# माधवनिदान

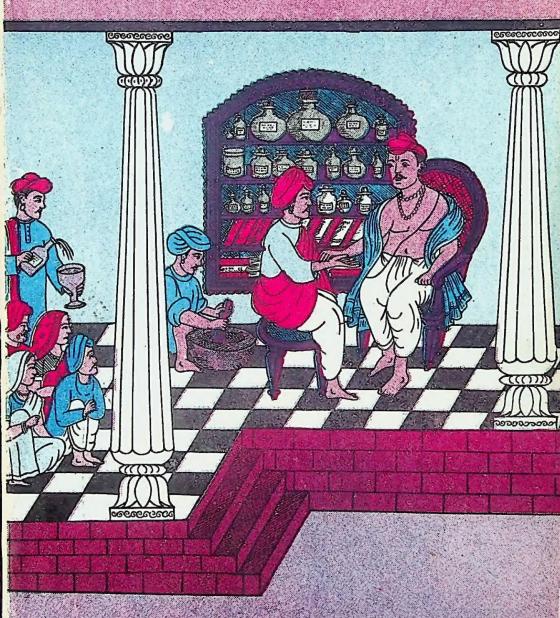

लेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई प्रकाशन



विद्वद्वरमाधवप्रणीतं-रुग्विनिश्चयापरनामकस्

# माधवनिदानम्

श्रीकृष्णलालात्मजदत्तरामेण कृतया हिन्दीटीकया समलंकृतम्

## खेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई प्रकाशन

#### प्रस्तावना.

भरतखंडमें वैद्यशास्त्रमें रोगके निदान, वैद्य, रोगी, औषध इत्यादिकोंका वर्णन, आचार, गुणागुण जिनमें वर्णन किये ऐसे सूत्रस्थान, चिकित्सा, शारीरक इत्यादिकों- का विस्तारसे अच्छे तरहका विचार जिनमें किया ऐसे वहुत ग्रंथ एकएक विषयक- रके प्रसिद्ध हैं तैसे निदानोंमें और रुग्विनिश्चय जिसको ''माधवनिदान'' कहते हैं बोही प्रसिद्ध है. जैसे-

#### "निदाने माधवः प्रोक्तः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः। शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्चरकरतु चिकित्सिते"॥

सव निदानअंथोंमें "माधवनिदान" श्रेष्ठ है, स्त्रस्थानमें 'वाग्मट' अच्छा, शारीर-स्थानमें 'मुश्रुत' उत्तम और चिकित्सा नाम औपधिवचारमें 'चरक' बहुत अच्छा है। इस अंथका कर्ता अंथनामसेही माधव माछूम पडता है। पंडितमाधवके सव शास्त्रोंमें अंथ हैं. इस अंथकी भाषा काशीआदि नगरोंमें भई है, परंतु ऐसी कहींभी नहीं. इस टीकामें सब शब्द प्रसिद्ध बालकोंकेभी समझमें जल्दी आजाय ऐसे हैं और इसमें "मधुकोश, आतंकदर्पण" इत्यादि टीकाके आशयकीभी पंक्तिकी भाषा बनाई और शंकासमाधान लिखा है और बहुतसे निदान जो आजतक किसी टीकाकारने नहीं लिखे सो प्रसंगवशसे इसमें लिखदींनहें—जैसे चरकके मतसे क्षीवका निदान इत्यादि. और अंग्रेजी मतसे हकीमके मतसे जो निदान हैं वेभी लिखे हैं और परिशिष्टमेंभी श्रुक, आर्तव, गर्भ, स्नायु इत्यादि निदानका अन्य अंथोंसे प्रमाण लेके इसकी भाषा बनाई है.

इस भाषाके बनानेवाले प्रसिद्ध आयुर्वेदोद्धारक माथुरपंडित दत्तरामजी हैं इन्होंने भाषाकरके दो आवृत्तियें दिल्लीमें और मथुरामें छपायीथीं अब इनसे कृपापूर्वक सब हक लेके यहाँ उक्त पंडितसेही ग्रुद्ध कराके और बढाके हमने छापी सो इस ग्रंथकूं इस प्रतिसे और दिल्ली और मथुरामें छपे पुस्तकसेभी कोई छापनेका अधिकारी नहीं है. इति प्रार्थना

> मनदीयग्रुमाकांक्षी─ खेमराज श्रीकृष्णदास, ''श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् यन्त्रालयाध्यक्ष—बंबई.

# माधवनिदानकी-विषयानुकमाणिका।

| विषय.                                      | gai€.  | विषय. पृ                                       | ग्राइ. |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| प्रथम भाग १.                               |        | सम्पूर्ण सन्निपातोंकी करपत्ति और               |        |
| मंगलाचरण                                   | 9      | सम्प्राप्ति प्रन्यान्तरीसे                     | 35     |
| यन्थकर्ताकी प्रतिज्ञा                      | ,,     | सन्धिकादि तेरह सनिपातोंके नाम                  | "      |
| अन्य निदानप्रन्योंसे इसकी क्तमता           | 2      | तेरह सीनपातोंकी मर्यादा                        | 30     |
| रोग जाननेके पांच उपाय                      | 3      | उक्त सनिपातोंमें साध्यासाध्य विचार             | 23     |
| निदानके पर्यायवाचक शब्द                    | 8      | असाध्य ऋच्छ्रसाध्यके लक्षण                     | ,,     |
| व्याधिके प्राप्नुपका सक्षण                 | 21     | सन्धिकादित्रयोदश सिन्नपातोंके पृथक्षृथक् छक्षण | २ंद    |
| व्याधिके रूपके पर्याय शब्द                 | 4      | १ सान्धक, २ अन्तक, ३ रुदाह                     | 23     |
| उपशयके लक्षण                               | "      | ४ वित्तश्रम ५ शीतांग, ६तन्द्रिक ७कण्ठकुरज      | 133    |
| कमसे उदाहरण                                | v      | ८ कर्णक, ९ भुप्रनेत्र, १० रक्तष्टीवी           | ३०     |
| अनुपरायके लक्षण                            | 6      | ११ प्रलापक, १२ जिह्नक                          | ,,     |
| सम्प्राप्तिके लक्षण                        | 23     | १३ अभिन्यास, सन्निपातोपदव                      | \$9    |
| सम्प्राप्तिके भेद                          | 33     | त्रिदोपज्वरोंकी साधारण मयोदा                   | "      |
| संख्यारूप सम्प्राप्तिके लक्षण              | 3      | धातुपाकलक्षण, मलपाकलक्षण, आगंतुकउवर            | \$5    |
| विकल्परूप सम्प्राप्तिके लक्षण              | 22     | विषजन्य आगंतुकञ्चर                             | 33     |
| प्राधान्यरूपसंप्राप्तिके लक्षण             | ,,     | ओषधगन्धजनित ज्वर                               | "      |
| बलह्पसंप्राप्तिके लक्षण                    | "      | कामञ्चरके लक्षण                                | "      |
| कालरूपसंप्राप्तिके लक्षण, निदानपंचकका वपसं | हार १० | भय शोक और कोपज्वरके लक्षण                      | "      |
| कहे हुए निदानादिपचकद्वारा रोगनिवृत्तिरूप   |        | अभिचार और अभिघातज्वरके लक्षण                   | 23     |
| सिद्धिको इच्छा करके अवस्य जानने योग        | य १२   | भूताभिषंगज्वरके लक्षण                          | "      |
| ज्वरनिदानम् ।                              |        | विषमज्वरकी सम्प्राप्ति                         | ₹&     |
| ज्वरकी प्रधानता ज्वरकी बत्पत्ति            | 92     | धातुगतज्वरके नाम                               | "      |
| ज्वरकी सम्प्राप्ति                         | 43     | संततज्वरके लक्षण                               | "      |
| ज्वरके लक्षण, ज्वरका पूर्वहरप              | 98     | सततकादिकीके लक्षण                              | 34     |
| वातज्वरके लक्षण, पित्तज्वरके लक्षण         | 94     | ब्रस्क्रप्रदोषमेदकरके तृतीयक चतुर्थकोंके       |        |
| कफज्वरके लक्षण, वातिपत्तज्वरके लक्षण       | 95     | दूसरे लक्षण                                    | "      |
| वातकफज्वरके लक्षण, पित्तकफज्वरके लक्षण     | 90     |                                                | 36     |
| सि्पातज्वरके लक्षण                         | ,,     |                                                | ₹७     |
| सन्निपातोंके भेद                           | 98     | विषमज्वरविशेषभेद                               | "      |
| मतान्तरभेद                                 | २३     | इन्होंका विपरीत द्वितीय ज्वर                   | ₹6     |
| कुम्भापाक १, प्रौर्णुनाव २, प्रलापी ३      | ,,     | शीतपूर्वकज्वरके लक्षण                          | 23     |
| अन्तर्दोह ४, दण्डपात ५, अन्तक ६            | 38     | दाहपूर्वकज्वरके लक्षण                          | 23     |
| एणीदाह ७, हारिद ८                          | "      | सप्तधातुगत ज्वर ।                              |        |
| अजघोष ९, भूतहास १०, यन्त्रापींड ११         | 34     | रसगत ज्वरके लक्षण                              | 36     |
| संन्यास १२, संशोषी १३                      | ,,     | रक्तगत ज्वरके लक्षण                            | 38     |

| विषय. पृष्ठ                                 | ाडू. | विषय.                                      | प्रशाह |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|
| मांसगत ज्वरके लक्षण                         | 39   | प्रहणीरोगकी सम्प्राप्तिपूर्वक सामान्य लाझण | 4      |
| मेदोगत ज्वरके लक्षण                         | ,,   | प्रहणीके पूर्वरूप                          | ,,     |
| अस्थिगत ज्वरके लक्षण                        | 33   | वातप्रहणीका निदान                          | 47     |
| मञ्चागत ज्वरके लक्षण, शुक्रगत ज्वरके लक्षण  | 22   | वातजसंप्रहणीका रूप                         | 27     |
| पाइत और वैकृत ज्वरका लक्षण                  | 80   | पित्तप्रहणीके लक्षण                        | . ,,   |
| पाकतज्वरोंकी चिकित्साके निमित्त उत्पत्तिकम  | "    | फफप्रहणीकी उत्पत्ति                        | 41     |
| चेकित्सा करनेके निमित्त भाम पच्यमान और      |      | त्रिदोषकी प्रहणीके लक्षण                   | ,,     |
| निराम ज्वरके लक्षण                          | 89   | ( संप्रहणी लक्षण )                         | ,,     |
| ज्वरके दश वपद्रव, पच्यमान ज्वरके लक्षण      | 83   | डाक्टरीमतके अनुसार परीक्षा व कारण          | 4      |
| पक्षज्वर किंवा निरामज्वरके लक्षण            | ,,   | अज्ञाँरोगनिदानम् ।                         |        |
| प्रन्यांतरसे जीर्णज्वरके लक्षण              | "    |                                            |        |
| साध्यज्वरके लक्षण, असाध्यज्वरके लक्षण       | "    | संख्या रूप सम्प्राप्ति                     | 41     |
| गम्भीरज्वरके लक्षण                          | 83   | सम्प्राप्तिपूर्वक अर्शका रूप               | 9)     |
| दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण और असाध्य लक्षण    |      | वातकी ववासीरके कारण                        | 4      |
| ज्वरमुक्तिके पूर्वहप                        | 88   | पित्तकी ववासीरके कारप                      | 23     |
| ज्वरम्।किके लक्षण                           | 84   | कफकी ववासीरके कारण                         | 23     |
|                                             | ٠,   | द्वंद्वज ववासीरके कारण                     | 33     |
| इंग्रेजीमतानुसार ज्वरिनदान ।                |      | त्रिदोपकी बवासीरके कारण                    | 4      |
| ज्वरकी बत्पत्ति,-१श्वरदी                    | 84   | वातकी बवासीरके लक्षण                       | 23     |
| २-मन्दवायु, ३-गारिष्ठ भाजेन                 | 86   | पित्तकी बवासीरके लक्षण                     | Ę      |
| अनेकप्रकारके ज्वरोंके ल० कुंकुमज्वरके लक्षण |      | कफकी बनासीरके लक्षण                        | 33     |
| यहत् वा कलेजाज्वरके लक्षण                   | ,,   | सित्रपातके और सहज ववासीरके लक्षण           | É.     |
| अतिसारनिदानम्।                              |      | रकार्शके लक्षण                             | 23     |
| अतिसाररोगकी संप्राप्ति                      | 80   | रफार्शनिदानके वातादिभेदकरके लक्षण          | £ :    |
| आर्तसारके पूर्वरूप, वातातिसारके लक्षण       | 86   | कफसम्बन्धके लक्षण                          |        |
| पितातिसारके लक्षण, कफातिसारके लक्षण         |      | ववासीरका पूर्वरूप                          | "      |
| वित्रपातातिवारक लक्षण                       | "    | मुखसाध्यके लक्षण                           | é:     |
| ग्रोकातिसारके लक्षण                         | 85   | कच्छ्रसाच्य लक्षण                          | . "    |
| शोकातिसारके ऋच्छ्रसाध्यत्व लक्षण            |      | असाध्यके लक्षण, याप्यलक्षण                 | £1     |
| भामातिसारके लक्षण                           | "    | रोगी, वैद्य, भीषध और सेवकके लक्षण          | 77     |
| भामके लक्षण, पक्त लक्षण, असाध्य लक्षण       | 40   | वैद्यलक्षण                                 | 29     |
| सिरे असाध्य लक्षण                           | 49   | निषिद्ववैद्यके लक्षण                       | ,,,    |
| अतिसारके उपद्रव, असाध्य लक्षण               | - 1  | रोगीके लक्षण, उत्तम औषधिके लक्षण           | 6,     |
| कातिसारके बक्षण                             | "    | दुष्ट औषाधिके लक्षण, दूतके लक्षण           | ,,     |
| प्रवाहिकाकी सम्प्राप्ति                     | 43   | उपद्रवसे असाध्यत्व                         | 60     |
| प्रवाहिकांके वातादि मेदकरके लक्षण           |      | वर्मकीलकी सम्प्राप्ति                      | ,,,    |
| अतिसार चला गया होय उसके लक्षण               | "    | वातादिभेदकरके उसके लक्षण                   | Ę      |
| ग्रहणीनिदानम् ।                             | "    | मन्दाप्रिरोगनिदानम् ।                      |        |
|                                             |      |                                            |        |
| <b>प्रहणीकी सम्प्राप्ति</b>                 | 41   | अजर्जिरोग, समाग्न्यादिकोके लक्षण           | Ę      |

| विषय.                                         | হোক. | विवय.                                    | प्रष्ठांक. |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------|
| अजीर्णनिदानम् ।                               |      | साध्य होनेके कारण                        | CX         |
| अजीर्णके कारण                                 | 5,9  | दोवभेदसे साध्यासाच्य सक्षण               | 64         |
| आमादिक अजीगोंके लक्षण                         | 00   | रक्तपित्तके उपद्रव, असाध्य लक्षण         | 22         |
| विद्राधाजीणके सक्षण, विष्टन्ध अजीर्णके सक्षण  | ,,   | दूसरे असाध्य लक्षण                       | 65         |
| रसशेष अजीर्णके कक्षण, अजीर्णके उपदव           | "    | राजयक्ष्मनिदानम् ।                       |            |
| बहुत मोजन ही अजीर्णका हेतु है                 | 9    | राजंयक्माकी विशिष्टसंप्राप्ति            | 20         |
| विपूचिकाकी निरुक्ति                           | ,,   | राजयक्माके पूर्वरूप, त्रिरूपक्षयके लक्षण | 66         |
| वियूचिकाके लक्षण, अलसकके लक्षण                | ७२   | एकादशस्य बङ्ख्य और त्रिह्य शोवके सक्षण   | ,,         |
| विलम्बिकाके लक्षण                             | j,   | साध्यासाध्य विचार, असाध्य सक्षण          | 68         |
| अजीर्ण नन्य आमके दूसरे कार्यान्तर             | ,,   | कीनसे रोगीको औषध देना योग्य है ?         | 30         |
| विष्विका और अलसक इनके असाध्य लक्षण            | ५३   | असाच्य लक्षण                             | 32         |
| अर्जार्ण जाता रहा उसके लक्षण                  | ,,   | व्यवायशोषीके लक्षण                       | 23         |
| कृमिरोगनिदानम् ।                              |      | शोकशोषीके लक्षण, जराशोषीके लक्षण         | 59         |
| बाह्यक्रमियोंके नाम, क्रमिरोगका कारण          | ७४   | अध्वप्रशोधीके लक्षण                      | 23         |
| काँन कारणसे कीनसी छामे प्रगट होती है          | ,,,  | व्यायामशोषीके सक्षण                      | 33         |
| पेटमें कृमि पडगई हों उसके लक्षण               | 4    | व्रणशोध होनेके तीन कारण                  | 33         |
| कफकी कृमिके लक्षण                             | ,,   | उरःक्षतका पूर्वरूप                       | 33         |
| वाधिरकी कृमिके लक्षण                          | ७६   | क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण, साध्यलक्षण     | 88.        |
| विष्ठासे प्रगट कृमिके लक्षण                   | ,,   | कासनिदानम् ।                             |            |
| पाण्डुरोगनिदानम् ।                            |      | कारण सम्प्राप्ति और निरुक्ति             | 38         |
| पांडुरोगके कारण और सम्प्राप्तिके लक्षण        | 99   | कासका पूर्वहप, वातकी खांसीके लक्षण       | 54         |
| पांडुरोगके पूर्वरूप, वातपांडुरोगके लक्षण      | "    | पितकी खांसीके लक्षण, कफकी खांसीके लक्षण  | "          |
| पित्तजपांडुरोगीके लक्षण, कफपांडुरोगीके लक्षण  | 50   | क्षतकासलक्षण, क्षयकी खांसीके लक्षण       | 36         |
| सनिपातयुक्त पांडुरोगके असाध्य लक्षण           | "    | साध्यासाध्यविचार                         | 50         |
| भिद्येखानेसे प्रगट पांडुरोगकी सम्प्राप्ति     | "    | हिका-श्वासनिदानम्।                       |            |
| पांडुके विशेष लक्षण, असाध्य पांडुरोगके लक्षण  | 48   | हिकाका स्वरूप और निरुक्ति                | 36         |
| कामलाके लक्षण                                 | 60   | हिकाके भेद और सम्प्राप्ति                | "          |
| कुम्भकामलाके लक्षण                            | 69   | हिकाके पूर्वरूप, अन्नजाके लक्षण          | "          |
| अंसाध्य कामलाके लक्षण                         | "    | यमलाके लक्षण, क्षुद्राके लक्षण           | 33         |
| कुम्भकामलाके असाध्य लक्षण                     | 63   | गंभीराके लक्षण, महती हिचकीके लक्षण       | **         |
| इलीमक रोगके लक्षण                             | "    | हिचकीके असाध्य लक्षण                     | 20         |
| पानकी लक्षण                                   | "    | यमिकाके असाध्य लक्षण, यमिकाके साध्य लक्ष | ००१ए       |
| रक्तिवित्तनिदानम् ।                           |      | श्वासनिदानम् ।                           |            |
| रक्तपितका पूर्वहरा, कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण | 63   | चासके पूर्वरूपके लक्षण                   | 900        |
| वातिक रक्तपित्तके लक्षण                       | ,,   | न्वासरोगकी सम्प्राप्ति, महान्वासके लक्षण | 904        |
| पैतिक रक्तपित्तके लक्षण                       | ,,   | कर्ष्वसासके लक्षण                        | N          |
| द्विदोषजादि रक्तपित्तके लक्षण                 | CY   | ऊपरकोही श्वास ले नीचे नहीं आवे यह जो     |            |
| ऊर्ध्वगादिकोंका साध्यासाध्यविचार              | "    | कहा उसमें कारण                           | 23         |

| विषय.                                             | पृष्ठांक. | विषय.                                    | विश्वाहर. |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| डिमचासके लक्षण, तमकश्वासके लक्षण                  | 902       | मदात्ययनिदानम् ।                         |           |
| प्रतमकके लक्षण                                    | 903       | विधिसे मद्य पीनेका लक्षण                 | 92        |
| प्रतमकके दूसरे लक्षण और कारण                      | 23        | विधिसे मद्य पीनेके दूसरे गुण             | 92        |
| धुद्रचासके लक्षण और साध्यासाध्य                   | 908       | पूर्वमदके लक्षण, द्वितीय मदकेलक्षण       | 95:       |
| स्वरभेदनिदानम् ।                                  |           | तृतीय मदके लक्षण, चतुर्थ मदके लक्षण      |           |
| वातस्वरमेदके लक्षण, पित्तज स्वरमेदके लक्षण        | 904       | विधिहीन मद्यसेवनसे होनेवाले विकार        | 933       |
| कफके स्वरभेदके लक्षण                              | ,,        | वातमदात्ययके लक्षण                       |           |
| सित्रपातके स्वरभेदके लक्षण                        | "         | पित्तमदात्ययके लक्षण, कफमदात्ययके लक्षण  | 928       |
| क्षयजन्यस्वरमेदके लक्षण                           | 906       | सिनपात मदात्ययके लक्षण, परमदके लक्षण     | "         |
| मेदके स्वरभेदका लक्षण, असाध्य लक्षण               | ,,        |                                          | "         |
| अरोचकनिदानम् ।                                    | "         | पानाजीणके लक्षणं, पानविश्रमके लक्षण      | 350       |
| वातजादि अरुचियोंके लक्षण                          | 308       | पानविश्रमके असाध्य लक्षण                 | 33        |
| शोकादि अरुचिके लक्षण                              |           | पानविश्रमके उपद्रव                       | 935       |
| विद्यातिके स्थानान्तर                             | 900       | दाहिनदानम् ।                             |           |
|                                                   |           | मद्यजन्य दाहके लक्षण                     | 926       |
| छाँदैनिदानम् ।                                    |           | रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण              | ,,,       |
| इदिके कारण और निरुक्ति                            | 906       | प्यास रोकनेके लक्षण                      | 33        |
| उदिके पूर्वरूप, वातकी छदिके लक्षण                 | ,,,       | शखधातज दाहके रूक्षण                      | 930       |
| पितकी छदिके लक्षण, कफकी छदिके लक्षण               | 909       | धातुक्षयजन्यदाहके लक्षण                  | ,,        |
| त्रेदोषकी छर्दिके लक्षण, असाध्य छर्दिके लक्षण     |           | क्षतज दाहके लक्षण, मर्माभिघातज दाहके ल   |           |
| भागन्तुकछदिके लक्षण, क्रमिको छदिके लक्षण          | 990       | अयोन्माद् निद्ानम् ।                     |           |
| हार्मके साध्यासाध्य लक्षण, कृमिके उपदव            | 23        | उन्मादके सामान्य कारण और सम्प्राप्ति     | 936       |
| तृष्णानिदानम् ।                                   |           |                                          |           |
| प्णाकी सम्प्राप्ति, अन्नजादि तृष्णाकी सम्प्राप्ति | 999       | बन्मादका स्वरूप, विशेष लक्षण             | 925       |
| तिकी तृषाके लक्षण                                 | 993       | पित्रज उन्मादके कारण और लक्षण            | "         |
| रत्तको तृषाके लक्षण, कफकी तृषाके लक्षण            |           | कफजन्य उन्मादके कारण और लक्षण            | 950       |
| स्तजतृष्णाके लक्षण, क्षयजतृष्णाके लक्षण           | 993       | स्त्रिपात उम्माद्के लक्षण                | "         |
| भामजतृष्णाके लक्षण, अञ्चजतृष्णाके लक्षण           | -         | शोकज उन्मादके लक्षण                      | ,,,       |
| पसर्गज तृषाके लक्षण, असाध्य तृषाके लक्षण          | 998       | विपजन्य बन्मादके लक्षण                   | 939       |
|                                                   | 110       | विषज बन्मादके असाध्य लक्षण               | 13        |
| मूच्छोनिदानम् ।                                   |           | भूतज बन्मादके लक्षण                      | "         |
| नंदान और सम्प्राप्ति                              | 994       | देवप्रहजके लक्षण                         | 1)        |
| किंका पूर्वरूप, वातकी मूर्च्छाके लक्षण            | 998       | अपुर पीडितके लक्षण, गन्धर्वप्रहजके लक्षण | 933       |
| पत्तकी मूर्च्छांके लक्षण, कफकी मूर्च्छांके लक्षण  | "         | यक्षमहजके लक्षण, पितृमहजके लक्षण         | "         |
| भिपातकी मूच्छाके लक्षण                            | 996       | सर्पप्रहयुक्तके लक्षण                    | 933       |
| क्की मूर्च्छाके लक्षण                             | "         | राक्षसमहपीडितके लक्षण                    | ,,        |
| वेष और मदासे उत्पन्न मूर्च्छा                     | 396       | पिशाचजुष्टके लक्षण                       | 23        |
| जजादितीन मूर्च्छाओं के लक्षण                      | ,,        | प्रसंगवशसे ब्रह्मराक्षस और भूतोन्मादके   | "         |
| च्छां, अम, तन्द्रा और निदा इनके मेद               | "         | प्रन्थान्तरासे लक्षण                     | "         |
| न्द्राके लक्षण, संन्यासके भेद                     | 998       | भूतोन्मादके लक्षण                        | 938       |
| यासके लक्षण                                       | ,,        | देवादिकोंका आवेशसमय                      | "         |

| विषय. प्र                             | ষ্টাক. | विषय.                                      | ग्रांक. |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------|
| अपस्मारनिदानम् ।                      |        | साध्यासाध्यके ज्ञानार्थ और दोषोंका सम्बन्ध | 981     |
| अपस्मार रोगकी निरुक्ति                | 936    | अर्दितरोगके लक्षण                          | ,,      |
| अपस्मारकी निदानपूर्वक सम्प्राप्ति     |        | अर्दितरोगके असाध्य लक्षण                   | 980     |
| वाग्भटके मतसे निदान                   | "      | आक्षेपकसे लेकर अदितपर्यन्त रोगोंका वेग     | "       |
| अपस्मारके सामान्य लक्षण, पूर्वरूप     | 930    | इनुप्रहके लक्षण                            | ,,      |
| वातज अपस्मारके लक्षण                  | ,,     | मन्यास्तम्भके लक्षण, जिह्वास्तम्भके लक्षण  | 989     |
| पित्तकी सृगीके लक्षण                  | 936    | शिराप्रहके लक्षण, गुप्रसकि लक्षण           | ,,      |
| कफकी सुगीके लक्षण                     | ,,     | विश्वाचीके लक्षण, कोष्ट्रशीर्पके लक्षण     | 94      |
| सिन्नपातकी सृगीके लक्षण               | ,,     | संज और पांगुलेके लक्षण                     | 23      |
| मृगीके असाध्य लक्षण                   | "      | कलायखंजके लक्षण, बातकंद्रकके लक्षण         |         |
| मृगीरोगकी पाली                        | 938    | पादहर्षके लक्षण                            | 949     |
| वातव्याधिनिदानम् ।                    |        | अंसरोप अपबाहुकके लक्षण                     |         |
|                                       |        | मूकादिक तीन रोगोंके लक्षण                  | 23      |
| वातव्याधिकी सम्प्राप्ति               | 938    | तूनीरोगके लक्षण                            | 23      |
| वातव्याधिके पूर्वरूप व लक्षण          | 980    | प्रतृतीके लक्षण, आध्मानरोगके लक्षण         | 94:     |
| कोष्ठाश्रितवायुके कार्य               | 989    | प्रत्याच्मानके लक्षण, वाताष्टीलाके लक्षण   |         |
| सर्वोगकुपित वायुके कार्य              | 33     | प्रत्यप्रीलोके लक्षण, मूत्रावरोघके लक्षण   | 94      |
| गुदामें स्थित वायुके कार्य            | 23     | कम्पवायुके लक्षण, खल्लीके लक्षण            |         |
| आमाशयस्थित वायुके कार्य               | 985    | कर्षवातके लक्षण                            | 33      |
| पकाशयस्य वायुके कार्य                 | 33     |                                            | 94      |
| इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य .    | 33     | प्रलापके लक्षण, रसाज्ञानके लक्षण           |         |
| रसधातुगत वायुके लक्षण                 | 33     | अनुक्तवातरागसंग्रह                         | 33      |
| रक्तगतवायुके लक्षण                    | 33     | साध्यासाध्य विचार                          | ,,      |
| मांसमेदोगत वायुके लक्षण               | ,,     | वातव्याधिके उपदव                           | 27      |
| सन्नास्थिगत वायुके सक्षण              | 983    | असाच्य लक्षण<br>प्रकृतिस्य पंचवायुके लक्षण | 34,     |
| शुक्रगत वायुके लक्षण                  | ,,     |                                            | 19      |
| शिरागत वायुके लक्षण                   | 23     | वातरक्तानिदानम्।                           | h       |
| स्रायुगत और संधिगत वायुके लक्षण       | ,,     | वातरक्तकां संप्राप्ति                      | 941     |
| पित्त और कफ इनसे आयृत हुई             |        | वातरक्तका पूर्वकप                          | "       |
| प्राणादिक वायुके लक्षण                | ,,     | वातरक्तको अन्य दोपोंका संसर्ग              |         |
| आक्षेपकके सामान्य लक्षण               | 988    | होनेसे उसके न्यारे २ लक्षण                 | 941     |
| आक्षेपकके दो भेद                      | 33     | रक्ताधिकके लक्षण                           | 33      |
|                                       | 984    | वित्ताधिकके लक्षण                          | ,,      |
| दंडापतानकके लक्षण                     | -      | क्फाधिकके लक्षण                            | 140     |
| अन्तरायाम और वहिरायाम इनके साधारण रूप | ,,,    | वेरोंमें रोगकी उपेक्षा करनेसे              |         |
| अन्तरायामके लक्षण                     | "      | अनेक दोपोंकी उत्पत्ति                      | 23      |
| बाह्यायामके लक्षण                     | 988    |                                            |         |
| असाध्यत्व '                           | ,,     | असाध्य लक्षण                               | "       |
| पक्षाघातके लक्षण                      | 22     | उपद्रव                                     | 940     |
| सर्वागरोगके लक्षण                     | 180    | ' साच्यासाच्यविचार                         |         |

| कहरसंभक वृद्धण कृष्धण कृष्यण कृष्धण कृष्यण | विषय.                                        | पृष्ठांक. | विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठांक. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| जिस्संभक व्याप १६० विदान विदान में । अमिवाति दीन में । अमिवाति विदान में । वाति क्षण क्षण कार व्याप होत्र उसके व्याप वित्ता मूलक क्षण और व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता मूलक क्षण और व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता मूलक क्षण और व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता विदान में । वात्र व्याप के व्याप वित्ता व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता विदान में । वात्र वित्ता विदान में । वात्र व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता प्रकृष व्याप वित्ता प्रकृष व्याप व्याप वित्ता प्रकृष व्याप व्याप वित्ता व्याप वित्ता व्याप व्या | ऊहस्तंभनिदानम् ।                             |           | पित्तजहद्रोगके लक्षण, कफजहद्रोगके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900       |
| असर्यक्षण १६१  अम्मवातिनद्दानम् । आमवाति सामान्य कक्षण १६१  अम्मवाति सामान्य कक्षण १६२  जव आमवात अस्यन्य वरायया होय उसके लक्षण , आमवात शिष कक्षण होय उसके लक्षण , आमवात वि तेष कक्षण , साध्यासाध्यविचार १६३  त्रुळनिदानम् । वातक्षले कारण और लक्षण १६५ पित्तक्षले कारण और जिल्ला १६५ पित्तक्षले कारण और लिल्ला १६५ पित्तक्षले कारण और लिल्ला १६८ पित्तक्षले कारण और लक्षण १६८ पित्तक्षले कारण और लक्षण १६८ पित्तक्षले कारण और लक्षण १६८ पुत्तके कारण और लक्षण १५५ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तक पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण भार लक्षण १५६ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण और लक्षण १५६ पुत्तके कारण भार लक्षण १५६ पुत्तके कारण भार लक्षण १५६ पुत्तके कारण भार लक्षण १५६ पुत्तके कारण १५६ पुत्तके कारण भार लक्षण १५६ पुत्तके कारण भार लक् |                                              | 950       | त्रिदोषजहद्रोगके लक्षण, कृमिजहद्रोगके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 11      |
| अामवातिनदानम् । अामवात सामान्य लक्षण अमावात सामान्य लक्षण जव आमवात अरयन्त चडाया होय उसके लक्षण आमवातका तिरोप लक्षण विशेष लक्षण होया होय उसके लक्षण आमवातका विशेष लक्षण होया होय उसके लक्षण आमवातका विशेष लक्षण होया होया उसके लक्षण आमवातका विशेष लक्षण होया होया उसके लक्षण श्रूलनिदानम् । वातश्रलके कारण और लक्षण पित्तश्रलके कारण और लक्षण प्रस्तिक परिणामश्रलके लक्षण श्रूलके उपद्रव, परिणामश्रलके लक्षण श्रूलके उपद्रव, परिणामश्रलके लक्षण प्रस्तिक परिणामश्रलके लक्षण अहातिक परिणामश्रलके लक्षण प्रस्तिक परिणामश्रलके लक्षण प्रस्तिक परिणामश्रलके लक्षण प्रसाविक कारण प्रदावतिनेदानम् । श्रूलके वपद्रवते प्रपट श्रूलके लक्षण प्रसाविक कारण  |                                              |           | सवोंके उपद्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909       |
| अामवातिन्दानम् । अामवातिक सामान्य लक्षण १६२ जब आमवात अस्यन्त चढराणा होय उसके लक्षण , आमवातका विरोध लक्षण, साध्यासाध्यविचार १६३ त्रूळनिदानम् । वातच्यन्ते कारण और लक्षण १६५ त्रूळनिदानम् । वातच्यन्ते कारण और लक्षण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण, अम्यातरोक्त स्र्र्णण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण, अम्यातरोक्त स्र्र्णण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण, अम्यातरोक्त स्र्र्णण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण, अम्यातरोक्त स्रर्णण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण, अम्यातरोक्त स्रर्णण १६५ सित्रपातच्यन्ते लक्षण १६५ स्त्रपातचे लक्षण, मृत्रप्रस्ते लक्षण १९८ तित्रपातच्यन्ते लक्षण १५८ सित्रपातच्यन्ते लक्षण १५८ सित्रपात्वे |                                              |           | मुत्रकृच्छ्रनिदानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| आमवातके सामान्य वहाण १६२ जब आमबात अस्वण होय उसके वहाण आमबातका विशेष वहाण होय उसके वहाण आस्वातका विशेष वहाण साध्यासाध्यविचार १६३ हा विन्दानम् । वातश्रके कारण और वहाण भर वहाण भर वहाण भर वहाण और वहाण भर वहाण वहाण भर  |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909       |
| जब आमवात अस्यन्त बडाया होय उसके लक्षण ,, आमवातका विशेष लक्षण सायासाध्यविचार १६३ रा. त्यां सायासाध्यके लक्षण अस्यां सायासाध्यके लक्षण भूत्रातिक प्रतिपातस्व के लक्षण अस्यां सायासाध्यके लक्षण भूत्रातिक प्रतिपातस्व के लक्षण भूत्रातिक प्रतिपातस्व के लक्षण भूत्रातिक प्रतिपातस्व के लक्षण भूत्रातिक लक्षण भूत्रात्व लक्षण भूत्रातिक लक्षण भूत्रातिक लक्षण भूत्रातिक लक्षण भूत्रात्व कारण और लक्षण भूत्रात्व कारण भूत्रात्व क | आमवातके सामान्य लक्षण                        | 969       | The state of the s | 960       |
| अामवातका विशेष लक्षण, साध्यासाध्यविचार १६३  ्राट्ठिनिदानम् । वातश्चलेक कारण और लक्षण १६४ पित्तश्चलेक कारण और लक्षण १६५ सित्रपात्रश्चलेक कारण और लक्षण १६५ सित्रपात्रश्चलेक कारण और लक्षण १६५ सित्रपात्रश्चलेक लक्षण, आमश्चलेक लक्षण १६५ सित्रपात्रश्चलेक लक्षण, आमश्चलेक लक्षण १६६ सित्रपात्रश्चलेक लक्षण, आमश्चलेक लक्षण १६५ सित्रपात्रश्चलेक लक्षण १६५ सित्रक परिणामश्चलेव लक्षण १६५ सित्रक परिणामश्चलेव लक्षण १६५ सित्रक परिणामश्चलेक लक्षण १६६ सित्रपात्रिक साम्य क्षण १६६ सित्रपात्रिक साम्य लक्षण १६६ सित्रपात्रक कारण और लक्षण १६६ सित्रपात्रक कारण भारत्रक कारण और लक्षण १६६ सित्रपात्रक सामान्य कारण १६६ सित्रपात्रक कारण १६६ सित्रपात्रक सामान्य कारण १६६ सित्रपात्रक सामान्य कारण १६६ सित्रपात्रक सामान्यक कारण १६६ सित् |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| श्रूट निदानम् । वातश्रद्धकं कारण और रुक्षण क्षकश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षकश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षकश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षिपातश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षिपातश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षिपातश्रूरूकं कारण और रुक्षण क्षिपातश्रूरूकं कारण और रुक्षण श्रूरूकं कारण और रुक्षण श्रूरूकं कारण और रुक्षण श्रूरूकं कारण और रुक्षण श्रूरूकं वपद्दत्त परिणामश्रूरूकं रुक्षण श्रूरूकं वपरिणामश्रूरूकं रुक्षण श्रूर्यकं रुक्षण श्रूर्यकं सामान्य रुक्षण श्रूर्यकं रुक्षण श्रूर्यव्यकं रुक्षण श्रूर्यकं रु |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "         |
| श्रिक्ष कारण और लक्षण क्षक कारण कारण कारण कारण कारण कारण कारण कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | .,,       | शल्यजमूत्रकुच्छुके लक्षण, मलमूत्रकुच्छुके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "         |
| पित्तराहुले कारण और लक्षण कफराहुले कारण और लक्षण सित्रपातराहुले लक्षण सित्रपातराहुले लक्षण, आमराहुले लक्षण इंद्रज्ञराहुले लक्षण, आमराहुले लक्षण इंद्रज्ञराहुले लक्षण, आमराहुले लक्षण इंद्रज्ञराहुले लक्षण, आमराहुले लक्षण इंद्रज्ञराहुले लक्षण, आमराहुले लक्षण सित्र परिणामराहुले लक्षण पित्रक परिणामराहुले लक्षण प्रजाप से स्वर्ण मुजारसंगक लक्षण इंद्रवावत और त्रिदायक लक्षण इंद्रवावत कारण इंद्रवाव | सूर्णानप्रानम् ।<br>बातशस्त्रे कारण और सध्या | 98%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        |
| क्षक्रश्रुले कारण और लक्षण सित्रिपातरहले लक्षण, आमश्ले लक्षण हेंद्वज्ञश्लेके लक्षण, आमश्लेक लक्षण श्रुलेक उपदव, परिणामश्लेक लक्षण वितिक परिणामश्लेक लक्षण वितिक परिणामश्लेक लक्षण वितिक परिणामश्लेक लक्षण वितिक परिणामश्लेक लक्षण विदिक्ष और त्रिदोषजेक लक्षण विद्वांक और त्रिदोषजेक लक्षण अञ्जले उपदवसे प्रगट श्लेक लक्षण अञ्चलेक कारण विद्वांचाक लक्षण अञ्चलेक कारण विद्वांचाक लक्षण अञ्चलेक कारण विद्वांक कारण विद्वांचाक कारण विद्वंचाक कारण विद्वांचाक क |                                              |           | शुक्रजके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 969       |
| सित्रपातरहके लक्षण, आमश्ले लक्षण द्वेद्वचरहों के लक्षण, अन्यांतरोक शलके स्थान श्वेद्वचरहों के लक्षण श्वेदवरहें के लक |                                              |           | अदमरी और शर्करा इनके साम्य और अवांतर व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मेद "     |
| विद्वाचारों के स्थाण, प्रन्यांतरों का शुल के स्थान १६६ श्रूरिके उपदव, परिणामश्लिन्दान "वातिक परिणामश्लि स्थाण १६७ विद्वाचित परिणामश्लि स्थाण १६७ विद्वाचित परिणामश्लि स्थाण १६७ विद्वाचित परिणामश्ले स्थाण "व्यातिक स्थाण मृत्रास्ता के स्थाण मृत्रास्त के स्थाण प्रतास के स्थाण विद्वाचात के स्थाण विद्वाच के स्थाण विद्वाचात के स्थाण विद्वाचात के स्थाण विद्वाचात के स्थाण विद्वाच के स्थाण विद्याच के स्याण विद्याच के स्थाण विद्या |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| श्रह्णेक चपदव, परिणामश्रह्णेनदान वातिक परिणामश्रह्णेक स्थाण परित्तिक परिणामश्रह्णेक स्थाण परित्तिक परिणामश्रह्णेक स्थाण परित्तिक परिणामश्रह्णेक स्थाण प्रहिदोषज भीर त्रिदोपजाक स्थाण स्वाद्ये के स्थण स्वाद्य |                                              | 966       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 969       |
| मृतातिक परिणामश्ले छक्षण पैतिक परिणामश्ले छक्षण पैतिक परिणामश्ले छक्षण प्रिंदीक परिणामश्ले छक्षण द्विदोषज और त्रिदोषजे छक्षण द्विदोषज और त्रिदोषजे छक्षण अन्नके उपद्रवसे प्रगट श्लेक छक्षण उद्वितिनिदानम् । व्वावर्तके कारण अञ्चलके कारण अञ्चल |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 463       |
| मृत्रजटर के लक्षण, मृत्रोत्संग के लक्षण मृत्रजट के लक्षण, मृत्रासंग के लक्षण मृत्रक्ष क्षण मृत्रक्षण मृत्रक्ष क्षण मृत्रक्ष क्षण मृत्रक्षण मृत् |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| हिंदोबन भौर तिदोबन हिंदा कर्क स्थाण हिंदोबन भौर तिदोबन हिंदोबन स्थाण अनके उपद्रवसे प्रगट शुल्के स्थाण अद्रवस्ते कराण उद्रवस्ते कराण अद्रवस्ते कराण अद्रवस्ते कराण अद्रवस्ते कराण अद्रवस्ते कराण अव्यानिद्वानम् । अद्रवस्ते स्वामान्य स्थाण अद्रवस्ते सामान्य स्थाण अद्रवसे स्थाण  |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 963       |
| द्विद्रोषज और त्रिदोषजंक लक्षण अन्नके उपद्रवसे प्रगट शुलके लक्षण उद्गवर्तीनेदानम् । उदावर्तीनेदानम् । उदावर्तीके कारण अवस्त्रवे कारण अवस्ति कारण अवस्त्रवे कारण अवस्ति कारण अवस्त्रवे कारण अवस्तवे कारण अवस्त्रवे कारण अवस्त्रवे कारण अवस्ति कारण अवस्ति कारण अवस्त्रवे कारण अवस्ति कारण अवस्त्रवे कारण अवस्त्रवे कारण अवस्त्रव  |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| मृत्रसादके उदावत प्राप्ट श्लेक लक्षण  उदावर्ता निदानम् ।  उदावर्ता के कारण  उदावर्ता के कारण  अस्मित कारण  अस्मित के सामान्य कारण  अस्मित |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 968       |
| उदावर्तिनिदानम् । बदावर्तिके कारण तरह बदावर्ताके कारण आनाहरोगनिदान, असाध्य लक्षण अल्पानिदानम् । जुल्मके सामान्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि गुल्मके सामार्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि गुल्मके सामार्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि गुल्मके सामार्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि गुल्मके कारण और लक्षण भातगुल्मके कारण और लक्षण भातगुल्मके कारण और लक्षण भातगुल्मके कारण और लक्षण भातगुल्मके लक्षण भारत्य गुल्मको निद्रानम् । स्रिपात्व गुल्मको लक्षण भारत्य गुल्मको निद्रानम् । स्रिपात्व गुल्मको लक्षण भारत्य गुल्मको लक्षण भारत्य गुल्मको निद्रानम् । स्रिपात्व ग्रिपाति निद्रानम् । स्रिपात्व ग्रिपाति निद्रानम् । स्रिपात्व ग्रिपाति निद्रानम् । स्रिपात्व ग्रिपाति निद्रानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| उदावर्तके कारण तद वदावर्ता के कमसे लक्षण आनाहरोगनिदान, असाध्य लक्षण अन्मरीरोगनिदानम् । असमरीको संमान्य लक्षण प्रतिक सामान्य लक्षण प्रतिक प्रतिक लक्षण प्रतिक सामान्य लक्षण प्रतिप्रतिक लक्षण प्रतिप्रतिक सामान्य लक्षण प्रतिक क्षण प् |                                              | 33        | वस्तिकण्डलोगके लक्षण माध्यमध्ये स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 964       |
| अस्मरीरोगनिद्ानम् । अस्मरीरोगनिद्ानम् । अस्मरीरोगनिद्ानम् । अस्मरीरोगनिद्ानम् । अस्मरीको संप्राप्ति, अस्मरीका पूर्वेरूप प्रयक्ति सामान्य लक्षण वातकी पर्यक्ति लक्षण वातकी पर्वक्ति लक्षण वातकी परक्ति लक्षण वातक |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| असाराहरोगिनिदान, असाय्य लक्षण  गुरुमिनिदानम् ।  गुरुमेक सामान्यरूप, गुरुमेकी सम्प्रापि  गुरुमेक सामान्यरूप, गुरुमेकी सम्प्रापि  गुरुमेक सामान्य लक्षण  गुरुमेक कारण और लक्षण  गुरुमेक कारण और लक्षण  गुरुमेक कारण और लक्षण  गुरुमेक कारण  गुरुमेक लक्षण  गुरुमेक  |                                              | 345       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "         |
| गुल्मिनद्दानम् ।  गुल्मके सामान्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि १७२ गुल्मके पूर्वरूप गुल्मके साघारण लक्षण गित्रुल्मके कारण और लक्षण गित्रुल्मके क्षणण गित्रुल्मके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |           | अस्मरारागानदानस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| वातकी पथरीके लक्षण १००२ पुत्सके सामान्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि १७०२ पुत्सके सामान्य लक्षण १७०२ साम्प्राप्त के कारण और लक्षण, प्रत्यु गुल्मके लक्षण १७०५ क्रिपातगुल्मके लक्षण १७०५ क्रिपातगुल्मके लक्षण १७०५ क्रिपातगुल्मके लक्षण १७०५ साम्प्राप्त क्रिपात १००६ सामान्य लक्षण, प्रमेहके कारण १००६ सामान्य लक्षण, प्रमेहके कारण १००६ सामान्य लक्षण १००६ स्त्रोगिनिदानम् । प्रित्तकी ६ प्रमेहकि लक्षण १००६ वातकी पथरीके लक्षण, कफकी पथरीके लक्षण १००६ साम्प्र लक्षण, प्रथानिदानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 969       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966       |
| प्रत्मके पूर्वह्म पूर्वह्म पूर्वह्म पूर्वह्म साधारण लक्षण १७३ साधारण लक्षण १७३ सत्तायुत्मके कारण और लक्षण १७४ सत्तायुत्मके कारण और लक्षण १७४ सत्तायुत्मके कारण और लक्षण १७४ सत्तायुत्मके लक्षण १७४ स्तायुत्मके लक्षण १७४ स्तायुत्मके लक्षण १७५ स्तायुत्मके लक्षण १७५ स्तायुत्मके लक्षण १७५ सत्तायुत्मके लक्षण १७५ सत्तायुत्मके लक्षण १७६ स्तायुत्मके लक्षण १० स्तायुत्मके लक्षण १७६ स्तायुत्मके लक्षण १० स्ता |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,       |
| अकाइमरीके लक्षण, पथरीशर्कराके उपद्रव १० वित्त साधारण लक्षण १७३ वित्त साधारण लक्षण १७४ वित्त साधारण और लक्षण १७४ वित्त साधारण और लक्षण, उत्तर भाग । प्रमेहिनदानम् । प्रमेहिनदानम् । क्षणित्त तातप्रमेहोंकी कमसे संप्राप्ति भमेहका दोषद्घ्यसंप्रह, प्रमेहका पूर्वरूप १०४ वित्त साधारण १७५ वित्त साधारण १०६ वित्त है प्रमेहोंके लक्षण १०४ वित्त है प्रमेहोंके लक्षण १०६ वित्त है प्रमेहोंके लक्षण १०४ वित्त है प्रमेहोंके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 905       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 920       |
| असाध्य लक्षण असाध |                                              | "         | ापत्तका पथराक लक्षण, कफका पथराक लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "         |
| उत्तर भाग ।  प्रमेहनिदानम् ।  प्रमेहनिदानम् ।  प्रमेहनिदानम् ।  प्रमेहनिदानम् ।  प्रमेहनिदानम् ।  प्रमेहका दोषद्घ्यसंग्रह्, प्रमेहका पूर्वरूप  साम्य लक्षण  प्रमाच्य लक्षण  प्रमेहक कारण  प्रमाच्य लक्षण  प्रमेहक कारण  प्रमाच्य लक्षण  प्रमेहक कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 903       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966       |
| प्रमेहिनिदानम् ।  न्द्रज गुत्मके लक्षण  तिपातगुत्मके लक्षण  तिपातगुत्मके लक्षण  नतगुत्मके लक्षण  नतगुत्मके लक्षण  अभेहका दोषदूष्यसंप्रह, प्रमेहका पूर्वरूप  सामान्य लक्षण, प्रमेहके कारण  सामान्य लक्षण, प्रमेहके कारण  कफ्को १० प्रमेहोंके लक्षण  वित्तको ६ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 2)        | असाध्य लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23        |
| न्द्रज गुत्मके लक्षण  तित्रपातगुत्मके लक्षण  तित्रपातगुत्मके लक्षण  ततगुत्मके लक्षण  त्याच्य लक्षण  हित्रोगनिदानम् ।  दोगकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण  प्रमहेक कक्षण  कफ्की १० प्रमेहोंके लक्षण  वित्तकी ६ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |           | उत्तर भाग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| न्द्रज गुत्मके लक्षण  तित्रपातगुत्मके लक्षण  तित्रपातगुत्मके लक्षण  कतगुत्मके लक्षण  साम्य लक्षण  हित्रोगिनिदानम् ।  दोगकी संप्राप्ति लक्षण  प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण  वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | क्ष्ण ,,  | प्रमेहनिदानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| शिष्पातगुरमके लक्षण १७५ प्रमेहका दोषदूष्यसंप्रह, प्रमेहका पूर्वरूप १० सामान्य लक्षण, प्रमेहके कारण १०६ क्षण १० समेहोंके लक्षण १० हिंदोगानिदानम् । पित्तकी ६ प्रमेहोंके लक्षण १० दोगकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण १०७ वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न्द्रज गुल्मके लक्षण                         | "         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 908       |
| नतागुलमके लक्षण असाच्य लक्षण, प्रमेहके कारण १७६ कफकी १० प्रमेहोंके लक्षण १९६ वित्तकी ६ प्रमेहोंके लक्षण १९६ दोगकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण १९७ वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रिपातगुल्मके लक्षण                         | 904       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 990       |
| स्राच्य लक्षण १०६ कफकी १० प्रमेहोंके लक्षण १०<br>हृद्रोगानिदानम् । पित्तकी ६ प्रमेहोंके लक्षण<br>द्रोगकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण १७७ वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्तगुल्मके लक्षण                             | "         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ह्रद्रोगानिदानम् । वित्तकी ६ प्रमेहोंके रुक्षण<br>द्रोगकी संप्राप्ति और सामान्य रुक्षण १७७ वातकी ४ प्रमेहोंके रुक्षण १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | साध्य लक्षण                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 959       |
| द्रोगकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण १७७ वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हृद्धोगनिदानम् ।                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | होताकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण           | 900       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "         |
| क्रियाहराग्राक लक्षण १७८ । क्रिक्रमाहक स्परत । प्रत्यमहक स्परत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तजह्र्योगके लक्षण                            |           | कफप्रमेहके उपदव, पित्तप्रमेहके उपदव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 988       |

| विषय.                                                             | पृष्ठाञ्च.  | विषय.                                      | प्रपाइ.          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| नातप्रमेहके उपदव                                                  | १९२         | शोथका निदान, शोधका पूर्वरूप                | 200              |
| प्रमेहके असाध्य लक्षण, दूसरे असाध्य ललण                           | ં ૧૬૩       | शोथका सामान्य लक्षण, वातशोधके लक्षण        | ,,               |
| कुलपरम्परागत अन्य विकारोंका असाध्यत्व                             | 23          | पित्तजशोथके लक्षण, कफजशोथके लक्षण          | २०८              |
| मधुमेहोत्पत्ति, आवरणके लक्षण                                      | 22          | द्वंद्वज और सन्निपातज शोधके लक्षण          | 23               |
| मधुमेहशब्दकी प्रशृत्तिविषयनिमित्त                                 | 988         | अभिवातज घोथके लक्षण                        | ,,,              |
| प्रमेहिपिडिकानिदानम् ।                                            |             | वियज शोधके लक्षण                           | २०९              |
| सब पिडिओं के लक्षण                                                | 988         | दोप सूजनके उत्पाति स्थान                   | 44               |
| पिटिकाकी उत्पत्ति                                                 | 994         | सूजनके छच्छ्रादि भेद                       | 13               |
| असाध्यापिटिकाके नक्षण                                             | "           | असाध्य लक्षण, शोथके उपदव                   | 230              |
| मेदोनिदानम् ।                                                     | ••          | अण्डवृद्धिनिदानम् ।                        |                  |
| मेदका कारण धौर सम्प्राप्ति                                        | 998         | अण्डयृद्धिकी सम्प्राप्ति                   | 299              |
| मदस्वी पुरुषके लक्षण                                              | 2)          | वातकी अण्डवृद्धिके लक्षण                   | 33               |
| मदस्वीकी अवस्थाविशेष                                              |             | पित्तकी अण्डवृद्धिके लक्षण                 | 33               |
| अत्यन्त मेद वढनेका पारेणाम, स्थूल लक्षण                           | 990         | कफर्का अण्डवृद्धिके लक्षण                  | 23               |
| कार्श्यनिदानम्।                                                   |             | रक्तज—मेदज भण्डवृद्धिके लक्षण              | 232              |
| ब्रन्थांतरोक्त कार्स्यनिदान                                       | 990         | मूत्रवृद्धिक लक्षण, अंत्रवृद्धिक लक्षण     | 23               |
| ङ्शमनुष्यके लक्षण                                                 | 986         | इसकी औषध न करनेका परिणाम                   | २१३              |
| अतिकशको वर्जनीय वस्त                                              | 33          | असाध्य लक्षण                               | 27               |
| अतिकृशके रोगका वर्णन                                              | "           | वर्ध्मरोगनिदान                             | 23               |
| कोई स्थूल होनेपर भी निर्वल                                        |             | गलगंडनिद्।नम् ।                            |                  |
| होता है इसका कारण                                                 | 955         | गलगंडकी सम्प्राप्ति, वातिक गलगण्डके लक्षण  | १ २१४            |
| असाध्य कार्स्य                                                    | 33          | कफजगलगण्डके लक्षण, मेदजगलगण्डके लक्ष       | ग २१५            |
| उद्ररोगनिदानम् ।                                                  |             | असाध्य लक्षण                               | 23               |
| वदररोगका कारण                                                     | 955         | गण्डमालानिदानम् ।                          |                  |
| वदरको सम्प्राप्ति                                                 | २००         | अपचीके लक्षण, असाध्यके और साध्य ब्रक्षण    | २१६              |
| उदर्के सामान्यरूप, उदररोगकी संख्या                                | 22          | ग्रन्थिनिदानम् ।                           | •                |
| वातोदरके लक्षण                                                    | 33          | वातजप्रंथिके लक्षण, पित्तकी प्रंथिके लक्षण | २१७              |
| पित्तोदरके लक्षण, कफोदरके लक्षण                                   | २०१         | कफकी प्रन्थिक लक्षण, मेदजप्रांथिके लक्षण   | 410              |
| त्रिपातोदरके लक्षण                                                | २०३         | शिराजप्रथिके लक्षण                         | 23               |
| लीहोदरके लक्षण                                                    | "           | साध्यासाध्यके लक्षण                        | "<br><b>२</b> १८ |
| यक्तइाल्युदरके लक्षण, इसमें दोषोंका सम्यन्ध<br>बद्वगुदोदरके लक्षय | २०३         |                                            | 710              |
| म्द्रुप्रादरक लक्षय<br>भ्रतोदरके लक्षण                            | 7,000       | अर्बुदिनिदानम् ।                           |                  |
|                                                                   | २०४         | अर्जुदकी संगाप्ति                          | २१८              |
| जलोदरको उत्पत्ति सह लक्षण<br>प्राच्यासाध्य विचार                  | נו,<br>אס ב | रकार्बुदके लक्षण                           | 23               |
| नातोदकके लक्षण चरकमेंसे                                           | २०५         | मांसार्बुदकी सम्प्राप्ति                   | २१९              |
| असाध्य लक्षण, दूसरे असाध्य लक्षण                                  | "<br>२०६    | साध्यमें असाध्यप्रकार                      | 33               |
|                                                                   | 1.4         | अध्यर्बुदके लक्षण                          | 2)               |
| शोयरोगनिदानम्।                                                    | 2.5         | द्विर्ख्दके लक्षण                          | ३२०              |
| तोयकी संप्राप्ति :                                                | ₹०६         | अर्धुद न पकनेका कारण                       | 33               |

| <b>श्लीपदिनिदानम् ।</b><br>श्लीपदको सम्प्राप्ति, वातजश्लीपद<br>पित्तजश्लीपद्, ख्लैष्मिक श्लीपद |             |                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                |             | आगृन्तुजत्रणानिदानम् ।                       |             |
| पित्तजन्हीपट, खैधिमक श्लीपट                                                                    | २२०         | वणकी संख्या और सम्प्राप्ति                   | २३२         |
|                                                                                                | २२१         | छित्रके लक्षण, भित्रके लक्षण                 | २३३         |
| असाध्य लक्षण                                                                                   | ٠,,         | कोष्टके लक्षण, कोष्टके भेदोंके लक्षण         |             |
| र्श्वापदमें कफको प्राधान्य                                                                     | ,,          | आमाशयस्थित रक्तके अक्षण                      | २३४         |
| श्रीपद कीनसे देशमें उत्पन्न होय                                                                | ,,          | पक्राशयस्थके लक्षण, विद्ववणके लक्षण          | 33          |
| असाच्य स्रभण                                                                                   | "           | क्षतके लक्षण, पिचितके लक्षण                  | 23          |
| विद्रधिनिदानम् ।                                                                               |             | पृष्टके लक्षण, सशल्यवणके लक्षण, कोष्टके लक्ष | ण २३५       |
| वातजविद्रधिके लक्षण                                                                            | 355         | असाध्य कोष्ठभेद                              | 23          |
| पित्तकी विदार्थके लक्षण                                                                        | "           | मांस, शिरा, लाबु और अस्थि और सन्धि           |             |
| कफकी विद्रधिके लक्षण                                                                           | <b>२</b> २३ | इन ममोंमें चोट लगनेके सामान्य लक्षण          | "           |
| पक्तेके अनन्तर उनका स्नाव                                                                      | "           | मर्मरहित शिराविद्वके लक्षण                   | २३६         |
| सिन्नपातकी विद्राधिके लक्षण                                                                    | "           | स्नायुविद्वके लक्षण, संधिविद्विके लक्षण      | २३६         |
| भागन्तुजविद्धिकी संप्राप्ति                                                                    | 33          | हड़ी विन्ध गईही उसके लक्षण                   | 33          |
| रक्तजविद्रधिके लक्षण, अन्तर्विद्रधिके लक्षण                                                    | २२४         | शिरादिममीवद्ध लक्षण                          | ,,,         |
| विद्रधिके स्थान                                                                                | 2)          | मांसाविद्वके लक्षण, सर्ववणके उपदव            | २३७         |
| स्नावनिर्गम, विद्रिधमें साध्यासाप्य                                                            | 224         | भग्ननिदानम् ।                                |             |
| असाच्य लक्षण                                                                                   | 2)          | भन्नके दो प्रकार, सांधिभन्नके स्नक्षण        | २३५         |
| व्रणनिदानम् ।                                                                                  |             | संधिभन्नके सामान्य लक्षण                     | . ,,        |
| वातादिभेदसे व्रणके लक्षण                                                                       | 326         | कांडभग्रकथन                                  | <b>२</b> ३८ |
| कचे फोडेके लक्षण, पच्यमानवणके लक्षण                                                            | "           | कांडभप्रके सामान्य लक्षण, कष्टसाध्यके लक्षण  | 1 २३९       |
| पक्रवणके लक्षण                                                                                 | २२७         | असाच्य लक्षण                                 | 33          |
| पकनेके समय तीनों दोयोंका सम्बन्ध                                                               | 226         | असावधानतासे असाध्यता                         | 580         |
| राध न निकालनेसे परिणाम                                                                         | 33          | अस्यिविशेष फरके भन्नविशेष                    | 22          |
| आमादिलक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष                                                               | "           | नाडीव्रणनिदानम् ।                            |             |
| अपक पककी उपेझा करनेमें दोप                                                                     | 23          | नाडीवणसंख्या—रूप सम्प्राप्ति                 | २४१         |
| शारीरव्रणनिदानम् ।                                                                             | •           | वातजनाडीवणके लक्षण, पित्तके नाडीवणके र       | इक्षण ,,    |
| वातिक वण, पित्तवणके लक्षण                                                                      | २२९         | कफनाडीवणके लक्षण                             | २४२         |
| कफत्रणके लक्षण, रक्तज द्वन्द्वज व्रणके लक्ष                                                    |             | सन्निपातजनाडीत्रणके लक्षण                    | 33          |
|                                                                                                | •           | शल्यजनाडीनणके लक्षण, साध्यासाध्य सक्षण       | "           |
| मुखब्रणके लक्षण                                                                                | २३०         | भगन्दरनिदानम् ।                              |             |
| कुच्छ् साध्य और असाध्यके लक्षण                                                                 | . 33        | भगन्दरका पूर्वरूप, शतपोनकके लक्षण            | 383         |
| दुष्ट्रवणके लक्षण, शुद्धवणके लक्षण                                                             | "           | डष्ट्रशिरोधरके लक्षण                         | ,,          |
| भरनेवाले वणके लक्षण                                                                            | 739         | परिहार्वा भगन्दरके लक्षण                     | 381         |
| जो वण भरगया हो उसके लक्षण                                                                      | २३१         | शम्बूकावर्तके लक्षण, उन्मार्गिभगन्दरके लक्ष  |             |
| ध्याधिविशेष करके वणका कच्छ्रसाध्यत्व                                                           | "           | साध्यासाच्य लक्षण, असाध्यके लक्षण            |             |
| साध्यासाध्य सक्षण, असाध्यवणके सक्षण                                                            | 33          | उपदंशनिदानम् ।                               | "           |
| बूसरे असाध्य सक्षण<br>वणरोगर्मे अपध्य                                                          | "           | उपदंशके कारण, वातोपदंशके लक्षण               | २४६         |

| विषय.                                             | पृष्ठांक.  | विषय.                                                                              | দুয়াক.  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| पित्तोपदश व रक्तोपदंशके लक्षण                     | २४५        | विचर्चिकाके लक्षण, वातजादिक कुरोंके लक्षण                                          | २५६      |
| कफोपद्शके लक्षण                                   | 22         | रसादि सप्तथातुगतकुष्टोंके लक्षण                                                    | २५७      |
| सभिपातोपदंशके लक्षण                               | 23         | रक्तगतकुष्ठके लक्षण, मांसगतकुष्ठके लक्षण                                           | 33       |
| असाच्य लक्षण                                      | २४६        | मेदोगतकुष्ठके लक्षण, अस्यिमव्यागतकुष्ठके लक्षण                                     | 1 ,,     |
| लिंगवार्तिके लक्षण                                | 33         | ग्रकार्तवगतकुग्रके लक्षण                                                           | 23       |
| फिरंगरोगनिदानम् ।                                 |            | साःयादिभेद                                                                         | २५८      |
| किरंगशब्दकी निक्कि                                | 280        | कुष्टमें प्रधानदोवक लक्षण                                                          | 33       |
| विमक्रप्टानिदान                                   | "          | किलासनिदान                                                                         | 345      |
| इसका रूप, फिरंग रोगके उपदव                        | 23         | वातादिभेदसे उनके लक्षण                                                             | 23       |
| साध्यासाच्य कष्टसाध्यत्व                          | 286        | भित्रके साध्यासाध्य लक्षण                                                          |          |
| <b>ञ्रुकदे।पनिदानम्</b> ।                         |            | कि लासके असाध्य लक्षण, सांसर्गिक रोग                                               | 360      |
| सर्विपकाके लक्षण                                  | २४८        | शीतिपत्तोदर्दकोठनिदानम् ।                                                          |          |
| अष्टीलाके लक्षण                                   | 2>         | शीतापीतके निदान और सप्राप्ति व पूर्वहप                                             | २६१      |
| प्रन्थितके लक्षण                                  | 388        | बदर्दके लक्षण, बदर्दका दूसरा धर्म                                                  | 33       |
| कुंभिकाके लक्षण, अलजीके लक्षण                     | 22         | कोष्ठके लक्षण                                                                      | २६२      |
| मृदितके लक्षण, संमूदिपिटिकाके लक्षण               | 33         | अम्लपित्तनिदानम् ।                                                                 |          |
| अवमन्थके लक्षण, पुष्कारिकाके लक्षण                | 2)         | निदानपूर्वकअम्लिपत्तका स्वरूप                                                      | २६२      |
| स्पर्शहानिके लक्षण                                | २५०        | अम्लिपत्तके लक्षण. अधोगत अम्लिपत्तके लक्षण                                         |          |
| उत्तमाके लक्षण, शतपोनकके लक्षण                    | 22         | ऊर्घ्यगतअम्लिपत्तके लक्षण                                                          | २६३      |
| त्वक्पाकके लक्षण, बोणितार्बुदके लक्षण             | 23         | कफपित्तजन्यअम्लपित्तके लक्षण                                                       | 29       |
| मांसार्बुदके लक्षण, मांसपाकके लक्षण               | "          | भम्लपित्तके साध्यासाध्यविचार                                                       | "        |
| विद्राधिके लक्षण                                  | २५१        | अम्लिपत्तमें केवल वायुका और वातकफका संस                                            |          |
| तिलकालकके लक्षण                                   | "          | वातयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण                                                         | 358      |
| असाच्य श्रूकदोयके लक्षण                           | 23         | क्फयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण                                                         | 23       |
| कुष्ठनिदानम् ।                                    |            | वातकफयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण                                                       | 21       |
| दोपाधिक्यसे कुछके भेद                             | २५२        | कफंपित्तयुक्त अम्लिपितके लक्षण                                                     | 23       |
| कुष्ठके पूर्वरूप                                  | 33         | विसर्पनिदानम् ।                                                                    | •        |
| सप्तमहाकुष्टोंके लक्षण                            | २५३        | विसर्पका निदानपूर्वक संख्यादिकथन                                                   | २६५      |
| औदुंबकुके लक्षण, मंडलकुप्रके लक्षण                | 33         | बातविसर्पके लक्षण                                                                  |          |
| अद्भाजिह्नकुष्ट्रके रुक्षण                        | २५४        | पित्तविसर्पके लक्षण, कफविसर्पके लक्षण                                              | य<br>२६६ |
| पुण्डरीककुष्ठके लक्षण, सिध्मकुष्ठके लक्षण         | "          | सनिपातज विसर्पके लक्षण, अभिविसर्पके लक्षण                                          |          |
| काकणकुष्ठके लक्षण                                 | 23         | प्रंधिविसर्पके लक्षण, कर्दमविसर्पके लक्षण                                          | "<br>?Ę७ |
| ग्यारह क्षुद्रकृष्ठोंके लक्षण, किटिमकुष्ठके लक्षण | 22         | क्षतजिसर्पके लक्षण, विसर्पके बपदव                                                  | २६८      |
| वैपादिक कुछके लक्षण                               | 344        | साध्यासाध्य लक्षण                                                                  | 355      |
| अलसकुष्ठके लक्षण, द्रमण्डलके लक्षण                | 29         | विस्फोटकानिदानम् ।                                                                 |          |
| वर्मदलके लक्षण, पामाकुष्ठके लक्षण                 | 33         | विस्तोटकके लक्षण, विस्तोटकस्वरूप                                                   | 250      |
| कच्छुकुष्ठके लक्षण                                | ))<br>Dh.C | विस्तिरिकके लक्षण, विस्तिरिकस्वक्ष<br>वातविस्तिरिकके लक्षण, विस्तिविस्तीरकके लक्षण | 364      |
| विस्फोटककुछके लक्षण, रातारकुछके लक्षण             | २५६        | वातावस्भादकक लक्षण, विसावस्भादकक लक्षण                                             | 400      |

#### माधवनिदानकी-

|                                           | पृष्ठांक. | विषय.                                   | पृष्ठांक.        |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| कफविस्फोटकके लक्षण                        | २७०       | कक्षा ( कखलाई ) के लक्षण                | २७९              |
| कफिपतात्मकविस्फोटकके लक्षण                | 2)        | गन्धमालाके लक्षण                        | 260              |
| वातिपत्तात्मक विस्फोटेकके लक्षण           | >>        | अभिरोहिणो ( कार्लोफुन्सी )              |                  |
| कफवातात्मकविस्फोटकके लक्षण                | 3)        | चिप्पके लक्षण, अनुशयके लक्षण            | 33               |
| सन्निपातविस्पोटकके लक्षण                  | 133       | विदारिकाके लक्षण                        |                  |
| रक्तजविस्तोटकके लक्षण                     | २७१       | शर्कराके लक्षण                          | "<br>२८१         |
| साध्य।साध्यविचार, विस्फोटकके वपद्य        | 23        | शर्करादके लक्षण                         |                  |
| मस्रारेकानिदानम् ।                        |           | पाददारीके लक्षण, कदर (ठेक) के लक्षण     | 33               |
| कारण और संप्राप्ति                        | २७९       | असलक (खाहुआ) के लक्षण                   | "<br><b>२८</b> २ |
| मसूरिकाक पूर्वस्प                         | २७२       | इन्द्रलुप्त (चाई) के लक्षण              |                  |
| वातकी मसूरिकाके लक्षण                     | 23        | दारणकके लक्षण, अरंबिकाके लक्षण          | "<br>२८३         |
| पित्तकी मसूरिकाके लक्षण                   | 23        | पिलत (सफेद बाल) के लक्षण                |                  |
| रकाजमसूरिकाके लक्षण, कफाजमसूरिकाके लक्षण  | १ २७३     | मुखदृषिकाके लक्षण                       | "                |
| त्रिदोपजमसूरिकाके लक्षण                   | ,,        | पद्मिनीकंटकके लक्षण                     | "<br><b>२</b> ८४ |
| चर्मपिटिकाके लक्षण                        | 22        | जतुमणि (लहसन ) के लक्षण                 |                  |
| रोमांतिकाके लक्षण                         | २७४       | माष ( मस्सा ) के लक्षण                  | "                |
| रसादिसप्तथातुगतके लक्षण                   | 23        | तिलकालक ( तिल ) के लक्षण                | "                |
| रसगतमसूरिकाके लक्षण                       | -23       | न्यच्छके लक्षण                          | 224              |
| रक्तगत मसूरिकाके लक्षण                    | 3)        | व्यंग ( झांई ) के लक्षण नीलिकाके लक्षण  |                  |
| मांसगतके लक्षण, मेदोगतके लक्षण            | 33        | परिवर्तिकाके लक्षण                      | 13               |
| अस्यमञ्चागतके लक्षण                       | २७५       | अवपाटिकाके लक्षण, निरुद्धप्रकाशके लक्षण | "<br><b>२८</b> ६ |
| शुक्रगतके लक्षण                           | 23        | सिनिहद्वगुदके लक्षण, अहिपूतनके लक्षण    | २८७              |
| सप्तथातुगतमसूरिकाके दोषके                 | 33        | युपणकच्छूके लक्षण                       |                  |
| संबंधसे लक्षण                             | 23        | गुदश्रंशके लक्षण                        | "<br><b>२८८</b>  |
| धातुगत और दोषज मसूरि                      |           | युक्तराक लक्षण<br>युक्तरदंष्ट्रके लक्षण |                  |
| कामें कीन कीन साध्य                       | "         |                                         | ,,               |
| कष्टसाध्य मसूरिकाके लक्षण                 | ३७६       | मुखरोगनिदानम् ।                         |                  |
| असाध्य मसूरिकाके लक्षण                    | 2)        | मुखरोगोंकी संख्या                       | २८८              |
| सर्व मसूरिकाके धवस्थाविरोष करके लक्षण     | 23        | होठरोगकी संप्राप्ति                     | २८९              |
| मसूरिकाके वपदव                            | २७७       | वातिक ओष्ठरोगके लक्षण                   | ,,,              |
| क्षुद्ररोग।नेदानम् ।                      |           | वैत्तिकके लक्षण, श्रीष्मकके लक्षण       | 23               |
| भजगित्रकाके लक्षण                         | २७७       | सात्रिपातिकके लक्षण, रक्तजके लक्षण      | "                |
| यवप्रख्याके लक्षण, अन्त्रालजीके लक्षण     | 3)        | मांसजके लक्षण                           | 390              |
| विवृतापिडिकाके लक्षण                      | 306       | मेदोजके लक्षण, अभिघातजके लक्षण          | 33               |
| कच्छिपिकाके लक्षण, वृत्मीकिपिडिकाके लक्षण | 37        | दन्तमूलगत १५ रोग।                       |                  |
| इन्द्रबद्धाके लक्षण, गर्दभिकाके लक्षण     | "         | शीतादके लक्षण                           | २९०              |
| पाषाणगर्दभके लक्षण                        | २७९       | दन्तपुष्पुटके लक्षण, दन्तवेष्टके लक्षण  | 359              |
| पनासिकाके लक्षण, जालगर्दभके लक्षण         | ,,,       | शायिरके लक्षण, महाशौषिरके लक्षण         | ,,               |
| इरिवेक्षिकाके लक्षण                       | 33        | परिदरेक लक्षण, उपकुराके लक्षण           | 353              |

| विषय.                                     | पृष्ठोंक.         | विषय.                                            | पृद्धांक. |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| वैदर्भके लक्षण, खलीवर्धनके लक्षण,करालके व | द्रक्षण२९२        | छमिकर्णके लक्ष्म                                 | ३०४       |
| अधिमांसकके लक्षण, नाडांत्रणके लक्षण       | २९३               | कानमें पतंगादि कीडा धरनेके कारण                  | 23        |
| दन्तगत ८ रोग ।                            |                   | द्विविधकर्णविद्रिधिके लक्षण                      | 22        |
| दालनेके लक्षण, क्रमिदन्तकके लक्षण         | २९३               | कर्णपाकके लक्षण, प्तिकर्णके लक्षण                | ,,        |
| भंजनकके लक्षण                             | ,,                | वातजके लक्षण                                     | ३०५       |
| दन्तहर्षके लक्षण, दन्तशर्कराके लक्षण      | २९४               | पित्तजके लक्षण, कफजके लक्षण                      | 22        |
| कपालिकाके लक्षण, स्यावदंतके लक्षण         | "                 | सानिपातजके लक्षण                                 | 23        |
| इनुमोक्षके लक्षण                          | २९५               | कर्णपाळीके रोग ।                                 |           |
| जिह्नागत ५ रोग ।                          |                   | कर्णशोथके लक्षण                                  | ३०५       |
| वातजके लक्षण, वित्तजके लक्षण, कफजके       | लक्षण <b>२</b> ९५ | परिपोटकके लक्षण                                  | ३०६       |
| अझासके लक्षण                              | "                 | वत्पातके लक्षण                                   | 23        |
| उपजिद्धांके लक्षण                         | २९६               | वन्मन्यकके ल॰, दुःखवर्धनके लक्षण                 | 22        |
| ताख्रगत ९ रोग ।                           |                   | परिलेहीके लक्षण                                  | 22        |
| कण्ठञुण्डीके लक्षण, तुण्डिकरीके लक्षण     | २९६               | नासारोगनिदानम् ।                                 |           |
| अध्रयके लक्षण, कच्छपके लक्षण, अर्बुदके व  |                   | पीनसके लक्ष्ण                                    | ३०७       |
| मांससंघातके लक्षण, तालुपुपुरके लक्षण      | २९७               | पूर्तिनस्यके ल०, नासापाकके लक्षण                 | ,,,       |
| ताछशोष तथा ताछपाकके लक्षण                 | al                | पूयरक्तके लक्षण, क्षवयु ( छांक ) के लक्षण        | "         |
| कंठगत १७ रोग।                             |                   | भागन्तुजक्षवधुके लक्षण                           | ३०८       |
| पांचरोहिणीकी सामान्य सम्प्राप्ति          | <b>२</b> ९७       | भ्रंशयुके ल॰, दीसके लक्षण                        | 23        |
| वातजाके लक्षण                             | 22                | प्रतिनाहके लक्षण, नास्रास्नावके लक्षण            | 23        |
| पित्तजाके लक्षण, कफजाके लक्षण             | २९८               | नासापारेशोपके लक्षण                              | ,,,       |
| त्रिदोषजाक लक्षण, रक्तजाके लक्षण          | ,,,               | विकित्साभेदार्थं पीनसके आमपत्रवके लक्षण          | ३०९       |
| कंठशालूकके लक्षण, अधिजिहकके लक्षण         | 2)                | प्रतिस्थायकी संप्राप्ति                          | 23        |
| बलयके लक्षण,                              | ,,                | चयादिकमसे इसका दुसरा निदान                       | 33        |
| मलासके लक्षण, एकबृंदके लक्षण, बृंदके लक्ष |                   | पूर्वरूपके लक्षण, वातिक मतिस्यायके लक्षण         | 319       |
| शतधीके लक्षण, गिलायुके लक्षण              | ₹००               | पैत्तिकप्रतिस्यायके लक्षण, श्रेष्मिकप्रतिस्यायके |           |
| गलविदाधिके लक्षण, गलीघके लक्षण            | 23                | सात्रिपातिकके लक्षण, दुष्ठप्रतिश्यायके लक्षण     | ३१        |
| स्वयाके लक्षण                             | 23                | रक्तप्रतिस्थायके लक्षण,                          | "         |
| मांसतानके लक्षण                           | ३०१               | असाध्य लक्षण, प्रतिस्यायके अन्यविकार             | 397       |
| विदाराके लक्षण, मुखपाक (मुख आना)          | ,,,               | नेश्ररोगनिदानम् ।                                |           |
| षातजके लक्षण, वित्तजके लक्षण              | 23                | नेत्ररोगका कारण                                  | 313       |
| कफजेक लक्षण, असाध्यमुखरोगके लक्षण         | ,,                | सुश्रुतमतसे नेत्ररोगकी सम्प्राप्ति               | . 33      |
| कर्णरोगनिदानम् ।                          |                   | अमिष्यंद ( नेत्र आनाके ) लक्षण                   | 391       |
| कर्णशुलके लक्षण, कर्णनादके लक्षण          | ३०२               | वाताभिष्यन्दके लक्षण, पिताभिष्यन्दके लक्ष        | जि 🥠      |
| बाधिर्य ( बहराके ) लक्षण                  | ३०३               |                                                  | ,,        |
| फर्णस्वेडके लक्षण, कर्णसावके लक्षण        | "                 | रक्तजाभिष्यन्दके लक्षण                           | 300       |
| कर्णकण्ड्रके लक्षण, कर्णगूथके लक्षण       | "                 | अभिच्यन्दसे अधिमन्थकी उत्पत्ति                   | 23        |
| कर्णप्रातिनाहके लक्षण                     | ,,                | दूसरे सामान्य लक्षण                              | 23        |

| विषय.                                        | पृष्ठांक. | विषय.                                                     | पृष्ठांक.    |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| दोषभेदसे कालमर्यादाके लक्षण                  | ३१५       | नेत्रकी सन्धिके रोग ।                                     |              |
| नेत्ररोगके सामान्य लक्षण                     | 23        | प्यालसके ल०, उपनाहके लक्षण                                | ३२९          |
| ।निरामके लक्षण, शोयसाहित नेत्रपाकके लक्षण    | ३१६       | साव अथवा नेत्रनाडे के लक्षण                               | 91           |
| हताधिमन्थके सक्षण                            | ,,        | पर्वणी व अलजीके ल०, क्रामिश्रंथिक लक्षण                   | 330          |
| वातपर्ययके लक्षण, शुक्काक्षिपाकक लक्षण       | ३१७       | वर्त्मरोग ( मर्मस्थानके ) रोग                             | 1 '          |
| अन्यतोवातके लक्षण, अम्लाध्युषितके लक्षण      | 23        | उत्संगपिडिकाके लक्षण                                      | 330          |
| शिरोत्पातके लक्षण, शिराहर्षके लक्षण          | ३१८       | कुंभिकाके लक्षण                                           | 339          |
| नेत्रोंके काले रंगमें रोग।                   |           | पोधकीके लक्षण, वर्त्मशर्कराके लक्षण                       | 2)           |
| सबण शुक्र लक्षण, सबण शुक्के साध्यासाध्य      | 30 396    | अशोंवर्त्मके लक्षण, शुष्कार्शके लक्षण                     | >>           |
| भवण शुक्के लक्षण                             | 399       | अजनाके लक्षण                                              | 33           |
| अव्रण अवस्था विशेषकरके साध्य लक्षण           |           | वहलवरमंके लक्षण                                           | ३३२          |
| सम्रण अवस्थाभेदकरके भसाच्य लक्षण             | 22        | वर्सवन्थके लक्षण                                          | 9.3          |
| द्सरे असाध्य लक्षण                           | 23        | क्षिष्टवरर्मके लक्षण, वर्सकर्दमके लक्षण                   | 3,           |
| अक्षिपाकात्ययके लक्षण, अजकाजातके लक्षण       | ्र<br>३२० | स्याववर्त्मके लक्षण                                       | 33           |
|                                              | 410       | प्रक्रिजनत्मके लक्षण                                      | ३३३          |
| दृष्टिके रोग।                                |           | अक्षित्रवर्त्मके लक्षण, वातहतवर्त्मके लक्षण               | "            |
| पहले पटलमें दोष जानेसे उसके लक्षण            | ३२०       | अर्वुदके लक्षण, निमेषके लक्षण                             | 33           |
| द्दांष्टका प्रमाण सुश्रुत मतसे               | 22        | शोणितार्शके लक्षण                                         | <b>३३४</b>   |
| प्रसंगवशसे पटल (मण्डल) का भेद                | 33        | लगणके लक्षण, विसवत्र्मके लक्षण                            | 33           |
| द्वितीयपटलस्थितदोषके लक्षण                   | 339       | कुखनके लक्षण                                              | 33           |
| तृतीयपटलगतदोपके लक्षण                        | 33        | पर्मकोपके लक्षण                                           | <b>₹</b> ₹4  |
| चतुर्यपटलगततिभिरके लक्षण                     | 3,43      | पश्मशातके लक्षण, नेत्ररोगॉकी संख्या                       | ,,,          |
| तृतीयपटलाश्रितकाचदोषकी दूसरी संज्ञा          | ,,        | शिरोरोगनिदानम् ।                                          |              |
| दोषविशेष करके रूपका दीखना                    | 353       | वातजके लक्षण, पैलिकके लक्षण                               | 336          |
| पित्तसे दूसरे परिम्लायी संज्ञक तिमिर,लक्षण   | 23        | श्रीधाकके लक्षण, सामिपातिकके लक्षण                        | "            |
| रोगभेदसे लिंगनाशको षड्विधरव                  | ३२४       | रक्तजके लक्षण                                             | ३३ँ७         |
| वातिकरोगके विशेष लक्षण                       | **        | क्षयजके लक्षण, क्रमिजके लक्षण                             | 20           |
| द्षष्टिमण्डलगत रोगके लक्षण                   | 33        | सूर्यावर्त्तके लक्षण, अनंतवातके लक्षण                     | 23           |
| सर्वदृष्टिरोगकी संख्या, पित्तविद्ग्धके लक्षण | ३२५       | अर्थावभेद (आर्थासीसी) के लक्षण                            | ३३८          |
| दिवांघेक लक्षण, कफविद्ग्धर्धिके लक्षण        | 33        | शंसकके लक्षण                                              | ,,           |
| नक्तान्थ (रतौधी) के लक्षण                    | 33        | प्रदररोगानिदानम् ।                                        | **           |
| धूमदर्शीके लक्षण,हस्वदृष्टिके लक्षण          | ३२६       |                                                           | 339          |
| नकुलांच्यके लक्षण, गम्भीरदृष्टिके लक्षण      | 23        | प्रदर्शेगके सामान्य रूप-उपद्रवके लक्षण                    | र र २<br>३४० |
| आगन्तुकलिंगनाराके लक्षण                      | 23        | के विमक्ते लक्षण                                          |              |
| अनिमित्तके लक्षण                             | ३२७       | पैतिकके लक्षण                                             | ,,,          |
| अर्मरोग ( ५ ) प्रकारका है                    | 22        | वातिकके लक्षण, त्रिदोषजके लक्षण<br>विद्युद्धार्तवके लक्षण | "            |
| ञ्चाकिरोगके लक्षण, अर्धुनके लक्षण            | ३२८       |                                                           | ,,,          |
| पिष्टकके लक्षण, जालके लक्षण                  | 33        | योनिव्यापत्तिनिदानम् ।                                    |              |
| शिराजिपिटिकाके लक्षण, बलासके लक्षण           | ३२९       | यांनिके बीस रोगोंके लक्षण                                 | ३४१          |

| विषय.                                       | पृष्ठांक.  | ेविषय.                                                | पृष्ठांक.  |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| स्राव और पातके लक्षण                        | 383        | त्थावरविषके सामान्य राक्षण                            | ३५६        |
| गर्भ अकालमें कैसे गिरे इसका निदानपूर्वक दशा | न्त ,,     | विष देनेवालेके हुँडनेके निमित्त लक्षण                 | 33         |
| प्रसूत होते समय मूढगर्भ होनेका रुक्षण       | ,,         | मूलादिविपाँके लक्षण                                   | 340        |
| मृढ गर्भकी आठ प्रकारकी गति                  | ३४४        | विपलिप्तशस्त्रहतके लक्षण                              | , ,        |
| असाध्य मूढगभ और गर्भिणोके लक्षण             | 23         | सर्पविष यह अति तीक्ष्ण है इसीसे प्रथम                 |            |
| मृतकगर्भके लक्षण                            | 384        | सर्पोकी जाति कथन                                      | 33         |
| गर्भमरण हेतु                                | 33         | सर्पेंक भेद                                           | 349        |
| गर्भिणीके दूसरे असाध्य लक्षण                | ,,         | भोगीसर्पके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण                  | _          |
| स्तिकारोगनिदानम् ।                          |            | विशिष्टदेशमें तथा विशिष्ट नक्षत्रमें काटनेके          | 22         |
| प्रसृतिरोगकी उत्पत्ति, असाध्य लक्षण         | ३४६        | असाध्य स्रक्ष                                         | ३६०        |
| स्तनरोगनिदानम् ।                            |            | गर्मी होनेसे विषके जोरका लक्षण                        |            |
| स्तन्य (दूध ) के रोग                        | 380        | ्रान्। हानस । वश्क जारका लक्षण<br>  दूसर असाध्य लक्षण | 22         |
| वातादिकसे द्षित दूधके लक्षण                 | `          | दुवितविषके लक्षण, वृधीविषके लक्षण                     | )<br>3 6 9 |
| शुद्धदूधके लक्षण                            | 386        | स्थान भेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण                      | 363        |
| बालरोगनिदानम् ।                             | ·          | द्विविषको निरुक्ति                                    |            |
| वातद्वित दथके (रोग)                         | ર્૪૬       | इन दानों वियोके लक्षण                                 | 363        |
| वित्तदूषित द्धके रोग                        | •          | दूधीविषके साध्यादि लक्षण                              | 444        |
| कफद्षित द्धके रोग                           | 3)         | स्ताविषको उत्पत्ति                                    | 32         |
| बालकोंकी अन्तर्गत पीडा जाननेका उपाय         | 33         | उनके काटनेके सामान्य लक्षण                            | 358        |
| द्वन्द्वज और सन्निपातज दूषित दुम्धके रोग    | ,,<br>३५०  | दूषीविष लुताके काटनके लक्षण                           |            |
| कुरुणकके लक्षण                              |            | प्राण्डरख्ताके लक्षण                                  | "          |
| पारिगर्भिकके लक्षण                          | ,,<br>349  | द्वीविषभावुके लक्षण                                   | 33         |
| तालुकण्टक लक्षण                             |            | प्राणहरमृषकविषके लक्षण                                | ३६५        |
| महापद्मविसर्पके लक्षण                       | ,,         | कुकलास (सरट) के काटेके लक्षण                          |            |
| और विकार जो बालकोंक होत उनका लक्षण          | 23         | बृथिकविषके लक्षण                                      | ,,         |
| सामान्यप्रहजुष्टके लक्षण                    | ्रः<br>३५२ | वृश्चिकविषके असाध्य लक्षण                             | 3€€        |
| स्करद्रग्रहपृहीत बालकके लक्षण               |            | कणभदष्टके लक्षण                                       | 22         |
| स्कन्दायस्मारके लक्षण                       | ,,<br>३५३  | डिबिटिंगर ( झींगर ) विषके लक्षण                       |            |
| शकुनिग्रहके लक्षण                           | ,,         | मण्ड्क (मेंडक ) के विषके लक्षण                        | "          |
| रेवतीप्रहके लक्षण                           | "          | विपैले मस्य ( मछलो ) के विषके लक्षण                   | "<br>3€ u  |
| पूतनाग्रहके लक्षण                           | ,,         | सविषजलोका ( जॉक ) के विषके लक्षण                      | •          |
| अन्धपूतनाम्रहके लक्षण                       | ,,         | गृहगोधिका ( छिपकर्श )के विषके लक्षण                   | JJ         |
| शीतपूतनाप्रहके लक्षण                        | ३५४        | शतपदी (कानखजूरा) के विषके रुक्षण                      | 22         |
| मुखमंडिकाप्रहके लक्षण                       | ,,,        | मशक ( मच्छर वा डांस ) के विषके लक्षण                  | 33         |
| नैगमेय प्रहके लक्षण                         |            | असाध्यमशकक्षतके लक्षण                                 | ₹ <        |
| विषरोगनिदानम् ।                             | 20         | सविषमक्षिका (मनखी) दंशके लक्षण                        |            |
|                                             | 31-1-      |                                                       | 1)         |
| विषके स्थान                                 | ३५५        |                                                       | ,,,        |
| जंगमानिषके सामान्य लक्षण                    | ३५६        | । विष सतर गया हा उसक लक्ष्य                           | **         |

| विपय.                           | पृष्ठाङ्क. | विषय.                                  | पृष्ठांकं. |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| पंरिशिष्ट ( ग्रन्थशेष ।         |            | कफद्धित शुकके लक्षण, शुद्ध शुकके लक्षण | ३७७        |
| क्रीबके लक्षण                   | 355        | सुश्रूतसे -शुकदोषनिदानं                |            |
| क्रैन्यके सामान्य लक्षण         | ,,         | आर्तवदोवके लक्षण, विष्टभगर्भके लक्षण   | 305        |
| बीजोपघात श्लीबके लक्षण          | "          | उपविष्टगर्भके लक्षण                    | ३७९        |
| चजभंगक्रीवकी बत्पात्ती          | 300        | मन्धरज्वर ( मोतीज्वर ) के लक्षण        | 33         |
| व्यजमंगके लक्षण                 | ३७१        | अलर्क (कुत्ते ) के विषिनिदान           | ,,,        |
| आसेक्य नपुंसकके लक्षण           | ३७२        | उसके काटनेके लक्षण                     | 23         |
| सौगंधिक न्युंसकके लक्षण         | ,,         | विषेले अन्य प्राणियोंका सुंप्रह        | 71         |
| कुंभिक नपुंसकके लक्षण           | "          | सविषानिर्विप दंशके लक्षण, असाध्य लक्षण | ३८०        |
| रेष्यंकनपुंसकके लक्षण           | ३७३        | जलसत्रासनामाके लक्षण                   | ,,         |
| महाषंढनपुंसकके लक्षण            |            | गौधरकदंशके लक्षण                       | ३८१        |
| नारीषंढ नपुंसकके लक्षण          | 2)         | सर्वपिका दंशके लक्षण                   | 92         |
| इक्त श्लोकोंका संग्रह           | 23         | विश्वमारादष्टके लक्षण                  | 21         |
| जरासंभव नपुंसकके लक्षण          | . 308<br>  | अहिंदुकाद एके लक्षण                    | ३८२        |
| जगसंभव ( दूसरे ) नपुंसकके लक्षण | ,,         | कण्ड्रमकादष्टके लक्षण                  | "          |
| स्यज्ञहाबके लक्षण               | "          | शुक्तवन्दादि दष्टके लक्षण              | ,,         |
| भसाच्य नपुंसकके लक्षण           | ३७५        | पिपीलिकादंशके लक्षण                    | "          |
| युकार्तवदोष निदानम्             | ३७६        | स्नायुके निदान                         | "          |
| रूषित शुक्के भेद                | ,,         | ध्वजभंगके संग्रहीत श्लोक               | 3.         |
| गतर्षित गुकके लक्षण             | રેળ્ય      | रोगानुकमणिका                           | 3 < 3      |
| पित्तद्वित शुक्रके लक्षण        | ,,,        | टीकाकर्त्ताकी वंशावली                  | 358        |

#### इति विषयानुकमणिका समाप्ता॥

#### © सर्वाधिकार: प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printers & Publishers:

Khemraj Shrikrishnadass Prop: Shri Venkateshwar Press, Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site: http://www.Khe-shri.com Email: khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For Ws.Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai-400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapear Industrial Estate, Pune 411 013

#### श्रीनिकुञ्जविहारिणे नमः।

# **मंह माघवनिदानम् । हिं**

# भाषाटीकासमेतम्।

#### प्रथम भाग।

नरवरवपुधारी गोकुलानंदकारी व्रजयुवतिविहारी रासलीलाप्रचारी। प्रणवहुँ वनवारी कंसको मानमारी सकलविधनटारी लीजिये सुधि हमारी॥

तथा च-कर्ता भत्ती तथा हर्ता भोगमोक्षेकदायिनम् । बन्दे श्रीगिरिजाकान्तं शंकरं लोकशंकरम् ॥

परमकारुणिक श्रीसदाशिवचरणाञ्जचंचरीक श्रीमाधवाचार्य निश्शेषविप्तविद्यातार्थ और प्रन्थकी निर्विप्रपारेसमाप्तिके निमित्त प्रन्थके आदिमें मंगलाचरण करते हैं—

(युग्मम्)

#### प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् । स्वर्गापवर्गयोद्वीरं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

प्रनथकर्ताकी प्रतिज्ञा ।

#### नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्धिषजां नियोगात् । सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥ २ ॥

मया अयं रोगविनिश्चयो ग्रन्थः इदानीं समासतः निबध्यते, किं कृत्वा, शिवं प्रणम्य, कथंभूतं शिवं जगद्धत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्, पुनः कथंभूतं शिवं स्वर्गा-पवर्गयोद्दीरम्, पुनः त्रैलोक्यशरणम्, किंविशिष्टो ग्रन्थः सोपद्रवारिष्टनिदानलिंगः, कैः नानासुनीनां वचनैः, कस्मात् सोद्भषजां नियोगात् इत्यन्वयः ॥

जगत्की उत्पत्ति, पालन और प्रलयके प्रधान कारण, स्वर्ग ( मुख ) अपवर्ग ( मोक्षके ) द्वार अर्थात् दाता तथा त्रिलोकीके रक्षक शिवको प्रणाम कर अनेक मुश्रुतादि मुनीबरोंके वचनोंके अनुसार उत्तम वैद्योंकी आज्ञासे अब में संक्षेपसे रोगविनिश्वय नाम प्रन्थकी रचना करता हूँ। जिसमें उपेद्रव, अरिष्टं, निदान और र्लिंग (चिह्न) इनका लक्षण अच्छी रीतिसे किया गया है।

शिष्य-यह अतिसूक्ष्म निदानपंचक सर्वत्र ऋषिसुनियोंके जानने योग्य है उनके वाक्योंका निरादर कर मनुष्यकृत तुम्हारे प्रन्थमें मनुष्योंकी कैसे प्रवृत्ति होवेगी ? इस कारण माधवाचार्यने-" नानामुनीनां वचनैः " इस पदको धरा अर्थात् अनेक मुनीश्वरोंके वचनोंका आशय छे मैंने यह प्रन्य निर्माण किया है, किंतु मेरे मनकी उक्तिसे कल्पित नहीं है। शंका-पहले ही बहुत ग्रन्थ निर्माण करे उपस्थित हैं फिर तुम्हारे इस अन्यको कीन पढेगा ? इस कारण माधवाचार्यने "इदानीम् " पद मूलमें घरा । इस पदका यह आशय है कि, इम ही अनेक मुनीश्वरोंके वचनोंसे अब ऐसा अलौकिक प्रन्थ रचते हैं कि, पहिले किसी आचार्यने अद्यापि नहीं निर्माण करा । कोई वादी शंका करे कि, तुमने अन्य रचा भी परन्तु किसीने नहीं पढ़ा तो आपका प्रन्थ निर्माण करना व्यर्थ होगा, इस कारण माधवाचार्यने " सद्भिपजां नियोगात् " यह पद धरा. इस पदका आशय यह है कि, हमारे पढनेके निमित्त कोई निदानप्रन्य निर्माण करो ऐसे बुद्धिमान् वैद्योंके कहनेसे इस प्रन्यकी रचना की है। शंका-श्रीमहादेवजीके हर मुंड रुद्र शम्भु इत्यादि नार्मोको त्यागकर शिव इस नामको क्यों प्रणाम करा ? उत्तर-इस रोगविनिश्चय अन्यके पठन पाठन करनेवालोंके कल्याणकी इच्छा कर सब कामना देनेवाला कल्याणवाचक शिवनाम विचार इसीको प्रन्थके आदिमें माधवाचार्यने प्रणाम करा ॥

अन्य निदानप्रन्थोंसे इसकी उत्तमता दिखाते हैं-

#### नानातंत्रविद्दीनानां भिषनामल्पमेधसाम् । सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

अयमेव ( ग्रन्थः ) अल्पमेधसां भिषजां सुखं यथा भवति तथा आतङ्कं विज्ञातुं भविष्यति । किंविदिश्हानां भिषजां नानातन्त्रविहीनानाभित्यन्वयः ॥

अनेक प्रन्थोंके विचार करनेमें असमर्थ ऐसे मन्दबुद्धिवाले वैद्योंको सुखपूर्वक रोगहोनके निमित्त यही प्रन्थ कारण होवेगा. क्योंकि, रोगके जाननाही सुख्य है सो प्रन्थान्तरोंमें लिखा भी है॥

१ उपद्रवः—रोगारम्भदोषप्रकोपजन्योऽन्यित कारः । २ ऑरष्ट्रम्—नियत मरणख्यापकं लिंगम् । ३ निदानम्—रोगोत्पादको हेतुः । ४ लिङ्गम्—रोगख्यापको हेतुः तेन लिंग्यते झायते व्याधिरने-नेति ब्युत्पत्त्या पूर्वरूपरूपोपशयसंप्राप्तयो विझायन्ते । ५ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौष-धम् । ततः कर्म जिषकप्रधाव्द्यानपूर्व समाचरेत् ॥ १ ॥ रोगझानार्थपवादौ यत्रः कार्ये भिषक्षैरः । सति तस्मिन्कियारम्भः पुण्याय यशसे श्रिये ॥ २ ॥

रोग जाननेके पांच उपाय हैं उनको कहते हैं-निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपञ्चयस्तथा । संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चघा स्मृतस् ॥ ४॥

रोगाणां विज्ञानं पश्चधा स्मृतम् इत्यन्वयः ॥

निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति ये पांच प्रकार पृथक् पृथक् और समस्त व्याधियोंके वोषक होते हैं । इस प्रकार रोगोंका जानना मुनीश्वरोंने पांच

मकारका कहा है ॥

इस श्लोकमें " उपशयस्तथा" यह जो पद धरा इसका यह आशय है कि, जैसे निदान, पूर्वरूप और रूपसे रोग जाना जाता है उसी प्रकार उपश्यसे और संवासिसे भी रोग जाना जाता है " सम्प्राप्तिश्चेति " इस पदमें च और इतिके धरनेसे यह प्रयोजन है कि, रोग जाननेके इन पांचोंसे विशेष और उपाय नहीं है। अब कहते हैं कि, रोगोंका निदान संनिकृष्ट (समीप ) और विप्रकृष्ट (दूर ) इन भेदोंसे दो मकारका है। संनिकृष्ट-उसे कहते हैं कि, जैसे कुपित वार्तोदिक ज्वरादिक रोगोंकी प्रकट करे हैं और विप्रकृष्ट-उसे कहते हैं, हेमन्तऋतुमें संचित हुआ कफ वसन्त-ऋतुमें कुपित होता है। पूर्वरूप-उसे कहते हें जैसे ज्वरमें आलस्यादि धर्म। रूप-उसे कहते हैं जैसे १८ वें श्लोकमें लिखा है—" स्वेदावरोघ " इति अर्थात्—पसीनोंका अवरोध होना इत्यादिक । उपशय-उसे कहते हैं जैसे वातरोग तेल आदिके लगानेसे शान्त होता है। सम्प्राप्ति-उसे कहते हैं जैसे १० वें श्लोकर्मे लिखा है—" यथा द्धष्टेन दोषेण " इत्यादि । दांका-क्यों जी ! ये पांच जो ब्याघि जाननेके उपाय कहे इनमें एकहीसे रोगका निश्चय हो सकता है फिर माधवाचार्यने पांच प्रकार व्यर्थ क्यों लिखे ? क्योंकि पांचोंका प्रयोजन केवल रोगका जानना है। उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परन्तु इन पांचोंका पृथक् पृथक् प्रयोजन है, जैसे-निदानसे यह प्रयोजन है कि, जिस वस्तुके खानेसे या लगानेसे रोग प्रगट हो उसका त्याग करनेसे रोग नहीं बढे किन्तु उलटा शान्त ही होता है और पूर्वरूपके जाननेसे यह प्रयोजन है, जैसे-सुश्रुतमें लिखा है कि, वातज्वरके पूर्वमें घृतपान करानेसे वात-ज्वरकी उत्पत्ति नहीं हो। ह्रपके जाननेसे प्रयोजन हैं कि, न्याधि अर्थात् रोगका साच्यासाध्य और कष्टसाध्यत्वै निश्चय होता है जैसे जिस रोगका अल्प रूप होवे वह

१ धर्यात् नाडी नेत्र जिह्या मलमूत्रआदिकी परीक्षाओं से रोगोंका ज्ञान यथार्य नहीं होता । २ वातिकज्वरपूर्वेरूपे वृतपानिभति तथा च साध्यासाध्यत्वमि झायते । ३ कष्टसाध्यके सक्षण चरकमें लिखे हैं । यथा-निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे वले । इति ।

खुरतसाध्य और मध्यरूप कष्टसाध्य और सम्पूर्णरूप असाध्य है इनको जाननेसे असाध्यका परितेयाग करना और कष्टसाध्य तथा सुरतसाध्यकी औषधि करानी उचित हैं। उपशयके जाननेसे यह प्रयोजन है कि सुपरीक्षित व्याधिके सम्पूर्ण लक्षण न मिलनेसे व्याधिका यथार्थ ज्ञान नहीं हो, उसको उपशयके द्वारा निश्चय करे। सो चरकमें लिखा है कि, जिस व्याधिके लक्षण प्रगट न होयँ उसकी उपशय और अनुश्यके द्वारा परीक्षा करे उसी प्रकार सुश्चतमें लिखा है जैसे—उबटना तेल लगाना स्वेदनाविधि इत्यादि कर्म करनेसे वातरोग शान्त न हो तो उसके रुधिरका विकार जाने और सम्प्राप्तिके जाननेसे यह प्रयोजन है कि, सम्प्राप्तिके बिना जाने पूर्वरूपादिकोंकरके जानी हुई व्याधि चिकित्साके योग्य भी है परन्तु अंशांश विकल्प बल काल आदिको जबतक नहीं जाने तबतक चिकित्सा यथार्थ नहीं हो सकती इसीसे वैद्य निदानपश्चकका अवश्यही परिचय करें॥

अब निदानके पर्यायवाचक शब्दोंको कहते हैं-

#### निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः । निदानमाहुः पर्यायैः प्रायूपं येन रुक्ष्यते ॥ ५ ॥

निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्यान और कारण ये निदानके पर्यायवाचक शब्द शास्त्र व्यवहारके अर्थ मुनीश्वरोंने कहे हैं, इनके कहनेका कारण यह है कि, व्यवहारके वास्ते अर्थात् शास्त्रमें इन छहों शब्दोंमेंसे कोई शब्द आवे उसको निदानवाचकही जानें॥

व्याधिके प्राप्रूपका लक्षण ।

### उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणाऽनधिष्ठितः । छिगमव्यक्तमल्पत्वाद्याधीनां तद्यथायथम् ॥ ६ ॥

येन उत्पित्सुः आमयो लक्ष्यते तत्प्राग्रूपम्-किंभूतः आमयः दोषविशेषेणाऽनिष-ष्ठितः । अतः एव ज्वरादिव्याधीनाम् अल्पत्वात् अव्यक्तं लिंगं तत् यथाययं यस्य व्याषेर्यदूपं तदेवाव्यक्तं पूर्वरूपम् इत्यन्वयः ॥

जिस जम्भाई आलस्य आदि करके उत्पत्ति होनेवाली व्याधिका ज्ञान होवें उसको प्राभूप अर्थात् पूर्वरूप कहते हैं, फिर वह व्याधि दोष ( वात पित्त कफ ) से बहुधा अप्रगट होवे। शांका—यदि वातादिक दोषोंसे अप्रगट होवेगी तो व्याधिका प्रगट होना असम्भव है क्योंकि कारण तो वातादिक दोष हैं। जब दोषहीं

१ गूढिंगं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां बुध्येत शते । २ अभ्यङ्गस्रोहस्वेदाधीर्वातदोषो न आम्यति । विकारस्तत्र विश्लेयो दुष्टमत्रास्ति शोणितम् ॥ शति॥

नहीं तो रोग कैसे प्रगट हो सकते हैं। उत्तर-इस पदका यह अर्थ है कि दोप ( वात पित्त कफ ) का व्याधिक अलप होनेसे अप्रगट होना रूप अर्थात् थोडा थोडा होना. अतप्व तत्तत् ज्वरादिव्याधिका अपने अपने अपगट लक्षण पूर्वरूप तैसे तैसेही होते हैं। अब कहते हैं कि, पूर्वरूप दो प्रकारका हैं-एक सामान्य दूसरा विशिष्ट । सामान्यप्राप्रप (पूर्वरूप ) उसे कहते हैं जैसे दोप ( वात पित्त कफ ) से दूषित घातु उसके विगडनेसे प्रगट होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रकीही प्रतीति होवे और वात आदि दोषोंके चिद्र न मालूम हो जैसे-" अमोऽरातिर्विवर्णत्वामाति " अर्थात् ज्वरमें श्रम हो, मनका न लगना, देहका विवर्ण इत्यादि लक्षण और जिसमें होनहार रोगारम्भक दोष उन्होंके चिद्र तिसके एक अंशकी प्रतीति हो उसको विशिष्ट प्रायूप कहते हैं. जैसे-" जुंभात्यर्थ समीरणात " अर्थात जम्भाईका आना केवल वातके दोषसे ही है। इसमें होनहार रोग कौन ज्वर, उसका आरंभ कौन वात, उस वातका एक अंश कौन जम्भाई ऐसे और भी जानने चाहिये। इस विशिष्ट पूर्वरूपमें जम्भाई आदि रूप देखकर कदााचित् पूर्वरूपको रूप न समझना चाहिये। क्योंकि यह तो केवल व्याधिक आरम्भक दोपमात्रका सूक्ष्म चिद्र है, इस बातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं। दृष्टान्त-जैसे तृणके समूहमें छोटी अग्निकी चिनगारी गिरनेसे धूम ( धुआँ ) मात्र प्रकट देखकर हाथ वस्त्र आदिके मारनेसे ही शान्ति कर सकते हैं, परन्तु जब आग्न एक साथ जोरसे प्रज्वित होगई तब शान्त नहीं होसके. ऐसे ही विशिष्ट पूर्वरूपके अल्प होनेसे चिकित्सा करनेसे शांति कर सकते हैं, परन्तु जब रूप होगया तब उसका उपाय नहीं होसकता है। इसीसे पूर्वरूप और रूपमें भेद है। अब कहते हैं-पूर्वरूप और रूप इन दोनोंमें कोई शारितिक अर्थात् शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं और कोई मानसिक अर्थात् मनसे सम्बन्ध रखते हैं । शारीरिक जैसे ज्वरमें मुखका विरस होना, देह भारी, नेत्रोंसे जल गिरना इत्यादिक और मानसिक जैसे मनका एक जगह न लगना और अपने हितकारक वचनोंसे शांति न होना तथा खट्टे चरपरे पदार्थपर मन चलना इत्यादि ॥

व्याधिके रूपके पर्याय शब्द ।

#### तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं छिङ्गं छक्षणं चिह्नमाकृतिः॥ ७॥

जब पूर्वोक्त प्राग्नूप प्रगट होजाय तब उसको रूप ऐसे कहते हैं और संस्थान, ट्यञ्जन, लिंग, लक्षण, चिह्न और आकृति ये छः शब्द रूपके पर्यायवाचक हैं॥

अब उपरायके रुक्षणको कहते हैं-

इेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।

#### औषधात्रविद्वाराणासुपयोगं सुलावहम् ॥ ८॥ विद्यादुपरायं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।

व्याघेः सुखावहम्, उपयोगम्, उपशयं विद्यात् स सात्म्यम् इति स्मृतः । केषाम् औषघात्रविहाराणाम्, किंभूतानां हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् इत्यन्वयः। व्याधेरुपयोगः सुखावहस्तमुपश्चयं विद्यात् जानीयात् । उपयुज्यत इति उप-योगः सेवनं सुखमावहति सम्यगनुबन्धेन सुखमुत्पाद्यतीति सुखावहः, केषामुपयोगः औषधात्रविहाराणाम्, औषधं चात्रं च विहारश्चीषधात्रविहारास्तेषाम्, औषधं हरी-तक्यादि, अत्रं रक्तशाल्यादि, विहारो देहमनोनिर्वितितचेष्टाविशेषः, किंभूतानाम् औष-धान्नविद्वाराणां हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम्, हेतुर्वाह्य आभ्यन्तरश्च व्याधि उर्वरादिः हेतुश्च व्याधिश्च हेतुव्याधी तयोर्व्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्ता व्याधि-निदानयोविपरीताः तथा विपर्यस्तानाम् अर्थो विपर्यस्तार्थः तयोर्व्यस्तसमस्तयोरेव विपरीतमर्थे कुर्वतीति विपर्यस्तार्थकारिणः हेत्रच्याधिविपर्यस्ताश्च विपर्यस्तार्थकारिणश्च हेतुव्याधिविपर्यस्ताविपर्यस्तार्थकाारिणः, तेषां हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् । तदायमर्थः,-निदानरोगयोव्यस्तसमस्तयोविंपरीता अपि कारणरूपा इव भासमाना व्याधिरूपा इव भासमाना हेतुव्याधिविपरीतानाम् अर्थे व्याध्युपशमलक्षणं कुर्वन्तीति । यया । हेतुविपरीतैः औषघात्रविहारैज्यध्युपश्चयः क्रियते प्रतिपक्षत्वात् एवं विपर्य-स्तिषपर्यस्तार्थकारिभिरपीत्यर्थः । तत्र चोपश्मानामष्टादश भेदा भवन्ति । तान् वर्ण-यति यथा-हेतुविपरीतमीषधं हेतुविपरीतमत्रं हेतुविपरीतो विहारः । यथेमे त्रयो भेदा एवमेव सर्वत्र । तथा च हेतुविपरीतानां व्याधिविपरीतानां हेतुव्याधिविपरीतानां हेत्रविपरीतार्थकारिणां व्याधिविपरीतार्थकारिणां हेतुव्याधिविपरीतार्थकारिणाम् औष-धान्नविहाराणां यः सुखावह उपयोगः स उपज्ञय इति पिण्डार्थः । अथैषां क्रमेणो-दाहरणानि भाषायां वेदितव्यानि ॥

हेतुविपरीत व्याधिविपरीत हेतुव्याधिविपरीत हेतुविपर्यस्तार्थकारी व्याधिविपर्य-स्तार्थकारी हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी ऐसे जो औषध अन्न (पथ्य) विहार (आचरण) इनका सेवन सुखकारक जानना उसको व्याधिका उपशय कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि रोग और रोगका हेतु इनको सुखकारक जो औषधि पथ्य आचरणरूप प्रयोग उसको उपशय कहते हैं और व्याधिसात्म्य ये पर्यायवाचक नाम उसी उप-शयके हैं। सुखकारकके कहनेसे यह प्रयोजन है कि दाह और प्यासयुक्त नवीन ज्वरमें शीतलजलका पीना व्याधिका बढानेवाला है इससे शीतलजल सुखकर्ता न भया अतएक शीतल जलको उपशय न समझना चाहिये परंतु दाहयुक्त प्यासमें शीतलजल उपशय मानाजायमा क्योंकि सुलकारक है ॥

आगे अब क्रमसे उदाहरण लिखते हैं-

| नाम                             | औषधि                                                                         | अन्न                                                                       | विहार                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हेतुविपरीत                      | शीतज्बरमें गरम<br>औषधि सोंठ                                                  | श्रम और वादीस प्र-<br>गट रोगपर मांसके रस<br>और भात.                        | दिनके सोनेसे प्रगट<br>कफरोगपर विपरीत<br>आचरण रातमें जागना.                                                         |
| ब्याधिविपरीत                    | . अतिसारमें दस्त बन्द<br>करनेवाली औषधि<br>पाठा भादि                          | दस्तीक दस्तके बन्द<br>कारक पथ्य मसूर.                                      | उदावर्तरोगमें शब्दपू-<br>विक अधोवायुका लि-<br>कसना, मन्त्र आवधि<br>धारण, देन गुरुकी सेवा<br>करनी.                  |
| हेतुव्याधिविपरीत                | वातकी सूजनमें दश-<br>मूलका काडा वात और<br>सूजन दोनोंको दूर करने-<br>वाला है. | कफकी संग्रहणीमें<br>छाछका पीना वातना-<br>शक कफनाशक और<br>संग्रहणी नाशक है. | श्लिम्ध जो दिनके सोने-<br>से उत्पन्न तन्द्रा तिसमें<br>रूक्ष तन्द्रासे विपरीत<br>श्लिम्धतानासक रात्रिमें<br>जागना. |
| हेतुविपर्यस्तार्थकारी           | जैसे पित्त प्रधान वण<br>सूजनमें पित्तकारक उच्ण<br>पिण्डाकी बांधना.           | पित्तकी सूजनमें दाह-<br>कार्क अन्नका भोजन<br>करना.                         | जैसे वातसे पैदा<br>उन्मादमें वासका देना.                                                                           |
| व्याधिविपर्यस्ता-<br>र्यकारी    | जैसे कफरोगमें वमन<br>कारक मैनफल आदि.                                         | अतिसार रोगमें दस्त-<br>कारक दुग्ध देना.                                    | छादिंरोगमें हाथका अं-<br>गूठा गलेमें करना कमल-<br>नाम आदिसे उलटीका<br>लाना.                                        |
| हेतु•याधिनिपर्यस्ता-<br>र्यकारी | जैसे अप्रि जलेपर्<br>गर्म अगर लेप आदि<br>अथवा विव पर् विष.                   | जैसे मदापानके कर-<br>नेसे प्रगट मदात्यय-<br>रोगमें मदकारक किर<br>मदा पीन।  | दंड कसरतसे प्रगट<br>वातमें जलका तरेनारूप<br>व्यायामका करना.                                                        |

हेतुविपरीत औषध-जैसे शीतकफज्वरमें सोंठ, तो इसमें प्रथम समझना चाहिये कि, यहां हेतु कीन है कि, सदीं उसका शीतल धर्म है तो अब शीत कफ यह कब शान्त होय कि, जब सदीं और कफसे विपरीत औषव मिले ऐसी औषध कीन कि, शुंठी यह सदींको और कफ दोनोंको शान्त करती है तो शीतकफज्वरमें हेतुविपरीत अषिष सोंठ हुई ऐसे ही हेतुविपरीत अन्न जैसे श्रम और वातसे प्रगट ज्वरोंमें मांसका रस और चावल इसमें हेतु कौन कि, श्रम और वात ये कब झान्त होंय कि, श्रम और वात हरणकर्त्ता पथ्य मिले ऐसा पथ्य कौन कि, मांसरस और चावलोंका भात ये श्रम और वातके विपरीत हैं अर्थात् नाझक हैं ऐसे ही हेतुविपरीतिविहार कहिये आचरण कौन जैसे दिनके सोनेसे प्रगट कफपर रातमें जागना, यहां हेतु कौन भया कि, दिनका सोना उसके प्रगट दोष कौन कि कफ, यह कफ कब झान्त होय कि, जिस हेतुसे प्रगट भया उस हेतुसे विपरीत आचरण करा जाय तो दिनके सोनेपर उलटा आचरण कीन कि, रातमें जागना, तो यह हेतुविपरीत आचरण भया। इसी प्रकार और उदाहरण ट्याधिविपरीत आदिके लिखे हुए चक्रके अनुसार बुद्धिमान् यनुष्य समझ लेवेंगे॥

अनुपशयके रुक्षण ।

विपरीतोऽनुपर्शयो व्याध्यसात्म्यमिति स्यृतः ॥ ९ ॥ जो उपशयके लक्षण कहे हैं उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं और व्याधिका असात्म्य अर्थात् असमान नाम उसी अनुपशयका पर्यायवाचक शब्द है ॥

सम्प्राप्तिके लक्षण ।

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चातुविसर्पता । निवृत्तिरामयस्याऽसौ सम्त्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ ३० ॥

दोष किहये वात पित्त कफ इनका दुष्ट होना नाम कुपित होना अनेक प्रकारका है अर्थात् स्वकारण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित दोष अपने स्थानको छोडकर देहमें ऊपर नीचे तिरछे विचरते हैं उस विचरनेसे जो रोग प्रगट हो उसको सम्पाप्ति कहते हैं और जाति तथा आगति ये दोनों पर्यायवाचक नाम उसी सम्प्राप्ति कहते हैं और जाति तथा आगति ये दोनों पर्यायवाचक नाम उसी सम्प्राप्ति कहते हैं। उदाहरण—जैसे चढकर जैसे रोगको प्रगट करें तैसे ही उसको सम्प्राप्ति कहते हैं। उदाहरण—जैसे छिपतदोषोंका आमाश्यमें प्रवेश होनेसे और स्थानमें इतस्ततो गमन करनेसे तथा रसकी बहनेवाली नाडियोंके मार्गोंको रोकनेसे और पक्वाश्यमें रहनेवाली अग्निको बाहर निकालनेसे तथा उसी जठर अग्निसे सर्व देहके तप्त होनेसे यह ज्वर है, ऐसा जो निश्चय कह्या जाय है उसीको सम्प्राप्ति कहते हैं, ऐसे ही अतिसारादि रोगोंकी सम्प्राप्ति जाननी चाहिये॥

सम्प्राप्तिके भेद् ।

#### संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः।

अब सम्प्राप्तिके भेद कहते हैं सो किहये सो सम्प्राप्ति संख्यादि विशेषण पांच प्रकारकी है जैसे-१ संख्या, २ विकल्प, ३ प्राधान्य, ४ वल, ५ काल इति ॥

संस्यारूप सम्प्राप्तिके लक्षण ।

#### सा भिद्यते यथात्रैव वश्यन्तेऽष्टी ज्वरा इति ॥ ३३ ॥

जैसे इसी प्रन्यमें आगे आठ प्रकारका ज्वर पांच प्रकारकी खांसी अर्थात् रोगोंकी गणनाको ही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं ॥

विकल्परूप संप्राप्तिके लक्षण ।

दोपाणां समवेतानां विकल्पोंऽज्ञांज्ञकल्पना ।

मिले दुए दोष किहये वात पित्त कफ इनके अंशांशका अनुमान करना उसका विकल्परूपसम्माप्ति कहते हैं, जैसे—धुएँके निकलनेसे यह पर्वत अग्निवाला है ऐसेही यह रोगीके देहमें वातका अंश विशेष है. काहेसे कि, वातके अंश विशेष मिलनेसे इसी अनुमानको विकल्पसंमाप्ति कहते हैं। उदाहरण—जैसे रूखी शीतल इलकी और फैलानेवाली इत्यादि गुणयुक्त जो पवन उसका रूक्ष आदि गुणयुक्त कसैला रस वातको सर्वीश करके बढानेवाला है, ऐसेही कटुरस सर्व भाव करके पित्तको वढानेवाला है अर्थात् कटु, उष्ण, तीक्ष्णत्व करके हींग पित्तको वढानेवाली है ऐसेही मधुररस, जैसे भैंसका दूध यह सर्व भावकरेक कफ बढानेवाली है इत्यादि। इसमें "दोषाणां" जो बहुवचन है सो दोषोंके पृथक पृथक ग्रहणके वास्ते है और "समवितानाम्" यह पद जो है सो दंदज और सिल्यातके ग्रहणनिमित्त धरा है।

प्राधान्यरूपसंप्राप्तिके लक्षण ।

#### स्वातंत्र्यपारतंत्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १२ ॥

व्याधेः स्वातंत्र्येण च पुनः पारतंत्र्येण प्राधान्यम् आदिशेत् अप्राधान्यं चेति शेष इत्यन्वयः ॥

व्याधिके स्वतन्त्रता और परतन्त्रता करके प्रधानता और अप्रधानता कही है जैसे स्वतन्त्र ज्वरको प्रधानता है और ज्वराधीन श्वास आदि रोगोंको अप्रधानता है अर्थात् व्याधिकी स्वतंत्रतासे प्रधानता और परतंत्रतासे अप्रधानता जाननी चाहिये ॥

बलरूपसंप्राप्तिके लक्षण ।

#### हेत्वादिकात्स्न्यीवयवैर्वछाबछविशेपणम् ।

अञ्चापि व्याघेरित्यनुवर्तते । हेत्वादीनां हेतुपूर्वरूपरूपाणां कात्स्न्येन साकस्येन अवयवरेकदेशीर्वेलावलयोविंशेषणं विशोषावबोधः इत्यन्वयः ।

हेतु आदिशब्दोंसे हेतु, पूर्वरूप और रूप इनके सर्व अवयव ( लक्षण ) मिल-नेसे व्याधिको बलवान् जानना और थोडे लक्षण मिलनेसे निर्बल जाननाः जैसे रोगके प्रति जो निदान कहा है वह निदान सम्पूर्ण रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है कि एकदेश, ऐसे ही पूर्वरूप भी समस्त अवयवों करिके व्याधिका प्रकाशित है यह एकदेशसे इत्यादि ॥ कालरूपसंप्राप्तिके लक्षण ।

#### नकंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥

नक्त (रात्री) दिन (दिवस) ऋतु (वसन्तादि) सुक्त (आहार) इनका अंश कहिये एकदेश उसको ययादोष (वात, पित, कफ) के अनुसार व्याधिका काल अर्थात् रोगके घटने वढनेके हेतुका समय जाने । उदाहरण-दिखाते हैं जैसे-रात्रिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य और अन्त्यः ता रात्रिका प्रथमभाग कफका है, मध्यभाग पित्तका, अन्त्यभाग वातका है। ऐसे ही दिनके भी तीन भाग करे तो पूर्वाह्म कफका, मध्याद्व पित्तका, अपराह्म वातका है। ऐसे ही ऋतुं जैसे वसंत-ऋतुमें कफ, शरदऋतुमें पित्त और वर्षामें वात कुषित होता है। ऐसे ही भोजनका जैसे भोजन करनेके समय कफका काल और अन्नके पचनेके समय पित्तका काल और जब भले अनकार परिपक्ष होगया तब वातका काल. इसके जाननेसे यह प्रयोजन है कि जिसे दोष (वात, पित्त, कफ) का जो काल कहा है उसका उसी उसी कालमें जान लेना कठिन मालूम नहीं होता ॥

निदानपंचकका उपसंहार ।

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ॥ १४ ॥ इति किस्ये यह संक्षेप प्रकारसे जो निदानार्थं कहा उसे विस्तारपूर्वक प्रतिरोगके निदान पूर्वरूपादि करके कहेंगे॥

#### सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥ १५॥

अब पूर्व चतुर्थ श्लोककी व्याख्यामें कहे निदानके दो भेद कीन संनिकृष्ट और विमकृष्ट, तिसमें संनिकृष्ट कीन वातादिक समीपके कारण करके सर्व रोगोंका कारण हैं सो कहते हैं—" सर्वेषामिति " कुपित भये जो मल (वात, पित्त, कफ) ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होते हैं और उन वात, पित्त, कफ दोषोंके कोपका कारण अनेक प्रकारका जो अपथ्यसेवन करना ही है ॥

#### निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते । तद्यथा ज्वरसन्तापादकपित्तसुद्धिते ॥ १६॥

१ केचन ऋत्वंशाः कतिपयाहोरात्राणि कथयांति । यदुक्तं वाग्मटे-"ऋत्वोरित्यादि सप्ताहा-वृतुसन्धिरिति स्मृतः । " २ यदाह घरकः-" नास्ति रोगो विना दोषर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमिष दोषाणां लिंगैर्क्याधिमुपाचरेत् ॥" मलिनीकरणान्मला वातपित्तककाः ॥

रक्तिपत्ताञ्चरस्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते । प्लीहाभिवृद्धचा जठरं जठराच्छोफ एव च ॥ १७ ॥ अशीभ्यो जाठरं दुःलं गुल्मश्चाप्युपजायते । (दिवास्वापादिदोषेश्च प्रतिश्यायश्च जायते । ) प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥ १८ ॥ क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युजायते ।

कोई प्रश्न करे कि, जो पूर्व कह आये हैं यह ही निदान है अथवा इसके व्यति-रिक्त और, इसिल्ये कहते हैं रोगका रोग भी निदान होता है अर्थात् जो निदानसे कार्य होता है वह ही रोगसे भी होता है. इसवास्ते दृष्टांत देकर कहते हैं—"तद्यथेति" जैसे ज्वरसन्तापसे रक्तपित्त प्रगट होता है और रक्तपित्तसे ज्वर और रक्तपित्त-ज्वरसे श्वास प्रगट होता है और छीहाके बढनेसे जैसे उदररोग और उदररोगसे खूजन और बवासीरसे जैसे उदररोग और गुल्म ( गोला ) रोग, दिनमें सोने आदि-कांसे जुकाम होता है और जुकामसे खांसी तथा खांसीसे ओजप्रमृति घातुओंका क्षय होता है, यह क्षयरोग ( राजयक्ष्मा ) सम्पूर्ण रोगोंमें राजा है इसको प्रगट करे हैं ॥

ते पूर्वे केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिणः ॥ १९॥

वे रोग प्रथम स्वतन्त्र होते हैं और पीछे जब बल मिलगया तो वेही हेत्वर्षकारी अर्थात् रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है ॥

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थे कुरुतेऽपि च ॥ एवं कुच्छ्रतमा नॄणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः॥ २०॥

अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं, जैसे कोई एक रोग दूसरेका कारण हो अर्थात् दूसरे रोगको प्रगट कर आप शांत हो जाता है जैसे ज्वरके सन्तापसे रक्तापित होता है उस समय ज्वर दूर होजाय और रक्त-पित्त रह जावे और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगट कर आप जैसाका तैसा बना रहता है जैसे बवासीर नहीं जाय और गुल्म तथा उदररोग पैदा होते हैं। इस प्रकार मनुष्योंके घोर केशदायक मिलेहुए रोग देखनेमें आते हैं। विशेष करके चिकित्सा विरुद्ध होनेसे ये रोग कुञ्छूतम होते हैं॥

अव कहे हुए निदानादिपचकद्वारा रोगनिवृत्तिरूप सिद्धिको इच्छा करके अवस्य जानने योग्य कहते हैं—

#### तस्माद्यत्नेन सद्वैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुत्तमाम् । ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

"तस्मात्" इति । इसी कारण उत्तम सिद्धि हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सद्दैयोंकी इच्छा है उनको ज्वरादिरोगोंका निदान जो आगे कहते हैं वह यत्नसे जानना चाहिये॥

> इति श्रीमाधवभावार्थदीपिकायां माशुरीटीकायां सर्वरोगनिदानादि-पंचककयनं समाप्तम् ॥ १ ॥

#### ज्वरनिदानम् ।

अब सर्व देहके रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे बली, देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, जन्म मरणका कारण होनेसे, स्थावर जंगम प्राणियोंमें स्थिति होनेसे सम्पूर्ण शरीरके रोगोंमें चरक, सुश्रुतादि आचार्योंने ज्वरको राजा कहा है।

तदुक्तं चरके-

#### देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगायजो बली । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ १ ॥

देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे बलवान् ज्वरके सब रोगोंमें प्रधानता है ॥

ज्वरकी उत्पत्ति ।

#### द्शापमानसंकुद्धरुद्रनिश्वाससम्भवः। ज्वरोऽष्ट्रधा पृथग्द्वन्द्वसंघातागन्तुजः स्मृतः॥ २॥

दक्षप्रजापतिकृत तिरस्कारसे क्रोधित श्रीरुद्र भगवान के श्वाससे उत्पन्न जो

१ ज्वरयति शरीराणीति ज्वरः नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवाः दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयम्, स सर्वरोगाधिपतिर्नानातिर्यग्योनिषु च बहुविधैः शर्दैः श्रृयते । यथा-'पाकछः स तु
नागानामभितापश्च वाजिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानशानां ज्यरो मतः। अजावीनां प्रलापाख्यः
करभे चालसो भवेत् । हरिद्रो महिषाणां च मृगरागा मृगेषु च।।पिक्षणामिभघातस्तु मत्स्थेष्वा
न्द्रमदो मतः । पश्चपातः पर्वगानां व्यालेष्वाश्चिकसंज्ञकः ।। इत्यादि' सर्वप्राणभृतश्च सज्वरपव जायन्ते सक्वरा पव त्रियन्ते । अतः सर्वरोगाप्रगण्यत्वाज्ञवर एव प्रागमिष्टितः ।।

ज्वर सो आठ प्रकारका है-वात, पित्त, कफ इनसे २, इंद्रज २ सन्निपात **१ और** आगंतुज **१ ऐ**से मिलकर संक्षेपसे ज्वर आठ प्रकारका है ॥

इस श्लोकमें-" नि श्वाससम्भव " यह जो पद घरा है सो श्वास यहां कोचके लक्षण करके कहा है किन्तु ज्वरकी श्वाससे उत्पत्ति नहीं है क्योंकि, जैसे सुश्चतमें लिखा है यथा-" रुद्रकोपाग्निसंभूतः सर्वभूतमतापनः " इति । अर्थात् कोधित रुद्रने ठलाटस्य तीसरे अग्निमय चक्षु ( नेत्र ) को स्पर्श कर आग्नेयचाण निर्माण किया । तथा च चरके-" स्पृष्टा ललाटे चक्षुर्वे दम्बा तानसुरान्त्रभुः । बाणं क्रोधान्निसंतन्न-मस्जच्छञ्जनाशनम्॥" इत्यादिक वाक्योंसे ज्वरमात्रकी पित्तप्रकृति जाननी, प्रयोजन यह है कि सर्वज्वरमें पित्तकी विरोधी किया न करे। सो वाग्भटने कहा है यथा—"उष्जा पित्ताहते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वरः । तस्मात्यित्तविरुद्धानि त्यजेत्यित्ताधिके-Sिषकम् ॥ " इति । अर्थात् गरमी पित्तके विना नहीं होती और ज्वर गरमीके विना नहीं होता इसीसे ज्वरमें पित्तविरुद्ध किया न करे और पित्तज्वरमें विशेषकरके पित्तविरुद्ध किया त्याज्य है। अन्य आचार्य कहते हैं कि-श्रीरुद्रसे उत्पत्ति होनेसें ज्वर देवता है इस लिये ज्वरका पूजन करनेसे शांत होता है, जैसे विदेहका वाक्य है-"ज्वरस्तु पूजनैर्वापि सहसैवोपशाम्याति " और ज्वरका स्वरूप भी हरिवंशमें लिखा हैं यथा—" ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । अस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तक-यमोपमः ॥ " इति । अर्थात् ज्वरके तीन चरण, तीन मस्तक, छः भुजा, नव नेज, भस्मयुक्त देह, रोद्र, कालका भी काल और यमराजके समान है।।

ज्वरकी सम्प्राप्ति ।

#### मिथ्यांहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाश्याश्रयाः । बहिर्निरस्य कोष्ठाश्रिं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ३ ॥

मिथ्या आहार (देश काल प्रकृति आदिसे विरुद्ध और संयोगविरुद्ध भोजन) जो दोष (वात, षित्त, कफ) सो नाभिस्तनके बीच आमाशयमें प्राप्त हों रसको मिथ्याविहार (देहके पुरुषार्थसे विशेष कामका करना) इन कारणोंसे दुष्ट हुए विगाडकर और कोष्ठस्थानमें रहती हुई जो आग्ने उसको देहके बाहर निकाल करके प्रगट करनेवाले होते हैं॥

यह सम्प्राप्ति शरीररोगोंकी है आगन्तुजकी नहीं है, क्योंकि, आगन्तुज रोगोंका

१-अकाले चातिमात्रं च असात्म्यं यच भोजनम्। विषमाशनं च यद्भुक्तं मिध्याहारःस उच्यते॥ २-अशक्तः कुरुते कर्म शक्तिमात्र करोति च।मिध्याविहारमित्युक्तं सदा चैव विवर्जयेत् ॥ २-नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ॥

तो व्यवापूर्वक वातादिदोषोंके रोकनेसे प्रयोजन है, जैसे-सुश्रुतमें लिखा है श्रम और चोटके लगनेसे देहचारियोंके कुपित हुई वात सब देहको परिपूर्ण कर ज्वरको पैदा करती है और चरकमें भी लिखा है कि चोटके लगनेसे मगट वात रुधिरको बिगाड व्यथा और शोष तथा विवर्णयुक्त वातज्वरको मगट करती है। शंका-क्योंजी! आगंतुज भी शरीररोगही है क्योंकि आगंतुजज्वरमें भी गरमी रहती है क्यों कि-" उच्चा पित्ताहते नास्ति " इत्यादि वाक्य ममाण होनेसे । उत्तर-यह जो तुमने कहा सो ठीक है परन्तु इन आगंतुजरोगोंमें पित्तकी पूर्वकालसे ही उत्पत्ति नहीं होती, पीछे उत्पत्ति होती है, इससे आगन्तुजरोगोंको शारीरत्व नहीं है। इस खोक्में—" कोष्ठाग्निम् " यह जो पद घरा है सो धातुकी अग्निके निवारणार्थ है अर्थात् जब धात्विग्न वाहर आय जावेगी तो दोषोंका पचना नहीं होसके और दोष पके विना ज्वरशांति नहीं होवेगी इसलिये इसका अर्थ ऐसा न करना चाहिये " चिहिनिरस्य कोष्ठाग्निम् " कोठेके अग्निकी गरमीको वाहर निकालकर ऐसा अर्थ करना चाहिये॥

ज्वरके लक्षण।

स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा । युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो व्यपदिइयते ॥ ४ ॥

जिस रोगमें पसीना न आवे, देहमें सन्ताप और सर्वागमें पीडा ये एक ही समय हों उसको ज्वर ऐसे कहते हैं ॥ शंका-क्योंजी ! पित्तज्वरमें तो पसीना आता है तो इस श्लोकमें विरुद्धता आती है—इसपर जैज्जटादिक उत्तर-जिलते हैं कि स्वेदावरोध कहिये—" स्विद्यते अनेनेति स्वेदः " इस व्युत्पत्ति करके स्वेद कहिये आप्री तिसका अवरोध कहिये दोपकी व्याप्ति ऐसा अर्थ करनेसे श्लोकार्थमें विरुद्धता नहीं पडती ॥

ज्वरका पूर्वरूप।

श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्छवः । इच्छा द्वेषा मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ५ ॥ जुम्भाऽङ्गमदी गुरुता रोमहर्षोऽरुविस्तमः । अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ६ ॥

कारण विनाही श्रम कर्म करनेमें उत्साह न हो अथवा खेलनेमें अरुचि, देहमें मिलनता, मुखमें विरसता, नेत्र अश्वपातयुक्त और सर्दी, गर्मी, पवन इनकी बार-म्मार इच्छा होना और बारम्बार देव हो इसमें जो आदि शब्द है उससे जल और अग्निका ग्रहण है अर्थात् इनकी बारबार इच्छा और द्वेष, ये चरकका मत है। तहुक्तं चरके—'' ज्वलनातपवाम्लबुअक्तद्वेषाभिलाषिता " इति। अन्ये तु ' शैरयो-ष्ण्यसाधम्यां जलानली युद्धन्ति ते तु आदिशब्देन शयनादिकं मन्यन्ते ' और अन्य आचार्य सदीं गमींके साधम्यसे जल अग्निको कहते हैं और वे आदिशब्दसे शयन आदि मानते हैं जम्भाई अंगोंका दूरना, देह भारी रोमांचोंका होना, अनमें अरुचि अंधिरीके आना, आनन्दकी निश्चित्त सदींका लगना. शंका—क्योंजी! पूर्व कहि आये कि सदीं गरमीकी बार र इच्छा और बार बार देष पुनः शित पद क्यों घरा? उत्तर—इस पदके धरनेसे सदींकी अधिकता दिखाई अर्थात् सदीं विशेष लगे ये लक्षण ज्वरके पूर्व होते हैं॥

सामान्यतो विशेषात्त ज्रम्भात्यर्थे समीरणात् । पित्तान्नयनयोदीदः कफान्नान्नाभिनन्दनम् ॥ ७॥

विशेषकरके वातज्वरमें जम्भाई बहुत आती हैं, पितज्वरमें नेत्रोंमें दाह होता है और कफज्वरमें अरुचि होती है ॥

बातज्वरके लक्षण।

वेपश्चविषमो वेगः कण्ठौष्ठमुखशोषणम् । निद्रानाशः क्षवस्तंभो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८॥ शिरोहद्गात्ररुग्वक्रवेरस्यं गाढविट्कता । शूलाध्माने जूंभणं च भवन्त्यनिल्जे ज्वरे ॥ ९॥

कंप होना, ज्वरका विषमवेग, कण्ठ, होठ, मुख इनका स्खना, निद्राका नाज्ञा, छींकका न आना, देहका रूखापना, चकारसे नेत्र, विष्ठा, मूत्र इनका काला होना और आचार्य--''रीक्ष्यमेव च " इस जगह '' इयावांगमलम् त्रता '' ऐसा पाठ कहते हैं और मस्तक हृदय गात्र इनमें पीडा । कोई शंका—करे कि गात्र पदके घरनेसे ही मस्तक हृदय आदिका बोध होगया फिर मस्तक और हृदय पद क्यों घरा ? उत्तर--इन दोनों पदोंके धरनेसे इनमें दर्दकी अधिकता दिखाई अर्थात् मस्तक हृदय यमें बहुत पीडा होय, मुखकी विरसता, मलका रुकना, शूल, अफरा, जम्भाई ये लक्षण वातज्वरके होते हैं ॥

पित्तज्वरके लक्षण।

वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा विमः । कृण्ठोष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ ३० ॥ प्रलापो वककदुता मुर्च्छा दाहो मदस्तृषा । पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक् पैत्तिके अम एव च ॥ ११ ॥

ज्वरका तीक्ष्ण वेग हो, अतिसार यानी पित्तके वेगसे दस्तका पतला होना न कि अतिसार रोग हो, थोडी निद्रा आवे, पित्तको कफके स्थानमें पहुँचनेसे वमनका होना, कण्ठ, होठ, मुख, नाक इनका पकना और पसीनोंका आना, वडव-डाना, मुखमें कडुआहट, मुच्छी, दाह, उन्मत्तपना, प्यास, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, देहकीं त्वचा इनका पीला होना तथा भ्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं। शंका—क्योंजी ! अमको वातविकारमें लिखा है इससे तो वातका धर्म है फिर पित्तके विकारमें भ्रम शब्द क्यों धरा ? उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परन्तु रोग एकही दोषसे नहीं प्रगट होता अनेक दोषोंसे होय है। सो लिखा है—"न रोगोऽप्येकदोषजः" और "पैत्तिक अम एव च" इस श्लोकमें चकार जो पढा है इससे इस श्लोकमें जो तीव्र गरमी लाल चकत्ते शितकी इच्छा दाह अरुचि इत्यादि जानने॥

कफज्वरके लक्षण।

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आस्टस्यं मधुरास्यता। शुक्रमूत्रपुरीषत्ववस्तम्भस्तृतिरक्षापि च॥ १२॥ गौरवं शीतमुत्केदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता।

प्रतिश्यायोऽकृचिः कासः कृफ्जेऽक्ष्णोश्च शुक्कता ॥ १३ ॥ स्तैमित्य ( गीले कपडेसे देहको आच्छादित कर देनेसे जैसा हो ऐसा मालूम हो ) ज्वरका मन्देनग, आलस्य, मुख मीठा, मल मूत्र सफेद, देहका जकडना, त्राके सरीखा अन्नमें अरुचि, देह भारी, ज्ञीत लगे, ओकारी आवे । अन्य आचार्य कहते हैं कि, कफका थूकना, रोमांचका होना, अतिनिद्रा, रसके वहनेवालीनाडीके मार्गोंका ककना, दस्तका थोडा उतरना, पसीना, मुखमें नोनकासा स्वाद हो, देहका थोडा गरम होना, रहका होना, लारका गिरना, मुखपाक तथा मुख नाकसे कफका पडना, अरुचि, खांसी, नेत्र श्वेत हों ये लक्षण कफज्वरमें होते हैं—"स्तंश्वस्तुतिरथापिच" इस पदमें जो चकार है उससे देहमें पीडा; ज्ञीतका लगना, लारका गिरना, वमन, तंदिकरोग, हृदय लिहसासा, गरमी प्यारी लगे, मन्दाग्नि इत्यादि जानने ॥

वातिप्त्तिज्वरके लक्षण।

तृष्णा मुच्छी अमो दाहः स्वप्ननाज्ञः शिरोरूजा। कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षीऽरुचिस्तमः॥ १४॥ पर्वभेदश्च जुम्भा च वातिपत्तज्वराक्वतिः।

प्यास, मूर्च्छा, अम, दाह, निद्रानाश, मस्तकवीडा, कण्ठ, मुखका सूखना, बमन, रोमाञ्च, अरुचि, अन्धकारदर्शन, संधियोंमें पीडा और जंभाई ये वातिपत्त-ज्वरके लक्षण हैं।।

वातकफज्बरके लक्षण ।

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥ शिरोत्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्तनम् । सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्चेष्मज्वराङ्गतिः ॥ १६ ॥

स्तैमित्य ( गीले कपड़ेसे देहको ढकनेसे जैसा हो ऐसा मालून हो ) संधियोंमें फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी, नाकसे पानी गिरे, खांसी, पसीनेका न आना श्रारीरमें दाह, ज्वरका मध्यम वेग ये वातश्लेष्टमज्वरके लक्षण हैं॥

पित्तकफज्वरके लक्षण ।

लिप्ततिकास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽह्यचिस्तृषा । सुहुर्दाहो सुहुः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ १७॥

मुख कफसे लिप्त हो तथा पित्तके जोरसे मुखमें कडुआहट, तन्द्रा, मूच्छी, खांसी, अरुचि, प्यास, बारंबार दाह और शीतका लगना ये कफिपत्तज्वरके लक्षण हैं, स्तम्भ (देहका जकडना) पसीना, कफ, पित्तका गिरना ये सुश्रुतोक्त लक्षण और भी जानने चाहिये ॥

सनिपातज्वरके लक्षण।

क्षणे दाहः क्षणे ज्ञीतमस्थितन्धिज्ञिरोरुजा। संस्नावे कलुषे रक्ते निर्भुन्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥ सस्वनौ सरुजौ कणौ कण्ठः श्रूकेरिवावृतः। तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिश्रमः ॥ १९ ॥ परिदग्धा खरस्पर्ज्ञा जिह्वा स्नस्ताङ्गता परम् । ष्टीवनं रक्तिपत्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य च ॥ २० ॥ ज्ञिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाज्ञो हृदि व्यथा। स्वेदमूत्रप्ररीषाणां चिरादर्ज्ञनम्लप्जः ॥ २१ ॥ कृज्ञात्वं नातिगात्राणां सततं कण्ठकूजनम् । कोष्ठानां ज्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्जनम् ॥ २२ ॥ स्वकृत्वं स्रोतसां पाको ग्रुक्त्वमुदरस्य च । चिरात्पाकश्च दोषाणां सिन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३ ॥

अकस्मात् क्षणमें दाह, क्षणभरमें शीत लगे, हाड, संधि, मस्तक इनमें ग्रूल, अश्चपातयुक्त काले और लाल तथा फटेसे नेत्र होजावें (अथवा टेट्रे नेत्र हों, बहु जय्यटका मत हैं) कानोंमें शब्द और पीडा हो, कण्ठमें कांटे पड़जायाँ, तन्द्रा, बेहोशी हो, अनर्थ बोले, खांकी, श्वास, अरुचि, अम ये हो; जीभ परिदम्धवत् (काली) और खर्दरी गोजीभके समान तथा शिथिल (लठर) हो पित्त रुधिर मिला कफ श्रूके, शिरको इधर उधर पटके, तृषा बहुत लगे, निद्राका नाश हो, हृद्यमें पीडा, पसीना मूत्र मल इनका बहुत कालमें थोडा उतरना, दोषोंके पूर्ण होनेसे देहका कृश न होना, कण्ठमें कफका निरन्तर बोलना, रुधिरसे काले लाल कोठे और चकत्तोंका होना, शब्द बहुत मन्द निकले, कान नाक मुख आदि लिद्रोंका पकना, पेटका भारी होना, वात पित्त कफ इनका देरमें पाक हो " उदरस्य च " इस पदमें जो चकार है इससे वाग्भटने जो लिखे हैं कीन, शीतका लगना, दिनमें घोर निद्राका आना, नित्य रात्रिमें जागना अथवा निद्रा कभी आवेही नहीं, पसीना बहुत आवे और नहीं आवे, कभी गान करे, कभी नाचे, हंसे, रोवे और चेष्टा पलट जाय इत्यादि जानने ये सिल्यातज्वरके लक्षण जानने ॥

दांका-क्योंजी ! वातादिक दोषोंके यरस्पर विरुद्ध ग्रुण हैं फिर उनका एकत्र मिलकर एकही कार्यका करना कहीं घट सके हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध ग्रुण होनेसे जैसे अग्नि और जलके विरुद्ध ग्रुण होनेसे एकही कार्य नहीं हो सके ऐसेही वात पित्त कफके विरुद्ध ग्रुण हैं फिर ये कैसे सिन्निपातरूपी विकारको प्रगट करते हैं ? उत्तर—इसका समाधान दृढवल आचार्यने इस प्रकार कहा है कि, ग्रुण विरुद्ध भी वात पित्त कफ दोष हैं तथा एक संग उत्पन्न होनेसे तथा परस्पर समानग्रुण होनेसे एक दूसरे दोषको ज्ञांत नहीं कर सकता. जैसे—सर्पका विष सर्पको वाधक नहीं। गदाधर आचार्य इसमें और हेतु कहते हैं जैसे देवकी इच्छासे और दोषोंके स्वभावसे तथा विरुद्ध ग्रुण होनेसे सिन्निपातमें एक दोष दूसरे दोषका नाज्ञक नहीं है. शंका—क्योंजी! वात पित्त कफका अलग अलग कालमें संचय होता है और अलग अलग कोप होता है इनका एक ही कालमें प्रगट होना असम्भव है तो कहिये तीनों दोष मिलकर कैसे सिन्निपातज्वरको प्रगट करते हैं ? उत्तर—ये त्रिदोष प्रगट कारक कारण औषध अन्न विहारके बल करके एक ही कालमें इन तीनों दोषोंका प्रकोप होता है यह सिद्धान्त है॥

१ कोठके ७ छक्षण भाळुकिने कहे हैं यथा—" वरटीदंशसंकाशः कण्डूमान् छोहितोऽस्न-कक्षित्तक्षाणिकोत्पत्तिविनाशः कोठ इत्यभिधीयते सिद्धः" इति । २ विरुद्धैरि नत्वेते गुणैर्ज्ञन्तिं परस्परम् । दोषास्तु सहसाम्यत्वाद्विषं घोरमहोनिव । ३ दैवा विस्वभावाद्वा दोषाणां सामिशातिके । विरुद्धेश्च गुणैस्तैश्च नोपघातः परस्परम् ॥

#### सन्निपातोंके भेद ।

सुश्रुत और वाग्भटके मतसे सिन्निपात एक ही प्रकारका है परन्तु और आचार्योंके सतसे उल्वणादि भेदों करके ५२ प्रकारका है, यथा-

अमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक् । वातिपत्तोल्वणे विद्याछिङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ १ ॥ शैत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहहृद्धाथाः । वातश्चेष्मोल्वणे व्याधी लिङ्गं पित्ता- चुगे विदुः ॥ २ ॥ छिद्गं शैत्यं सुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्वणे ॥ ३ ॥

जिस सिन्नपातज्वरमें वातिपत्तकी अधिकता और कफकी मन्दता हो उसमें अम प्यास दाह और शरीरका भारीपन शिरमें अत्यन्त पीडा ये लक्षण जानने चाहिये ॥ १ ॥ वातकफकी अधिकता और कफकी मन्दतामें शीत लगना खांसी अरुचि तन्द्रा प्यास दाह हृदयमें द्दं होता है ॥ २ ॥ पित्त कफकी अधिकता और वातकी मन्दतामें वमन जाडा लगना बारम्बार दाह प्यास मोह हृद्धियोंमें पीडा होती है ॥ ३ ॥

सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोल्वणे स्याद् द्वचनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ ४ ॥ रक्तविण्यूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः । यूच्छी चेति त्रिदोषे स्याञ्जिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ ५ ॥ आल्लस्यारुचिह्नञ्जासदाह्वम्यरतिभ्रमेः । कफो-ल्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत् ॥ ६ ॥

बातकी अधिकता और पित्त कफकी यून्नतामें सिन्धस्थान और हड्डी और शिरमें शूल, बडबडाना, शरीरका भारीपन, अम प्यास कण्ठ और मुखका सूखना होता है ॥ ४ ॥ पित्तकी अधिकता और वात कफकी मन्दतावाले सिन्नपातमें लाल पुरीष और लाल मूत्र दाह पसीना प्यास बलका नाश मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥ कफकी अधिकता पित्तवातकी न्यूनतामें आलस्य अरुचि (में) उवकाई जलन वमन पीडा अम तन्द्रा और खांसी होती है ॥ ६ ॥

श्रतिश्यायर्छार्दिरास्यं तन्द्रारुच्ययिमार्द्वम् । हीनवाते पित्त-मध्ये लिङ्गं श्रेष्माधिके मतम् ॥ ७ ॥ हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाह-स्तृष्णा अमोऽरुचिः । हीनवाते मध्यक्षे लिङ्गं पिताधिके मतम् ॥ ८ ॥ शिरोरुग्वेपथुः श्वासः प्रलापच्छर्घरोचकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ ९ ॥

हीन वायु पित्त मध्यम और कफकी अधिकतामें जुकाम वमन आलस्य तन्द्रा अरुचि मन्दाग्नि होती है ॥ ७ ॥ हीन वात कफ मध्यम पित्त अधिक होवे तो पीला मूत्र और नेत्रमें पीलापन जलन प्यास अम अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ हीन पित्त और कफ मध्यम और वातकी अधिकतामें शिरमें पीडा कांपना श्वास बडवडाना वमन अरुचि होती है ॥ ९ ॥

श्रीतकं गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक् । हीनिपत्ते वातमध्ये लिङ्गं श्रेष्माधिकं विदुः ॥१०॥ वचींभेदोऽप्रिदीर्बल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्श्रमः । कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिकं विदुः ॥ ११॥ श्वासः कासप्रतिश्यायौ सुखशोषोऽति पार्श्वरुक् । कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिकं मतम् ॥ १२॥

हीन पित्त और वात मध्यम कफकी अधिकतामें शीत शरीरका भारीपन तन्द्रा बडबडाना हड़ी और शिरमें अत्यन्त पीडा होती है।। १०॥ हीन कफ वात मध्यम पित्तकी अधिकतामें दस्त पतला अग्नि मन्द प्यास दाह अरुचि अम ये लक्षण होतें हैं।। ११॥ हीन पित्त मध्यम वात कफ अधिक हो तो श्वास खांसी जुकाम मुखका सुखना पसवाडेमें अत्यन्त पीडा होती है।। १२॥

ये उल्वणादि भेद चरकके मतसे कहे हैं परन्तु भाङ्गिक आचार्यने अपने ग्रन्थमें उल्वणादिलक्षण और ही प्रकारसे कहे हैं, यथा—

वातिपत्ताधिको यस्य सिन्नपातः प्रकुप्यति । तस्य ज्वरोऽङ्ग-मर्दस्तृट्वालुशोषप्रमीलकाः ॥ १३ ॥ आध्मानतन्द्रावहाचि-श्वासकासभ्रमश्रमाः। पित्तश्चेष्माधिको यस्य सिन्नपातः प्रकुप्यति ॥ १४ ॥ अन्तर्दाहो बहिः शीतस्तस्य तन्द्रा विवर्द्धते । तुद्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलप्रहाः ॥ १५ ॥

जिस पुरुषके वात पित्त अधिक हैं जिसमें ऐसा सिन्नपात कोपको प्राप्त होता है उस पुरुषके ज्वर, सब दारीरमें दर्द, प्यास, तल्लवा सूखना, नेत्र मिचना, अफारा, तन्द्रा, अरुचि, श्वास, कास, श्रम, थकावत होती है। पित्तश्लेष्म अधिकवाला सिन्नि-पात कुपित हो तो भीतर जलन बाहर ठंढा और तन्द्रा अधिक बढती है। दार्षे पसवाडेमें सुईसी चुभती है, हृदय दिशर गला पकड़ा हुआ मालूम होता है॥१३—१५॥

निष्टीवेत्कफपित्तं च तृष्णा कण्ठश्च दूयते । विद्भेदश्वासाहिकाश्च बाध्यन्ते सप्रमीलकाः ॥ १६ ॥

कफ और पित्तको थूकता है, प्यास लगती है, कण्ठ दूखता है अथवा प्यासकी अधिकतासे कण्ठ दूखता है। दस्त पतला सांस और हिचकीसे पीडित होता है, आंखें मिच जाती हैं॥ १६॥

[ विश्वफल्गू ] च तौ नाम्ना सन्निपाताबुदाहतौ । श्रेष्मानिला-धिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ १७॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा श्चनृष्णा पार्श्वसंप्रहः । शिरोगौरवमालस्यं मन्यास्तम्भ-प्रमीलकाः ॥ १८ ॥ उद्रं तुद्यते चास्य कटी वस्तिश्च दूयते । सन्निपातः स विज्ञेयो [ मकरीति ] सुद्रारुणः ॥ १९ ॥

विधु और फल्गुनामसे दोनों सन्निपात कहे हैं अर्थात् वातिपत्ताधिकवाला (विधु) और पित्तक्षेष्माधिकवाला (फल्गु) कहा है। कफ और वात अधिक होकर सन्निपात जिसके कुषित होता है उसके शीतज्वर, नींद, क्षुधा, प्यास, पसवाडोंका जकडना, शिरका भारीपन, आलकस, मन्या (नाडीकी दोनों नस) का जकडना, नेश्र मिचना, पेटमें सुईसी चुभना, मुख कमर बस्ति इनमें दर्द होना ये सब लक्षण होते हैं. यह अतिभयंकर (मकरी) इस नामवाला सन्निपात जानना चाहिये॥ १७-१९॥

वातोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य तृष्णा-ज्वरग्छानिपार्श्वरुग्दृष्टिसंक्षयाः ॥ २० ॥ पिण्डिकोद्वेष्ट्नं दाह ऊरुसादो बरुक्षयः । सरकं चास्य विण्यूत्रं शूर्लं निद्राविपर्ययः ॥ २१ ॥ निर्भिद्यते ग्रुदं चास्य वस्तिश्च परिकृष्यति । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते विरुपत्यपि । सूर्च्छति स्फार्यते रोति नाम्ना [ विस्फूरकः ] स्मृतः ॥ २२ ॥

वात अधिक है जिसमें ऐसा सिन्नपात जिस पुरुषके कुपित हुआ हो उसके ध्यास, ज्वर, ग्लानि, पसवाडेमें दर्द, नेत्रसे न दीखना, पीडियोंका इँठना, जलन, जंघामें पीडा, बलनाञ्च, रक्तसहित विष्ठा और मूत्रका निकलना, शूल, निद्राविपर्यय (दिनमें सोना रात्रिमें जागना), गुदाका फटना और वस्तिका खिंचना (सिक्ज-उना) फूटनी होनी, हिचकी लेना, बडबडाना, मूर्छा होना, नेत्रोंका फटना, रोना वे सब लक्षण होते हैं यह (विस्फूर्क) कहा है।। २०-२२॥

पित्तोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति॥ २३॥ तस्य दाइज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्धते। श्रीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ २४ ॥ ततश्चैनं प्रधावन्ते हिक्काश्वास-प्रमीलकाः। विषूचिका पर्वभेदः प्रलापो गौरवं क्रमः ॥२५॥ नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु विवर्द्धते। स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोतोभ्यः संप्रपद्यते॥ २६ ॥ श्रूलेन पीडचमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्द्धते। असाध्यसन्निपातोऽयं [ श्रीत्रकारीति] कथ्यते। नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनाविष्टविग्रहः॥ २७॥

पित्तं अधिक है जिसमें ऐसा सिन्निपात जिसके कुपित हुआ है ॥ २३ ॥ उस पुरुषके घोर दाह और ज्वर भीतर और बाहर बढता है उस समय शितका सेवन करनेसे पुरुषके कफ और वायु कुपित होते हैं, तदनन्तर हिचकी, सांस और आंखोंका मिचना बाधा करते हैं । विधूचिका (दस्त और उलटी), पर्वोमें फूटन, बढवडाना, शरीरका भारी होना, खेद होना, नाडी और पसवाडेमें दर्द, स्वेदन देनेसे शीघ्र वढना और उस स्विन्न पुरुषके स्नोतोंसे रक्त झरने लगना और शूलसे पीडित पुरुषके प्यास और दाहका घढना यह असाध्य सिन्निपात होता है, उसको (शिघ्रकारी) नामसे बोलते हैं । इस सिन्नपातसे ग्रसित शरीरवाला पुरुष एक दिन रात भी नहीं जीता ॥ २४-२७॥

कफोल्वणः सित्रपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥२८॥ तस्य शीतज्वरस्वप्रगौरवालस्यतिन्द्रकाः । छिद्यूच्छित्विषदाह-तृष्णारोचकहद्रहाः ॥ २९ ॥ छीवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्रवाग्-दृष्टिनिग्रहः । श्रेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरुते । भेषक् ॥३०॥तदा तस्य भृशं पित्तं कुर्यात्सोपद्रवं ज्वरम् । निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥३१॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदो मजास्थि बाधते । तथाऽत्र स्नाति मुंके वा त्रिरात्रं निह् जीवति । मेदोगतः सित्रपातः [ कप्फणः ] स उदाहृतः ॥३२॥ कफ अधिक है जिसमें ऐसा सित्रपात जिसके कृपित हो उस पुरुषके शितज्वर, स्वम, शरीरका भारीपन, आलस्य, तन्द्रा, वमन, युच्कां, दाह, प्यास, अरुचि, हृदयका जकडना, थूकना, मुखमं मीठापन, कानोंसे सुनना वाणीसे बोळना हृष्टिसे देखना बन्द होजाय, यदि इस पुरुषके कफको वैद्य रोके तो अत्यंत कृषित हुआ पित्त उपद्रव सिहत ज्वरको पैदा करे और यदि पित्तको रोकाजाय तो वात अत्यन्त कृपित होता है और कृपित हुआ वात निराहार पुरुषकी मेदा मजा और हिड्डियोंको पीडित करता है। इसमें स्नान करता है और खाता भी है लेकिन तीन रात नहीं जीता है अर्थात् तीन रातके अन्दर ही मर जाता है यह मेदोगत सिनपात (कप्फण) नामसे कहा है।। २८-३२।।

मतान्तरभेद ।

कुम्भीपाकः प्रौर्णुनावः प्रलापी ह्यन्तर्दोहो दण्डपातोऽन्तकश्च । एणीदाहश्चाथ हारिद्रसंज्ञो भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ १ ॥ अजघोषभूतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः । संशोषी च विशेषास्तस्यैवोक्तास्त्रयोदशान्यत्र ॥ २ ॥

१ कुम्भीपाक, २ प्रौर्णुनाव, ३ प्रलापी, ४ अन्तर्दाह, ५ दण्डपात, ६ अन्तक, ७ एणीदाह, ८ हारिद्रसंज्ञक, ९ अजघोष, १० भूतहास, ११ यन्त्रापीड, १२ संन्यास, १३ संशोषी ये तेरह प्रकारके संत्रिपात हैं ॥

इन तेरहोंके ऋमसे लक्षण लिखते हैं-

कुम्भीपाक १।

घोणाविवरगलदबहुशोणासितलोहितं सार्ति।

> उत्क्षिप्य यः स्वमङ्गं क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छ्वसिति । तं प्रौर्णुनावज्रष्टं विचित्रकष्टं विजानीयात्॥ २॥

जो पुरुष अपने अंगको उठाकर नीचे पटकता है और बहुत जल्दी २ श्वास लेता है, अनेक प्रकारसे दुःखी उस पुरुषको प्रीर्णनाव सन्निपातसे प्रसित जानना चाहिये॥
प्रलापी ३।

स्वेद्श्रमाङ्गमर्दाः कम्पो द्वथुर्वमिर्व्यथा कण्ठे । गात्रं च गुर्वतीव प्रठापिजुष्टस्य जायते ।छेङ्गम् ॥ ३॥ प्रलागीसिनिपातसे ग्रसित मनुष्यके पसीना भ्रम सब श्ररीरमें दर्द कंप दाह वमन कण्ठमें पीडा और शरीरमें भारीपन ये लक्षण होते हैं॥

अन्तर्दाह ४।

अन्तर्दाहः शैत्यं बहिः श्वयष्टरातिरापि तथा श्वासः । अङ्गमपि दम्धकल्पं सोऽन्तर्दाहार्दितः कथितः ॥ ४ ॥

भीतर दाह और बाहर शरीर ठंडा शरीरमें सूनन पीडा श्वास शरीरभी जले हुएके सहश ये लक्षण जिसमें हों उसको अन्तर्दाह सन्निपातसे पीडित कहा है ॥

दण्डपात ५।

नकं दिवा न निद्रामुपैति गृहाति सूढधीर्नभसः। उत्थाय दण्डपाते अमातुरः सर्वतो असति॥ ५॥

दण्डपात सिन्नपातमें मनुष्य रात्रिमें और दिनमें कभी सोता नहीं है और देव-कूफ हुआ आकाशसे कोई चीज छेनेके छिये हाथ फैछाता है। अमसे पीडित हुआ उठकर सच जगह अमता है।

अन्तक ६।

संपूर्यते श्रारं यन्थिभिरभितरूतथोदरं मक्ता । श्रासातुरस्य सततं विचेतनस्यान्तकार्त्तस्य ॥ ६॥

निरन्तर श्वासोंसे पीडित चेतनारहित अन्तक सिन्नपातसे पीडित मनुष्यको शरीर गाठोंसे भर जाता है और वायुसे उदर चारों तरफसे भरजाता है ॥

एणीदाह ७ ।

परिधावतीव गात्रे रुक्पात्रे अजगपतंगहरिणगणः । वेपश्चमतः सदाहस्यैणीदाहज्वरात्तस्य ॥ ७ ॥

कम्पयुक्त दाहयुक्त एणीदा६ सन्निपातसे पीडित मनुष्यको अपने शरीरमें सर्प पर्तग मुर्गोका समुदाय दीडताहुआ मालम होता है ॥

हारिद्र ८।

यस्यातिपीतमङ्गं नयने सुतरां मलं ततोऽप्यधिकम् । दाहोऽतिशीतता बहिरस्य स हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ८॥

जिस पुरुषका दारीर अत्यन्त पीला और नेत्र भी पीले और विष्ठा मूत्र सबसे भी अधिक पीले हों, भीतर दाह और बाहिरसे दारीर ठंडा हो तो उस पुरुषको हारिद्र-सन्निपातसे पीडित जानना ॥

#### अजघोष ९।

### छगळकरारीरगन्धः स्कन्धरूजावाञ्चिरुद्धगळरन्धः । अजघोषसत्त्रिपातादाताम्राक्षः पुमानभवति ॥ ९॥

अजजोप सिन्नपातसे बकरेकी गंधके समान शरीरमें गंध आती हैं, कन्धेमें पीडा और गलेका छिद्र रुक जाता है लाल नेत्र हो जाते हैं इन लक्षणों युक्त पुरुष होता है।। भूतहास १०।

# शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयात् यदिन्द्रिययामैः। इसति प्ररुपति परुषं स ज्ञेयो भूतहासार्त्तः॥ १०॥

जो इन्द्रियसमुद्रायसे अपने शब्दादि विवयोंको न समझता हो अर्थात् श्रोत्रे-न्द्रियसे शब्द न सुनता हो, त्विगिन्द्रियसे स्पर्श न जानता हो इत्यादि, हँसता होने कठोर वडवडाता हो उसको भूतहासार्त सन्निपातसे पीडित जानना ॥

यंत्रापीड ११ ।

## येन मुहुर्ज्यवेगाद्यन्त्रेणेवावपीडचते गात्रम् । रक्तं पीतं च वमेद्यन्त्रापीडः स विज्ञेयः॥ ३९॥

चारम्बार ज्वरके वेगसे यंत्रके सदृश जिसका शरीर पीडित किया जाय और लाल पीला वमन करे उस मनुंष्यको यन्त्रापीडसे पीडित जानना चाहिय।। संन्यास १२।

### अतिसरति वमति कूजित गात्राण्यभितिश्वरं नरः क्षिपति । संन्याससित्रपाते प्रछपति भ्रुयाक्षिमण्डलो भवति ॥ १२ ॥

संन्याससित्रपातमें मनुष्यके दस्त होते हैं, वमन करता है, कुन २ शब्द करता है, चारों तरफ बहुत कालतक शरीरको फेंकता है, मलाप करता है और उस पुरु-पकी आंखोंकी पुतली टेढी हो जाती है ॥

संशोषी १३।

मेचकवपुरतिमेचकछोचनयुगलो मलोत्सर्गात् । संशोषिणि सितपिटकामण्डलयुक्तो ज्वरो भवति ॥ १३ ॥

संशोषी सिन्नपातमें मलके त्याग होनेसे काला शरीर और अत्यन्त काले दोनों नेत्र हो जाते हैं और सफेद फुनिसयोंके मण्डलसे युक्त पुरुष होता है ॥

इति क्रम्भीपाकादीनां त्रयोदशानां लक्षणानि ।

सात्रिपातके विस्फारकादि १६ भेदोंको कहते हैं-१ विस्फारक २ शीघ-कारी ३ कम्पन ४ बभ्र ५ विद्धाख्य ६ शर्कराख्य ७ भह्न ८ कूटपालक ९ सम्मोहक १० पाकल ११ याम्य १२ संग्राम १३ ऋकच १४ कर्कोटक १५ दारिक १६ व्याल-कृति इन १६ सन्निपातोंके लक्षण ग्रन्थ वढनेके भयसे हमने नहीं लिखे।

अब प्रसंगवशसे सम्पूर्ण सिन्नपातोंकी उत्पत्ति और सम्प्राप्ति प्रन्थान्तरोंसे लिखते हैं-

अम्लाक्षिग्धोष्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुरातापसेवाकषायैः कामकोधातिरूक्षेर्ग्रेरुतरिपिशताहारनीहारशितैः। शोकव्यायामचितात्रहगणवनितात्यन्तसङ्गप्रसङ्गैः प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरद्वर्षणे सन्निपाताः॥ १॥

खट्टा चिकना गरम तीखा कडुआ मीठा मद्य, सूर्यके घामसे आदि ले तापका सेवन, कसेला, काम कोध रूक्ष भारी मांस आदि पदार्थोंका सेवन, नीहार काल शीत शोक दंड कसरत आदि श्रम, चिंता भूतिपशाचकी वाधा, अत्यन्त स्त्रीसंग इन कारणोंसे और चैत्र वैशाख आश्विन कार्त्तिक श्रावण भाद्रपद इन महीनोंमें मनुष्योंके प्राय: सित्रपातोंका कोप होता है ॥

आमो ह्याहारदोषात्प्रथममुपचितो हंति विह्नं शरीरे श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः। स्रोतांस्यापूर्य्य रुंध्यादनिलमथ मरुत्कोपयेत्पित्तमन्तः संमुच्छर्यान्योन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुर्वते सन्निपातम् ॥ २ ॥

आहारके दोषसे प्रथम संग्रहीत जो आम सो देहकी अग्निको ज्ञान्त करे और मनुष्य जो कुछ खाया सो सब कफ होजाय और फिर इस कफको वायु दूषित करे तब ये पवनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गमें प्राप्त हो उनको रोक दे तब पवन पित्तको कुपित करे ऐसे तीनों दोष अन्योन्य कुपित हों मनुष्योंके प्रवल सिन्निपात रोग प्रगट करते हैं ॥

अब संधिकादि तेरहसिनपातोंके नाम पृथक् २ लिखते हैं-

संधिकश्चान्तकश्चैव रुग्दाहश्चित्तविश्रमः। शीतांगस्तंद्विकः प्रोक्तः कण्ठकुञ्जश्च कर्णकः॥ ३॥ विख्यातो भुमनेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्ररुपकः। जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश्॥ ४॥ १ संधिक, २ अन्तक, ३ रुग्दाह, ४ चित्तविश्रम, ५ शीतांग, ६ तन्द्रिक, ७ कण्ठकुन्ज, ८ कर्णक, ९ भुग्रनेत्र, १० रक्तष्टीवी, ११ प्रलापक, १२ जिह्नक, १३ अभिन्यास-ये तेरह सन्निपात कहे हैं॥

तेरह सनिपातोंकी मर्यादा ।

संधिक वासराः सप्त चान्तकं दृश् वासराः । रुग्दाहे विश्वितिर्झेया वह्नचष्टो चित्तविश्रमे ॥ ५ ॥ पक्षमेकं तु शीताङ्गे तन्द्रिकं पञ्च-विश्वातिः । विश्वया वासराश्चेव कण्ठकुक्ते त्रयोदृश् ॥ ६ ॥ कण्के च त्रयो मासा भुमनेत्रे दिनाष्ट्रकम् । रक्तष्टीवी दृशा-हानि चतुर्दश प्रलापके ॥ ७ ॥ जिह्नके षोडशाहानि कला-ऽभिन्यासलक्षणे । परमायुरिति प्रोक्तं श्रियते तत्क्षणादृपि ॥ ८ ॥

संधिककी ७, अन्तककी १०, रुग्दाहकी २०, चित्तविश्रमकी२४, शीतांगकी १९, तिन्द्रिककी २५, कण्ठकुब्जकी १३, कण्ककी तीन महीना (९०दिन), भुप्रनेत्रकी, ८ रक्तष्ठीवीकी १०, प्रलापककी १४, जिह्नककी १६, अभिन्यासकी १६ दिनकी ये सित्रपातोंकी परमायुके दिन कहे हैं परन्तु रोगी शीव्रभी मरजाता है ॥

उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्य विचार ।

सन्धिकस्तन्द्रिकश्चेव कर्णकः कण्ठकुन्जकः । जिह्वकश्चित्तविश्रंज्ञः षट् साध्याः सप्त मारकाः ॥ ९ ॥

सन्धिक १ तन्द्रिक २ कर्णक ३ कण्ठकुब्ज ४ जिह्नक ५ चित्तविश्रंश ६, ये छः साध्य हैं बाकी बचे सात सो मारक हैं ॥

असाध्य कृच्छ्रसाध्यके लक्षण ।

दोषे विवृद्धे नष्टेऽश्री सर्वसम्पूर्णलक्षणः ।

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्साध्यस्ततोऽन्यथा ॥ १०॥

जिसमें दोष (वात पित्त कफ ) वृद्धि होकर अर्थात् सम्पूर्ण लक्षण होकर मिलते हों और अग्नि कांत होगई हो वह सन्निपात ज्वर असाध्य है और इससे विपरीत अर्थात् दोष बढे न हों, अल्प लक्षण हों, अग्नि थोडी दीप्त हो वह सन्नि-पातज्वर कृच्छ्साध्य है ॥

जैयटने दोषशब्दका मल अर्थ करा है अर्थात् पुरीषादिक बडे । ' सते ' इत्यादि इस श्लोकका तात्पर्यार्थ यह है कि, असाध्य और कृच्छ्साध्य अयेपर सुखसाध्य

नहीं होता है इसीस भाखिक आचार्यने लिखा है-

मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता 🛚 । यस्तु तत्र भवेज्जेता स जेताऽऽमयसंकुछे ॥ ३३॥

जो वैद्य सन्तिपातकी चिकित्सा करे हैं वह मौतके साथ संग्राम करे हैं, जो इस सन्तिपातको जीते अर्थात् शांत करे वह सर्व रोगके गणोंका जीतनेवाला है ॥

सन्निपातार्णवे ममं योऽभ्युद्धरित मानवम् ।

कस्तेन न कृतो धर्मः कां च पूजां न सोऽईति ॥ १२ ॥

जो वैद्य सिन्निपातरूपी सागरमें हूचे मनुष्यको निकालता है उसने कीनसा धर्म न करा अर्थात् सब धर्म कर जुका और वह कीन पूजाके योग्य नहीं है अर्थात् वह सब पूजाओंके योग्य है ॥

> संधिकादि त्रयोदश संनिपातोंके पृथक्षृथक् लक्षण। १ संधिक।

पूर्व रूपकृतशूलसम्भवं शोषवातबहुवेदनान्वितम् । श्रेष्मतापबलहानिजागरं सन्निपातामिति सन्धिकं वदेत् ॥ ३ ॥

जिसके पूर्वरूपमें शूल, शोष, वातसे बहुत पीडा, कफका गिरना, सन्ताप, बल-हानि, रात्रिमें जागरण ये लक्षण होयँ तिसको (संधिक) सन्निपात कहते हैं॥

दाहं करोति परितापनमातनोति मोहं ददाति विद्धाति शिरः प्रकम्पम् । हिक्कां करोति कसनं च समाजुहोति जानीहि तं विबुधवर्जितमन्तकारूयम् ॥ २ ॥

दाह करे, संतापको बढावे, मोहको देवे, शिर कंपावे, हिचकी करे और खांसीको बढावे, ऐसा पंडितोंकरके त्याज्य ( अन्तक ) सन्निपात जानना ॥

३ हादाह ।

प्रलापपरितापनप्रबलमोहमान्द्यश्रमः परिश्रमणवेदनाव्यथित-कण्ठमन्याह्नुः । निरन्तरतृषाकरश्वसनकासहिकाकुलः स कष्ट-तरसाधनो भवति हन्त रुग्दाहकः ॥ ३ ॥

अनर्थभाषण, सन्ताप, अतिमोह, मंदता, अनायास श्रम और पीडा, कंठ, मन्या नाडी और ठोडी इनमें व्यया, निरन्तर प्यास लगे, श्वास, खांसी और हिचकी इन लक्षणोंकरके युक्त ऐसा यह ( रुग्दाइनामक ) सिन्नपात कष्टसाध्य है ॥

#### ४ चित्तभ्रम ।

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा अममद्पारतापो मोह-वैकल्यभावः । विकल्जनयनहासो गीतनृत्यप्रलापी ह्याभिद्धति असाध्यं केऽपि चित्तश्रमाख्यम् ॥ ४ ॥

जिसके कोई प्रकार करके पीडा होय तथा श्रम (धत्रा खाये सरीखी अवस्था) हो, सन्ताप, मोह, विकलता, नेत्रोंमें वेकली, हँसना, गाना, नाचना, वकना यें लक्षण होयँ उसको कोई असाध्य (चित्तश्रम) सित्रपात ऐसे कहते हैं।।

#### ५ शीतांग ।

हिमसदृश्गरीरो वेपथुः श्वासहिक्का शिथिलितसकलाङ्गः विन्ननादोत्रतापः। क्रमथुदृवथुकासच्छर्चतीसार्युक्तस्त्वरित-मरणहेतुः शीतगात्रप्रभावात् ॥ ५ ॥

शरीर बर्फके समान शीतल हो, कम्प, श्वास, हिचकी, सर्व अंग शिथिल हों, मन्द शब्द, देहके भीतर उम्र सन्ताप, अनायास श्रम, मनका सन्ताप, खांसी, छाँदें, अतीसार इन् लक्षणोंयुक्त सिन्नपातको (शीतांग) कहते हैं, यह पाणोंका शिघ नाश करता है ॥

#### ६ तन्द्रिक ।

प्रभूतातंद्रार्तिज्वरकपिपासाकुलतरो भवेच्छ्यामा जिह्ना पृथुलक्ठिना कण्टकवृता । अतीसारः श्वासः क्रमथुपरितापः श्वतिरुजो भृशं कण्ठे जाडचं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे ॥ ६ ॥

तन्द्रा बहुत हो, शूल ज्वर कफ तृषासे रोगी बहुत पीडित हो, जीभ कालें रंगकी मोटी कठोर और कांटेयुक्त हो और अतीसार श्वास ग्लानि सन्ताप कर्ण-शूल कण्ठमें जडता और रातदिन निद्रा ये लक्षण (तन्द्रिक) सन्निपातमें होते हैं यह असाध्य है ॥

#### ७ कण्ठकुब्ज ।

# शिरोऽर्तिकण्ठयहदाहमोहकंपज्वरा रक्तसमीरणात्तिः।

ह्नुयहस्तापविलापमूच्छीः स्यात्कण्ठकुब्जः ख्लु कृष्ट्साध्यः॥ ७॥ शिरमें पीडा, कण्ठमें पीडा, दाह, बेहोशी, कम्प, ब्वर, वातरक्तसम्बन्धी पीडा

शिरमें पीडा, कण्डमें पीडा, दाह, बेहोशी, कम्प, ज्वर, वातरक्तसम्बन्धी पीडा हनुप्रह, सन्ताप, बकना और मूर्च्छों इन लक्षणोंसे युक्त सन्निपातको (कंठकुञ्ज) कहते हैं, यह कष्टसाध्य है ॥ ८ कर्णक ।

#### प्रकापः श्रुतिहासकण्ठयहाङ्गन्यथाश्वासकासप्रसेकप्रभावम् । ज्वरं तापकर्णान्तयोर्गल्छपीडा बुधाः कर्णकं कप्टसाध्यं वदन्ति ॥८॥

अनर्थभाषण करे, बहरा हो जावे, कण्ठमें दर्द होय, अंगोंमें पीडा, श्वास, कास, पसीना, लारका गिरना, ज्वर, सन्ताप, कर्णके मुल और गाल इनमें पीडा जिसमें ये लक्षण हो उसको पण्डित कष्टसाध्य ( कर्णक ) सन्निपात कहते हैं ॥

९ भुग्ननेत्र ।

ज्वरवलापचयः स्मृतिशून्यता श्वसनश्चम्रविलोचनमोहितः। प्रलपनश्रमकंपनशोफगांस्त्यजति जीवितमाशु स शुम्रदक्॥ ९॥

ज्वर, बलका नाज्ञ, स्मृतिनाज्ञ, श्वास, टेढी दृष्टि, बेहोज्ञी, अनर्थ आपण, अम, केंप और सूजन ये लक्षण ( भुप्रनेत्र ) सिन्नपातके हैं। यह रोगी जल्दी मरता है॥ १० रक्तष्टीवी।

रक्तष्ठीवी ज्वरविमतृषामोह्यूलातिसारा हिक्काध्मानश्रमणद-वथुश्वाससंज्ञाप्रणाञ्चाः । इयामा रक्ता भवति मण्डलो-त्थानरूपा रक्तष्ठीवी निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्धः ॥१०॥

रक्तकी उलटी करे, ज्वर, वमन, तृषा, मूर्च्छा, शूल, अतीसार, हिचकी, अफरा, भौरेका आना, सन्ताप, श्वास, संज्ञानाश, काली और लाल जीभ, देहमें रुधिरके विकारसे चकत्ते जिसमें ये लक्षण हों उसको (रक्तष्टीवी) सन्निपात कहते हैं। यह माणनाशक प्रसिद्ध है।

११ प्रलापक ।

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडाप्रौढप्रभावपवमानपरोऽन्यचिन्ता । प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रचुरप्रवादः क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रलापी १ १

कंप, बडबडाना, सन्ताप, शिरमें भीडा इनका विशेष जोर हो, पवित्रतामें आसक्त क्रूसरेकी चिन्ता करे, बुद्धिका नाश हो, विकल और बहुत बकवाद करे ऐसा यह ( प्रलापक ) सित्रपात है। इस सित्रपातबाला रोगी यमराजके पुरको पधारे॥

१२ जिह्ना।

श्वसनकासपरितापविह्वलः कठिनकण्टकपरीतजिह्वकः । बधिरमूकबल्रहानिलक्षणो भवति कष्टतरसाध्यजिह्वकः ॥ १२ ॥ श्वास, खांसी, सन्ताप, विह्वल, कठोर और कांटोंसे व्याप्त ऐसी जीभ, बहरा, गूंगा और बलकी हानि इन लक्षणोंसे संयुक्त ऐसा यह (जिह्नक ) सन्निपात कष्टसाच्य है॥

१३ अभिन्यास।

दोषत्रयक्षिग्धमुखत्वनिद्रावैकल्यनिश्चेष्टनकष्टवाग्ग्मी । बलप्रणाज्ञाः श्वसनादिनित्रहोऽभिन्यास उक्तो नजु भृत्युकल्पः॥१३॥

त्रिदोपोंके कोपके समान मुखपर चिकनापन, निद्रा, बेकली, चेष्टाहीन हो, कष्टसे बोले, बलनाश, श्वासादिकोंका रुकना ये लक्षण (अभिन्यास) सन्तिपातमें होते हैं, यह महाअसाध्य मृत्युके तुल्य है॥

सन्निपातोपद्रव ।

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूळे सुदारूणः । शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ ज्वरस्य पूर्वे ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्वतिमूळशोथः । कमादसाध्यः खळु कष्टसाघ्यः सुखेन साघ्यो सुनिभिः प्रदिष्टः॥१५॥

सित्रपातज्वर शांत होनेके पीछे कानकी जडमें दारुण स्जन पैदा होती है उस स्जनसे कोई रोगी बचे हैं प्रायः यह मारही डाले हैं। यदि यह स्जन ज्वरके पहिले होने तो असाध्य है, ज्वरके मध्यमें होय तो कष्टसाध्य है और ज्वरके अंतमें होय तो सुखसाध्य है ऐसा मुनीश्वरोंने कहा है।

सद्यस्त्रिपंचसंप्ताहाद्शाद्दाद्शाद्पि । एकविंश्विनेः ग्रुद्धः सन्निपाती सुजीवति ॥ १६॥

सन्त्रिपात हुए पर तत्काल तीन पांच सात दश और बारह दिनमें इक्कीश दिन-तक सन्त्रिपातवाला रोगी शुद्ध होकर जीवे हैं॥

त्रिदोषज्वराकी साधारण मर्यादा ।

सप्तमी द्विग्रणा यावन्नवम्येकाद्शी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ १७ ॥ पित्तकफानिलवृद्धचा द्शदिवसद्वाद्शाहसप्ताहात् । हन्ति विमुश्चति पुरुषं त्रिदोषजो धातुमलपाकात् ॥ १८॥

१-सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति इन्ति वा ॥ इति ।

जबसे त्रिदोष प्रगट हो उस दिनसे लेकर ७ किंवा १४ और ९ किंवा १८ तथा ११ किंवा २२ दिनतक त्रिदोषज्वरोंकी मर्यादा है इस अवाधमें ज्वर जाता रहे अथवा, मृत्यु होय । सात नी और ग्यारह दिनमें मर्यादा वाताधिक पित्ताधिक और कफा-धिक सित्रपातोंकी क्रमसे जाननी । पित्त, कफ और वात इनकी वृद्धि क्रम करकें दस दिनकी बारह दिनकी और सात दिनकी है, इसमें त्रिदोषज्वर धातुपाक होनेसे मार डाले और मलपाक होनेसे रोगी रोगमुक्त होजाय ॥

धातुपाकलक्षण ।

# निद्रावलौजोरुचिवीर्यनाञ्चो हृद्वेदना गौरवताल्पचेष्टा । विष्टंभता यस्य किलारतिः स्यात्स धातुपाकी सुनिभिः प्रदिष्टः। ३९

निद्रा बल तेज रुचि वीर्य इनका नाजा, हृदयमें पीडा, देह भारी, हीनचेष्टान् अफरा, मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको घातुपाकी मुनीश्वरोंने कहा है। घातुपाक काहिये उत्तरोत्तर रोगकी वृद्धि और बलकी हानि होकर शुकादि धातुसहित मुत्रादिकोंका जो पाक होय उसे घातुपाक कहते हैं।।

मलपाकलक्षण ।

# दोषप्रकृतिवत्कृत्य छघुता ज्वरदेहयोः । इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाक्रछक्षणम् ॥ २०॥

दोषोंका स्वभाव पलटजाय, ज्वरका हलका होना, देह हलकी हो, इन्द्रियोंका निर्मल होना ये मलपाकके लक्षण जानने । धातुपाक और मलपाक होना केवल ईश्वरपर है, इसमें दूसरा कोई हेतु नहीं है ॥

आगंतुकज्वर ।

## अभिघाताभिचाराभ्यामभिषङ्गाभिज्ञापतः। आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत्॥ २९॥

तलवार छुरा मुका लकडी इत्यादि शस्त्र आदिके लगनेसे प्रगट ज्वरको अभि-वातन कहते हैं और विपरीत मंत्रके जपनेसे लोहके खुवासे मारणार्थ सर्वपादिक होम अथवा कृत्याका प्रयोग करनेसे उत्पन्न ज्वरको अभिवापज कहते हैं, काम शोक भय कोध भूतादिकोंके आवेशसे उत्पन्न ज्वरको अभिशापज कहते हैं बाह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध इनके शाप देनेसे प्रगट ज्वरको अभिशापज कहते हैं ये चार प्रकारसे आङ्गतुकज्वर उत्पन्न होय हैं। इस ज्वरके आरम्भसे पूर्व कोई दोपका प्रकाश नहीं हो पीछे जैसे दोष कुपित होर्वे तिनको उन्हीं र दोषोंके लक्षण करके जाने, जैसे " कामशोकभयाद्वायुः" अर्थात् काम शोक भयसे वात कुपित होती है॥ विषजन्य आगंतुकज्वर।

इयावास्यता विषक्तते दाहोऽतीसार एव च।

भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ २२ ॥

अब आगंतुकज्वरोंके हेतुभेद करके लक्षण कहते हैं—स्थावर जङ्गम विष भक्षण करनेसे जो ज्वर होय उससे मुख इयामवर्ण और दाह तथा दस्तोंका होना, अन्नमें अहचि, प्यास, सुई चुभनेकीसी पीडा और मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं।

औषधगन्धजनित ज्वर ।

औषधीगन्धने मूच्छी शिरोरुग्वमथुः क्षवः।

तीक्ष्ण सीषधके स्ंघनेसे जो ज्वर होय उसमें मूर्च्छा, शिरमें पीडा, वमन, छींक ये छक्षण होते हैं॥

कामज्वरके लक्षण।

कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्रालऽऽस्यमभोजनम् ॥ २३ ॥ हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुज्यति ।

शुन्दर स्त्रीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कॉमबाधाकी उत्पत्ति हो, उससे प्रगट ज्वरके ये लक्षण हैं-चित्तकी अस्थिरता, तन्द्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, इृद्यमें पीडा और शरीर सुख जावे ॥

भय शोक और कोपज्वरके लक्षण ।

भयात्र्रालापः शोकाच भवेत्कोपाच वेपथुः ॥ २४ ॥ भयसे और शोकसे उत्पन्न ज्वरमें अनर्थ बके, कोपसे प्रगट ज्वरमें कम्प हो ॥ अभिचार और अभिघातज्वरके लक्षण ।

अभिचाराभिघाताभ्यां मोहरूतृष्णा च जायते । अभिचार और अभिघातसे प्रगट ज्वरमें मोह और तृष्णा होवे॥ भूताभिषंगज्वरके रुक्षण।

भूताभिषङ्गादुद्रेगो हास्यरोदनकम्पनम् ॥ २५ ॥ भूतबाधासे उत्पन्न ज्वरसे चित्तमें उद्देग हो, हँसे रोवे और कम्प ये लक्षण होते हैं॥

कामञ्जोकभयाद्वायुः कोघात्पत्तं त्रयो मलाः।

भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः॥ २६॥

काम शोक और भय इनसे वात कुषित होता है, कोधसे पित्त कुषित होता है और भूताभिषंगसे तीनों दोष कुषित होते हैं इनमें और भी लक्षण होते हैं अर्थात् उन्माद, निदानमें जिस जिस देवग्रहोंके लक्षण हास्य रोदन कम्पादिक कहे हैं वे लक्षण होतेहैं॥ विषमज्वरकी सम्प्राप्ति ।

#### दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ २७ ॥

जिस मनुष्यके ज्वर औषधादिक सेवन करनेसे शांत होनेके पश्चात् अपथ्य करनेसे बात पिचादि दोष पुनः थोडे प्रकुपित हों रक्तरसादि धातुओंमेंसे किसी धातुमें प्राप्त हो और उनको दूषित कर विषमज्वर किहेये तृतीयक चतुर्थकादिक ज्वर उत्पन्न करे। वाशब्द करके प्रथमसे ही विषमज्वर होय है यह सूचना करी। यथा—" आरम्भादिषमो यस्तु " इति। अल्पशब्दसे यह दिखाया कि, यह दोष बल्हीन होनेसे कालान्तरमें बलवान् होकर ज्वर करे और जो दोष बलवान् है वह नित्यज्वर करे हैं। विषमज्वरके लक्षण आर्द्धांकिने कहे हैं सो ऐसे कि, अनियत कालमें शीत उष्णकरके विषमवेग ज्वर होय उस ज्वरको विषमज्वर ऐसे कहते हैं। दूसरे लक्षण ऐसे कि, " मुक्तानुबन्धत्वं विषमत्त्वम् " अर्थात् जो ज्वर छोड दे और फिर आजावे उसको विषमज्वर ऐसे कहते हैं।

धातुगतज्वरके नाम ।

सततः संततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतुर्थकौ। संततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्यः पिशिताश्रितः॥ २८॥ मेदोगतस्तृतीयेऽह्मि ह्यस्थिमज्जगतः पुनः। कुर्याचातुर्थिकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्॥ २९॥

सन्तत सतत अन्येद्य (द्वचाहिक) तृतीयक (ज्याहिक) जिसको तिजारी कहते हैं और चातुर्थिक जिसको चौथिया कहते हैं ऐसे पांच प्रकारके विषमज्वर हैं ॥ सतत्र अव्दक्तरके सतत और सन्तत ये दोनों जानने अर्थात् रसस्य दोष सन्तत ज्वर करे हैं और रक्तस्य दोष सतत ज्वर करे हैं इससे सन्तत और सतत ये दोनों शब्द केवल संज्ञावाचक हैं सातत्यवाचक नहीं हैं ऐसे जानने । मांसगत अन्येद्युष्क अर्थात् द्वचाहिक (एकतरा) को करे हैं और मेदगतदोष तृतीयक (तिजारी) ज्वर करे हैं और वेही दोष अस्थिमज्ञामें प्राप्त हुए दुःसह मृत्युका कारक अनेक रोगोंसे ज्यार ऐसा चातुर्थिक ज्वर प्रगट करे हैं ॥

संततज्बरके लक्षण।

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा । संतत्या योऽविसर्गी स्यात्संततः स निगद्यते ॥ ३० ॥

१ " यः स्यादनियतात्कालाच्छीतीष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमो मतः "॥ सात दिनपर्यंत किंवा दश दिनपर्यंत किंवा बारह दिनपर्यन्त एकसा जो ज्वर निरन्तर रहे और उतरे नहीं तिसको सन्ततज्वर कहते हैं। सात दश बारह ये जो कहे सो अनुक्रम करके वात पित्त कफ इनके उल्वणसे कहे हैं, यह संततज्वर जिदी-पज है कारण इसका बारह पदार्थोंका साथ होता है। ऐसे वातादिदोष धातुके प्रमाण मूत्र और मल इनको एक ही समय ग्रसकर सन्ततज्वर उत्पन्न करे हैं। बारह पदार्थे ये हैं—वातादिदोष ३ सप्त धातु ७ मूत्र १ और मल १ मिलकर बारह हुए ॥

सततकादिकोंके रुक्षण।

अहोरात्रे सततको द्वी कालावनुवर्त्तते । अन्येद्युष्करूत्वहोरात्र-मेककालं प्रवर्त्तते ॥ ३१ ॥ तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः । केचिद्भृताभिपंगोत्थं वदंति विषमज्वरम् ॥ ३२ ॥

काल छः हैं—१ पूर्वाह्म, २ मध्याह्म, ३ अपराह्म, ४ प्रदोष, ५ अर्द्धरात्रि, ६ प्रत्यूष. पूर्वाह्म प्रदोष ये कफके काल हैं, मध्याह्म और अर्धरात्रि ये पित्तके काल हैं, अपराह्म और प्रत्यूष ये वातके काल हैं। सन्ततज्वर दिनरातमें दो समय आता है, ईशानदेव कहते हैं कि, दिनके दो वेला अर्थात् दो वार, रात्रिके दो वेला अथवा दिनके एक वेला और रात्रिके एक वेला, एकके दो वेला अमुक वेलामें आवेगा जैसे ज्वरके आनेका समय नहीं कहा है। अन्येद्युष्कज्वर अहोरात्रिमें एक वेलामें आता है, तृतीयकज्वर जिस दिन आता है उसके तीसरे दिन फिर आता है और वात्रार्थिक चौथे दिन आता है और कोई आचार्य इस विषम ज्वरको भूतामिर्ष-गोत्य कहते हैं, यह मत सुश्रुताचार्यकोही मान्य है अर्थात् उसने विषमज्वरपर बलि होमादि भूतोचित और कषायपानादिक दोषोचित ऐसी चिकित्सा कही है और विषमज्वर ये प्रायशः आगंतुकका सम्बन्धी है यह चरकने कहा है॥

उत्कृष्टदोषभेदकरके तृतीयक चतुर्थकोंके दूसरे लक्षण ।

कफिपत्तात्रिकयाही पृष्ठाद्वातकफात्मकः। वातिपत्ताच्छिरोयाही त्रिविधः स्यानृतीयकः॥ ३३॥ चातुर्थिको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः। जङ्बाभ्यां श्लेष्मिकः पूर्व शिरसोऽनिल्रसंभवः॥ ३४॥

तृतीयक जबर कफ पित्तके जोरसे त्रिकस्थान (तीन हड्डी ) में पीडा करे हैं बात कफके जोरसे पीठमें पीडा करे हैं, बात पित्तके जोरसे मस्तकमें पीडा करे हैं, ऐसे तृतीयकज्वर तीन प्रकारका है। त्रिकंग्राही जो इसका तात्पर्य यह है कि, त्रिक

१ त्रिक किहये कमर और अंघाके मध्यकी तीन हुड़ी।

वातका स्थान है उसके स्थानमें कफ पित्त दूसरेके स्थानमें पहुँचनेसे निर्वल हो जातें हैं इससे तीसरे दिन ज्वर करते हैं । यदि कफ पित्त स्वस्थानपर स्थित होय तो सन्ततज्वरको करते हैं यह जैज्ञटका मत है । ऐसेही मस्तक कफका स्थान है और पीठ पित्तका स्थान है इनमें दूसरे दोषोंके पहुँचनेसे दुर्बल होकर तृतीयक ज्वर करते हैं। इांका-यदि त्रिक वातका स्थान है तो फिर आप पित्त कफका उस स्थानमें गमन कैसे कहते हो ? उत्तर-यह स्थानका नियम प्रकृतिस्थित दोषोंका कहा है कुपित दोषोंका नहीं कहा है क्योंकि कुपित दोषोंका सर्वत्र गमन होता है यह सुक्र-तका मत है। ऐसेही दोषोंका अन्यस्थानगतत्व होनेसे तथा दोषोंका निर्वलत्व होनेसे चातुर्थिक ज्वरमें भी जानना । चातुर्थिक ज्वर दो प्रकारकी शक्ति दिखाता है सीं पेसे कफ अधिक जिसमें होवे वह प्रथम जंघाओं में व्याप्त होकर पश्चात् सर्व देहमें व्याप्त होता है और वात अधिक जिसमें होवे वह पहले मस्तकमें व्याप्त होकर पीछें सर्व देहमें व्याप्त होता है। पांच प्रकारके विषमज्वर प्रायशः सिन्नपातसे प्रगट होतें हैं यह चरकेंका मत है । हारीत ऋषि कहते हैं कि चातुर्थिक ज्वरमें पित्त प्रधान है। इन विषम ज्वरोंका उत्पत्तिकम बृद्धसुश्रुतमें इस प्रकारका लिखा है कि, कफके पांच स्थान हैं। उनमें जिस जिस स्थानमें दोष प्राप्त होते हैं वहां उसी २ विषमज्वरकों भगट करते हैं। उन पांच स्थानोंके नाम-आमाशय १, हृद्य २, कण्ठ ३, शिर ४ और सन्धि ५ । तहां आमाशयमें दोष पहुँचनेसे सन्ततक ज्वर दो समय आता है, हृद्य स्थित दोप आमाशयमें आनेसे एकान्तरा एक समय आता है, कण्ठमें स्थित दोष एक दिनमें हृदयमें आता है, दूसरे दिन आमाशयमें प्राप्त हो ज्वर करे उसें वृतीयक (तिजारी) कहते हैं, शिरमें स्थित जो दोष सो कमसे कण्ठ हृद्य और आमाशयमें तीन दिनमें प्राप्त हो चतुर्थ दिवस चातुर्थिक ज्वर प्रगट करते हैं और उन दोषोंको उलटकर पुनः स्वस्थानमें पहुँचना उसी दिन होता है क्योंकि, दोष वेगवान् होते हैं और दोष सन्धिस्थित होते हैं तब प्रलेपक ज्वर प्रगट करते हैं, ये विषमज्वरके समान ज्वर हैं. कारण इसका यह है कि, सन्धि आमाश्यमें स्थित है और मुश्रुतने कहा है कि प्रलेपक यह विषम ज्वर है धातुशोष रोगियोंकों क्रेशका देनेवाला है ॥

ं विषमज्वरके भेद् ।

## विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविपर्ययः। स मध्येऽह्मि ज्वरयति ह्यादावन्ते विमुश्चति॥३५॥

१ कुपितानां हि दोपाणां शरीरं परिथावताम् । यत्र संगः स्ववैगुण्याद्वयाधिस्तत्रोपजायते ॥ २ प्रायशः सिन्नपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः । सिन्नपाते तु यो भूयात् स दोषः परिकीर्तितः॥

चातुर्धिक ज्वरका उलटा यह दूसरा विषमज्वर है, यह प्रथम और अंतका दिन छोडकर बीचके दो दिन आता है जैसे यह चातुर्धिकका विषयय है तैसे ही तृती-यक आदिका भी विषयय होता है, उनको कहते हैं—जैसे बीचके एक दिन ज्वर आवे और आदि अन्तके दिन नहीं आवे यह तृतीयकका विषरीत और जो एक काल छोडकर सब दिन रात्रि ज्वर रहे वह अन्येखुष्क इकन्तरेका विषरीत जानना । इनके विषयमें ग्रन्थकारोंके भिन्न भिन्न मत हैं, विस्तारके भयसे इस जगह नहीं लिखे हैं।

वात्रेवलासकज्वर ।

## नित्यं मन्द्रज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीद्ति । स्तब्धाङ्गः श्रेष्मभूयिष्टो नरो वातवलासकी ॥ ३६ ॥

वातवलासक नामक ज्वर जिस मनुष्यके हो वह उस ज्वरकरके शोधयुक्त अर्थात् खूजन हो और मन्दज्वर सदैव बना रहे, देह रूखी हो, अंग जंकड जावे, कफ विशेष होय यह ज्वर वात और कफसे होता है इसको वातवलासकज्वर कहते हैं।।

प्रलेपकैज्वर ।

#### प्रिंग्पन्निव गात्राणि चर्मेण गौरवेण च । मन्दज्वरविलेपी च स ज्ञीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ३७ ॥

जिस ज्वरमें पसीनासे तथा सूर्यके घामसे अथवा देहके गौरवसे मानो देहको लिस करिदयासा मालूम हो इसी हेतुसे मन्दज्वर हो, शीत लगे, यह ज्वर कफिपत्तसे प्रगट होता है और राजयक्ष्मारोगमें यह होता है, कोई इसको त्रिदोषजानित कहते हैं, इसको प्रलेपक ज्वर कहते हैं॥

विषमज्बर्विशेषमेद।

#### विद्ग्धेऽत्ररसे देहं श्रेष्मिपत्ते व्यवस्थिते । तेनार्धे शीतलं देहमर्धमुष्णं प्रजायते ॥ ३८॥

अज्ञका रस दुष्ट होनेसे और देहमें कफ पित्त दुष्ट होकर स्थित होनेसे ( अर्ध-नारीश्वररूप अथवा नरसिंहरूप ) अर्थीगज्वर मगट करे हैं अर्थात् अर्धदेह कफसे शीतल और अर्थदेह पित्तसे गरम होता है ॥

१ वातबलासलक्षणं प्रन्थान्तरे—" बलासो वायुना युक्तः शीतादि षडहो ज्वरम् । जनये-श्रयनस्मावं हृत्पीढां मधुरास्यताम् ॥ " २ प्रलेपकस्त्वविषमः प्रायः क्षेत्राय शोषिणाम् । अन्ये रात्रिज्वरादयोऽपि विषमज्वरा बोद्धन्याः, यथोक्तम्—समौ वातकको यस्य श्लीणापित्तस्य देहिनः । रात्री प्रायो ज्वरस्तस्य दिवा द्वीनकफस्य तु ॥

काये दुष्टं यदा पित्तं श्चेष्मा चान्ते व्यवस्थितः । तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपाद्योः ॥ ३९ ॥

जिस मनुष्यके कोठेमें पित्त दुष्ट हो और कफ हाथ पैरोंमें दुष्ट होकर स्थित होवे तिस करके सब देह उष्ण रहे और हाथ पग शीतल रहें ॥

इन्होंका विपरीत द्वितीय ज्वर ।

काये श्रेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् । शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं हरूतपादयोः ॥ ४० ॥

जिस समय कोठेमें कफ दुष्ट हो और पित्त हाथ पैरोंमें दुष्ट होकर रहे तच शरीर शीतल हो और हाथ पैर उष्ण होयँ ॥

शीतपूर्वकज्वरके लक्षण।

त्वक्स्थो श्रेष्मानिलो शीतमादौ जनयतो ज्वरम् । तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४९ ॥

कफ और वात ये दुष्ट होकर त्वचामें प्राप्त हों अर्थात् रसधातुका आश्रय कर प्रथम शीतज्वर उत्पन्न करते हैं और जब इनका वेग शांत होता है तब पिछाडी पित्त दाह करे हैं॥

दाहपूर्वकज्वरके लक्षण ।

करोत्यादी तथा पित्तं त्वक्स्थं दाइमतीव च । तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरी कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ४२ ॥ द्रावेती दाइशीतादिज्वरी संसर्गजी स्मृती । दाइपूर्वस्तयोः कष्टः सुखसाध्यतमोऽपरः ॥ ४३ ॥

उसी प्रकार पहिले पित्त रसगत होकर अत्यन्त दाह करे हैं. पीछे उसका वेग शांतहुएपर वात कफ ये शीत करते हैं। दाहपूर्वक और शांतपूर्वक ये दोनों ज्वर संसर्ग अर्थात् त्रिदोषोंके सम्बन्धसे होते हैं, ऐसे ऋषियोंने कहा है उनमें दाहपूर्वक ज्वर दुःखपद और कुच्छ्साध्य है और शींतपूर्वक ज्वर सुखसाध्य है।

सप्तधातुगत ज्वर । रसगतज्वरके लक्षण ।

गुरुता हृदयोत्क्वेशः सदनं छर्चरोचकौ । रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४४ ॥

रसधातुमें स्थित ज्वर होय तो देह भारी, दोषोंको हृदयमें स्थित होनेसे उपस्थित वमनसी मालूम हो, ग्लानि,ओकारी,अरुचि और दैन्य कहिये मनमें खेद ये चिह्न होते हैं॥ रक्तगत ज्वरके लक्षण ।

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहङ्खर्दन्विश्रम् ।

प्रलापः पिटिका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ४५॥

रुधिरका गिरना, दाह, मोह, वमन, भ्रम, अनर्थ बोलना, देहमें फुन्सी, प्यास ये लक्षण रक्तगत ज्वरके होनेसे होते हैं॥

मांसगत ज्वरके लक्षण।

पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता । ऊष्मान्तदीह्विक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ४६॥

जानुके नीचे पिंडियोंमें दण्ड आदिके लगनेकीसी पीडा, प्यास, मल मूत्रका निकलना, गरमी, अन्तर्दाह, हाथ पैरोंका इधर उधर पटकना और ग्लानि ये लक्षण जब मांसमें ज्वर पहुँच जाय है तव होते हैं॥

मेदोगत ज्वरके लक्षण।

भृशं स्वेदस्तृषा मूच्छां प्रलापर्छार्द्रिव च । दौर्गन्ध्यारोचको ग्लानिर्मेद्स्थे चासिह्ब्णुता ॥ ४७ ॥

अत्यन्त पसीनेका आना, प्यास, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, देहमें दुर्गन्ध, अन्नमें अरुचि, ग्लानि और वेदना न सही जाय ये लक्षण मेदोगतज्वरमें होते हैं।।
अस्थिगत ज्वरके लक्षण।

भेदोऽस्थ्रां कूजनं श्वासो विरेकइछर्दिरेव च। विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ४८॥

हाड फूटना तथा हाडोंका गूंजना, श्वास, दस्तका होना, वमन, हाथ पैरका चलना ये अस्थिगत जनरके लक्षण हैं ॥

मजागत ज्वरके लक्षण ।

तमःप्रवेशनं हिका कासः शैत्यं विमरूतथा । अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ४९॥

अन्धेरा आना, हिचकी, खांसी, शीत लगे, वमन, अन्तर्दाहु, महाश्वास अर्थात् जो श्वासके निदानमें कहेंगे और मर्ममें पीडा यह मर्म शब्द इस जगह हृद्यवाचक है अर्थात् हृदयमें पीडा हो ये मज्जागत ज्वरके लक्षण हैं॥

शुक्रगत ज्वरके लक्षण।

मरणं प्राप्तुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य च विशेषतः ॥ ५० ॥ रसादि धातुगत ज्वर ग्रुकस्थानमें पहुंचनेसे रोगीका मरण होता है, इस ज्वरमें रिंगका जकडजाना और ग्रुकका विशेष छूटना और सुश्रुतादिक आचार्य कहते हैं कि रक्तादि पदार्थोंका थोडा २ स्नाव होता है॥

प्राकृत और वैकृत ज्वरका लक्षण ।

वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यः प्राकृतः क्रमात् । वैकृतोऽन्यः सुदुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ५१ ॥

वर्षाऋतु शरदतु और वसंतऋतु इसके मध्यमें वातादिकके क्रमसे जो ज्वर होय वह माकृत कहाता है जैसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरत्कालमें िष्तज्वर और वसन्त कालमें कफज्वर, इससे विपरीत जो ज्वर हो उसको वैकृतज्वर कहते हैं जैसे-वर्षा-कालमें पित्तिक, शरदऋतुमें श्लैष्मिक और वसन्तऋतुमें वातिक, यह वैकृतज्वर दुःसाध्य है अर्थात् पाकृत ज्वर सुखताध्य है और शतजन्य पाकृत ज्वर यह भी दुःसाध्य है और रोगोंमें पाकृतत्व दुःसाध्य है परन्तु ज्वरमें व्याधिस्वभाव करके सुखसाध्यत्व कहा है।

प्राकृतज्वरोंकी चिकित्साके निमित्त उत्पत्तिक्रम कहते हैं-

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तक्षेष्मान्वितो ज्वरम् । कुर्याच पित्तं शरिद तस्य चार्तुबरुः कृषः ॥ ५२ ॥ तत्प्रकृत्या विसर्गाच तत्र नानशनाद्रयम् । कृषो वसन्ते तमपि वातिषत्तं अवेद्तु ॥ ५३ ॥

प्रीष्मऋतुसे सिञ्चत हुआ वायु वर्षाकालमें कुपित हो पित्त कफयुक्त हो ज्वरको प्रगट करे है उसी प्रकार वर्षाकालमें सिञ्चत हुआ पित्त शरहतुमें दुष्ट होकर ज्वरको उत्पन्न करे है उसको कफका अनुबन्ध होता है। उस ज्वरमें कफ पित्तके स्वभाव करके और विसर्ग काल करके लंघन करनेसे भय नहीं होय। तैसे ही

१ यदुक्तम्-प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसंतशरदुद्भवः॥२ स्तरे तुल्यर्तुरोषत्त्रं प्रमेहे तुल्यदूष्यता। रक्तगुलमे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ ३ अनुवलं यथा-स्वतंत्रस्य कस्यचिद्राञ्चो गजरथ-तुरगपुरुषादिवलवतो वैरिभिः सह युध्यमानस्य पश्चादन्यवलं तच्लक्तरनुवलोपवृहणार्थमागच्लित एवं स्वतन्त्रस्य पित्तस्य व्वरं कुर्वतो बलोपवृहणं शरिद कफः करोति, तयोः पित्तश्रेष्मणोः प्रकृत्या स्वभावेन तत्कृतयोव्वरयोश्वरयोशनश्चाल्लं वनाद्भयं न भवतिति ॥ वर्षा शरद् और हेमंव ये विसर्गकाल हैं इनमें चन्द्रमाका बल रहे है इनमें प्राणीका वल बढे है । और शिशिर वसन्त प्रीष्म ये आदानकाल हैं इनमें सूर्यका वल अधिक होता है इसीसे प्राणीका बलक्षीण होता है ॥

हेमन्तकालमें सिश्चत भया कफ वसन्तकालमें ज्वर उत्पन्न करे है तिसके पिछाडी वात पित्त सहायक होते हैं ॥

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा । निदानोक्तानुपञ्चायो विपरीतोपञ्चायिता ॥ ५४ ॥

वातादिकोंकी यथायोग्य अपने कालमें उत्पत्ति और वृद्धि होने है अथवा उत्पत्ति नित्य जबरकी और वृद्धि विषमज्वरकी होती है जैसे-कालमें ये दोष विशेष जान-नेके लक्षण हैं उसी प्रकार उपशय और अनुपशय भी रोग जाननेके कारण हैं। सो इस प्रकार जानना-निदानत्व करके जो आहार विहार कहे हैं उनसे सेवन करनेको अनुपशय कहिये दु:खकी उत्पत्ति होती है और दोषोंके विपरीत जो आहार विहार उन्होंसे उपशायिता कहिये सुखकी उत्पत्ति होय है।

अन्तर्दाहोऽधिका तृष्णा प्रलापः श्वसनं अमः। सन्ध्यस्थिशूल-मस्वेदो दोषवचोंविनिग्रहः ॥ ५५ ॥ अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षये। सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मार्दवम् ॥ बहिवेंगस्य लिङ्गानि सुलसाध्यत्वसुच्यते॥ ५६ ॥

पिछाडी जो ज्वर कहे हैं उन्होंमें सम्प्राप्तिक भेदसे कोई एक ज्वर अंतवेंग होता है और कोई ज्वर बहिवेंग होता है तिन दोनोंके लक्षण कहते हैं--अंतर्दाह, अतितृषा, बढबडाना, श्वास, अम, संधि और हाड इनमें पीडा, पसीना न आवे, वायु और मलका बाहर न निकलना ये अंतवेंगज्वरके लक्षण जानने । शरीरके बाहर संताप अधिक होवे, तृष्णादिक लक्षण थोडे होवें, ये बहिवेंगज्वरके लक्षण हैं यह ज्वर सुखसाध्य है इस ज्वरके सुखसाध्य कहनेसे अंतवेंगज्वर कृच्छ्रसाध्य और असाध्य है; यह सूचना करी ॥

चिकित्सा करनेके निमित्त आम पव्यमान और निराम ज्वरके लक्षण कहते हैं-

लालाप्रसेकत्वलासत्द्रयाशुद्धचरोचकाः। तन्द्राल्णस्याविपाकास्य-वैरस्यं ग्रुरुगात्रता ॥ ५७ ॥ क्षुत्राशो बहुसूत्रत्वं स्तब्धता बलवाञ्चरः। आमञ्बरस्य लिङ्गानि न द्यात्तत्र भेषजस्॥५८॥ भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति ज्वरम् । शोधनं शमनीयं च करोति विषमज्वरम् ॥ ५९ ॥

लारका गिरना, खाली ओकारीका आना, हृदयमें जडत्व, अरुचि, तंद्रा, आलस्य, अल्लका परिपाक न होना, मुखका स्वाद जाता रहे, देह भारी, भूखका नाश, वारं-बार मूतना, देहका जकडना, देहमें बलवान् ज्वर हो ये अपक ज्वरके लक्षण जानने, इस ज्वरमें वैद्य औषधी न दे, अपक ज्वरमें औषधि देनेसे ज्वरकी वृद्धि होती हैं और शोधन तथा शमन औषध देनेसे विषमज्वरको करें हैं ॥

ज्वरके दश उपद्रव ।

श्वासो मूर्च्छाऽकंचिस्तृष्णा छर्चतीसारविड्यहः । हिका श्वासोऽङ्गदाहश्च ज्वरस्योपद्रवा दश् ॥ ६० ॥

भावप्रकाशके मतसे दश उपद्रवोंको कहते हैं -श्वास, मूच्छी, अरुचि, प्यांस, वमन, अतीसार, मलका रुकना, हिचकी, खांसी, देहमें दाह ये ज्वरके दश उपद्रव हैं॥

पन्यमान ज्वरके लक्षण।

> ज्वरवेगोऽधिका तृष्णा प्रलापः श्वसनं अमः। मलप्रवृत्तिकृतक्केशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ६१ ॥

ज्वरका वेग, अधिक प्यास, प्रलाप, भ्रम, मलकी प्रवृत्ति, उपस्थित वमनसी मालूम होय ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हैं॥

पक्रज्वर किंवा निरामज्वरके लक्षण।

क्षुत्क्षामता रुघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् । दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरामज्वररुक्षणम् ॥ ६२ ॥

भूखका लगना, देवका कुश होना, अंगोंका हलकापना, मन्द ज्वरका आना, अधोवायुकी प्रवृत्ति होना, मनमें उत्साहका होना ये निरामज्वरके लक्षण जानने ॥

प्रन्थांतरसे जीर्णज्वरके लक्षण ।

त्रिःसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । प्लीहात्रिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥ ६३ ॥

२१ दिवस व्यतीत होनेपर जो ज्वर बारीक हो देहमें रहे जिससे छीहा अर्थात् तापतिल्ली रोग और मन्दाग्नि होवे उसको जीर्णज्वर कहते हैं ॥

साध्यजवरके लक्षण ।

बलवत्स्वलपदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

बलवान पुरुषके थोडे दोषयुक्त और श्वास आदि उपद्रव करके रहित जो ज्वर हो वह साध्य जानना ।

असाध्यज्वरके लक्षण ।

हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः । ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीष्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ६४ ॥ जो उनर बहुत प्रवल कारणोंसे उत्पन्न भया हो और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों वह उनर प्राणोंका हरण करनेवाला जानना और जो उनर प्रगट होते ही चिकित्सा करते २ इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट कर दे अर्थात् अन्या नहिरा इत्यादि वह भी उनर असाध्य जानना ॥

> ज्वरः क्षीणस्य ज्ञूनस्य गम्भीरो दैर्घ्यरात्रिकः । असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तक्रज्ज्वरः ॥ ६५ ॥

जो पुरुष ज्वरसे क्षीण पडगया हो अथवा सूजन जिसके देहमें आगई हो वह असाध्य है और जिसके ज्वर धातुके भीतर हो अथवा अन्तर्वेगज्वर अथवा जिसमें वातादि दोषोंका निश्चय न होसके और बहुत दिनतक रहनेवाला ज्वर असाध्य होता है और ज्वर बलवान् हो तथा जिसमें रोगी अपने हाथसे केशों (बालों) की सीमन्त आदि रचना करे वह ज्वर असाध्य है।।

गर्भारज्वरके लक्षण ।

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया । आनद्धत्वेन चात्यर्थ श्वासकासोद्गमेन च ॥ ६६॥

अन्तर्दाह, प्यास, दोष अर्थात् विरुद्ध दोषके वढनेसे मलके रुकनेसे तथा श्वास खांसीके उत्पन्न होनेसे गम्भीर ज्वर जानना ॥

दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण ।

आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा दैर्घ्यरात्रिकः। श्लीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो इन्ति मानवम् ॥ ६७॥ विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा। श्लीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण श्लियते नरः॥ ६८॥

जो ज्वर प्रगट होते ही विषम पड जाँय और जो ज्वर बहुत दिनसे आथा करे और भीण तथा अतिरूक्ष देहवाले पुरुषके जो गम्भीर ज्वर हो वह मृत्युकारक होता है और जो वेहोश होकर मोहको प्राप्त हो तथा गिरकर जिससे उठा न जाय पडाही रहे अथवा बाहरी शीत लगे और देहके भीतर दाह हो ऐसे ज्वरवाला पुरुष मरजावे ॥

और असाध्य लक्षण ।

यो त्रष्टरोमा रक्ताक्षो तृदि संघातश्रूलवान् । वक्रेण चैवो-च्चितित तं ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ ६९ ॥ हिक्काश्वासतृषा- युक्तं सूढं विश्रान्तलोचनस् । संततोच्छ्वासिनं श्लीणं नरं श्लप-यति ज्वरः ॥ ७०॥ इतप्रभेन्द्रियं श्लाममरोचकानिपाडितम् । गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ॥ ७९ ॥

जिसके देहमें रोमांच खडे रहें, लालनेत्र हों, हृदयमें गांठ होनेसे जैसी पीडा हो वैसा हो और संघात इस पदका यह अर्थ करते हैं कि, नाना प्रकारका झूल हो मुखके द्वारा श्वास ले वह ज्वर रोगी मनुष्पको मार डाले। हिचकी श्वास प्यास इन करके व्याप्त हो, मोहयुक्त हो चलायमान नेत्र हों, निरंतर श्वास ले ऐसे लक्षणयुक्त मनुष्यको ज्वर मार डालता है। इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होनेसे और शरीरकी कांति निस्तेज होनेसे अथवा इन्द्रिय (नाक कान नेत्र) ये नष्ट हो जावें, देह कुश हो जावे, अरुचिसे अत्यंत पीडित हो "अरोचकिनपीडितम् " इसका इस जगह जैज्ञटने दो पाठ लिखे हैं एक तो—" दुरात्मानमुपद्युतम् " इसका अर्थ यह है कि, दुष्ट अंतःकरण होवे और उपद्रवयुक्त होवे। दूसरा पाठ यह है कि " दुरात्मिनरुपद्युतम् " अर्थात् राक्षसादिकरके युक्त हो तथा अतिघोर अन्तर्वेग करके परिपीडित हो ऐसे ज्वरवान् पुरुषको वैद्य छोडदेवे। इसी जगह कई एक टीकाकारोंने जो असाध्यलक्षण लिखे हैं सो आतंक-दर्पण तथा मधुकोश टीकासे लिखे हैं वे सब वाग्मट और हारीतके कालज्ञान देख-नेसे निश्चय हो जायँगे सो लेवे, इस जगह हम ग्रन्थ बढनेके भयसे नहीं लिखते॥

ज्वरमुक्तिक पूर्वरूप।

# दाहः स्वेदो अमस्तृष्णा कम्पो विङ्गिदसंज्ञिता । कूजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ७२ ॥

दाह, पसीना, अम, प्यास, कंप, मलका पतला होना, संज्ञाका नाश होना, गूंजे, देहमें अत्यंत दुर्गंध आवे ये लक्षण ज्वर छोडता है तब होते हैं. शंका-क्यों जी! दोप (वात पित्त कफ ) नाशके विना रोगकी निवृत्ति होय नहीं और जब दोप क्षीण होगये तो उस दाहादिलक्षण केते करते हैं ? उत्तर-इसका कारण यह है कि, कोई एक वस्तुका ऐसा स्वभाव है कि श्रीण होनेके समयमें अपनी शाक्तिको दिखाती है जैसे दीपकमें तेल नहीं रहे और थोडी देर बलकर शांत हो जाता है ऐसेही जब दोप शांत होनेको होते हैं तब अपनी शक्ति दाहादिकोंको दिखाते हैं। अथवा दूसरा उत्तर यह है कि, जैसे बंदर वृक्षकी डालीको हिलायकर दूसरे स्थानपर चलाजाता है परन्तु वह वृक्षकी डाली बहुत देरपर्यंत हिला करती है इसी मकार ज्वर गयेपर भी उसके असरसे दाहादिक रहते हैं यह लक्षण दाहसे आदि ले त्रिदोष ज्वरके शांत होनेके समय होते हैं और सब ज्वरोंमें नहीं होते और ज्वरमें केवल पसीने ही आते हैं यह भाखकी आचार्यका मत है॥

ज्वरमुक्तिके लक्षण।

#### स्वेदो रुघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको मुलस्य च । क्षवथुश्चात्रकांक्षा च ज्वरमुक्तस्य रुक्षणम् ॥ ७३ ॥

#### इति ज्वरनिदानम् ॥

पसीने आवें, देह हलका हो, मस्तकमें खुजली चले, मुखका पाक अर्थात् होठोंमें पपडी पडजाय, छीक आवे, भोजन करनेकी इच्छा हो ये लक्षण ज्वरमुक्तके हैं ॥

प्रसंगवशाज्ज्वरमुक्तलक्षणं ग्रन्थान्तरे-

देहो लघुर्व्यपगतक्रममोहतापः पाको मुले करणसोष्टवमन्यथत्वम् । स्वदः क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽञ्जलिप्सा कण्डूश्च मूर्भि विगतज्वरलक्षणानि ॥ १ ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरिनार्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा-टीकायां ज्वरिनदानं समाप्तम् ॥

# इंग्रेजी मतानुसार ज्वर निदान।

ज्वरको इंग्रेजीमें ( Fever ) फीवर कहते हैं उसकी उत्पत्ति !

#### १--शरदी ।

शरदी पडनेसे मनुष्यका सब देह रोमांचबद्ध होजाय तब पसीनेका निकलना रुकजाय इस हंतुसे देहका जो अवग्रण सो देहके बाहर नहीं निकले इसीसे देह हलका नहीं होय और वही देहका अवग्रण ज्वररोगको प्रगट करता है। इस ज्वरको सामान्य ज्वर कहते हैं। अथवा देह अतिगरमीसे पीडित होय उस समय किसी कारणसे शितल करे तो शरदी होती है अथवा किसी अतिपरिश्रम करनेसे मनुष्यके देहसे पसीने निकलें उस समय हवामें बैठे अथवा हवामें शयन करनेसे शरदी होती है अथवा रातमें मैदानमें सोनेसे अथवा रातमें शीतलपवनके लगनेसे पसीना नहीं निकले इस हेतुसे शरदी होय अथवा गीला कपडा ओडकर बैठनेसे वा सोनेसे शरदी होय है इन कारणोंसे शरदी होय वह शरदी अनेक प्रकारके ज्वरोंकी उत्पत्ति करे हैं॥

#### २--मन्दवायु ।

जिस समय पृथ्वीमें वर्षाका अथवा और प्रकार जल सुखे उसमें वास पत्ता सडजार्वे तब इनसे मन्द वायु अथवा बाष्प उत्पन्न होय तिसके द्वारा अनेक प्रकारके
ज्वर प्रगट होवें, विशेषकरके आमज्वरकी अधिक उत्पत्ति होय इसीसे जलाशपस्थान
तालाब आदि और झील खाल इन स्थानोंमें मन्दवायु अधिक होता है इससे नाना
प्रकारके ज्वर प्रगट होयँ, यह हवा सोताके जलसे उत्पन्न नहीं होय है किन्तु जिस
जगह थोडा जल होय जैसे तलैया आदि उसमें घाम लगनेसे जल पक होकर गन्ध
वायुको अधिक उत्पन्न करे है यह वायु दिनमें सूर्य्यकी किरणसे बहुत हलकी
होकर उपरको उठे इसीसे यह बडा नुकसान करनेवाली होती है और सन्ध्या
तथा रात्रिमें यह वायु शीतल होनेसे नीचे उतर सर्व साधारण मनुष्योंको नुकसान
करनेवाली होती है और हवाओंसे यह हवा अधिक भारी होती है, घरके किंवाड
लगानेसे यह हवा घरके भीतर कम जाती है इसीसे घरके किंवाड देकर मसेरी जिसको
पूर्वके लोग बहुधा रखते हैं यह कपडेकी बनी हुई होती है इसमें सोना चाहिये॥

#### ३--गरिष्ठ भोजन।

जो मनुष्य भारी द्रव्य भोजन करे तब उसके वह पचै नहीं और पेटमें पीडा करे उस पीडाके होनेसे ज्वर उत्पन्न होय, विशेषकरके यह ज्वर वालकोंके होता है ॥

अनेकप्रकारके ज्वरोंके लक्षण ।

नाडी और श्वास जल्दी चले, मस्तकमें पीडा होय, त्वचा गुष्क और गरम होय प्रलाप होय अथवा न होय पेशाब लाल उतरे, जीभ मलीन होय, शरीरमें सदा ज्वर रहाकरे कभी कम होजाय कभी जियादह हो जाय ॥

कुंकुमज्बरके लक्षण ।

श्वास लेते समय मन्द मन्द पीडा होय, खांसी हो, कफ कुछ नीले रंगका गिरे, ज्वर अल्प होय, वक्षस्थलमें पीडा होय, खांखते समय श्वास जल्दी चले, नाडी कुछ कुछ थोडी और शीघ्र चले, त्वचा सदैव थोडी गरम रहे; जिस समय रोगकी बृद्धि होय, स्वासके चलनेसे पीडा होय और अधिक पीडा होय उस रोगके आरम्भमें कफ नहीं निकले किन्तु दो तीन दिनके बाद कफसमेत निकल पडे उस रोगका हल्दीके समान पीला वर्ण होय, कभी कभी जलके सहश वर्ण होय इस रोगकी विशेषता होनेसे कफ पतला होजाय, यह रोग अत्यन्त बढकर पचनेको होय तब कफका शाकके समान रंग हो अथवा काले रंगका और दुर्गधयुक्त होय बहुत शरदी पडनेसे इसकी उत्पत्ति होती है।

यकृत वा कलेजाज्वरके लक्षण।

दहने पाँसूमें पीडा होय, शरीरमें थोडा ज्वर होय तथा आहारमें अरुचि होय जीम मिलन, नेत्र पीले होयँ, मल मिट्टीके रंगका अथवा सफेद तथा काला होय और कठिन, पेशाब लाख होय ॥

# अथातिसारनिदानस् ।

पित्तज्वरमें अतिसार होता है तथा ज्वरको और अतिसारको अन्योन्य उपद्रव होनेसे ज्वरके अनन्तर अतिसार रोगको कहते हैं—

गुर्वतिस्निग्धतीक्ष्णोष्णद्रवस्थूलातिज्ञीतिकैः । विरुद्धाध्यैज्ञाना-जीर्णेविषमेश्रातिभोजनैः ॥ १ ॥ स्नेहाचैरतियुक्तश्च मिथ्यायुक्तै-विषेभियैः । शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानैः सात्म्यर्त्तपर्ययैः ॥ २ ॥ जलाभिरमणेर्वेगविचातैः कृमिदोषतः । नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अथवा स्वभावसे भारी पदार्थ जैसे उडद आदिक खानेसे और अतिचिकनी अतितिखी अतिगरम अत्यन्त पतली स्थूल अर्थात्त जिसके अवयव किन हों जैसे लडडू, घेवर, गूंझा इत्यादि और अत्यन्त शीतल स्पर्शसे तथा वीर्यसे विरुद्ध जैसे कीर मत्स्य इत्यादिक, अध्यशन किहये पूर्व दिनका भोजन परिपाक नहीं होय और उसपर भोजन करना, अन्नके विना पके, नित्य भोजनके समयको त्यागकर और समय थोडा वा बहुत ऐसे भोजनोंके करनेसे स्नेह स्वेद आदि पंचकर्मसे, अत्यन्त योगके करनेसे वा थोडे योग करनेसे स्थावरादिक दूषीविषके खानेसे, भयसे, सोच करनेसे, अतिद्वष्ट जलके पीनेसे तथा अतिमद्यके पीनेसे सात्म्य और ऋतुके पलटनेसे, जलमें अतिकीडा करनेसे, मल मूत्र आदि वेगोंको रोकनेसे, कृभिरोगके उपद्वसे अथवा कृभिजनित वातादिकके कोपसे मनुष्योंको अतिसार रोग होता है, इन लक्षणोंसे यह निदान यथासम्भव वातादिन दोषोंका जानना। आगे अतिसारके लक्षण कहते हैं ॥

अतिसाररोगकी संप्राप्ति ।

संशम्यापां धातुराम्नं प्रवृद्धो वर्चोमिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः । सार्येतातीवातिसारं तमाहुर्व्याधि घोरं षड्विधं तं वदन्ति । एकेकशः सर्वश्रशापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ट आमेन चोक्तः ॥ ४॥ पूर्वोक्त कुष्ट्यसे अत्यन्त दुष्ट हुए शरीरमें रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, वित्त, रुधिर इत्यादि जलक्ष्य धातु अम्निको मन्द कर और वही जल मलमित्रित

१ तदुक्तं चरके-" मुक्तं पूर्वाह्यसेषे तु पुनरध्यशनं मतम् ।
" २ वहस्तोकमकाछे च तक्ष्मेयं विषमाशनम् ॥"

हो पवनका प्रेरित गुद्दाके मार्गसे वारंबार नीचेको बहुत उतरे तिसको आतिसार कहते हैं। यह भयंकर अतिसार रोग ६ प्रकारका है—वातका १, पित्तका २, कफका ३, ४ सिलपातका, ५ शोकका और ६ आमातिसार ऐसे छः प्रकारका अतिसार है। इंद्रज अतिसार व्याधिस्व मावकरके नहीं होते, चरकमें आमातिसार नहीं कहा । भय और शोकसे दो कहकर संख्या पूरी करी है। और आमातिसारको सिलपाताति-सारके अन्तर्गत कहा है। यहां माधवाचार्यने भयातिसारकी वातज अतिसारमें गणना करी है।

अतिसारके पूर्वरूप ।

हन्नाभिपायुद्रकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः । विद्सङ्ग आध्यानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥५॥

हृद्य, नाभि, गुदा, पेट, कूल इनमें पीडा हो, श्रारोमें फूटनी हो, गुदाका पवन रुकजाय, मलका अवरोध हो अफरा हो और अन्न पचे नहीं ये लक्षण-अतिसाररोगके पूर्वरूपके होते हैं॥

वातातिसारके लक्षण ।

अरूणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः। शक्कदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसायते॥ ६॥

कुछ ललाईको लिये, साग मिला तथा रूखा, योडा थोडा बारम्बार आम मिला हुआ दस्त उत्तरे और शूळ चले तथा मल उत्तरते समय शब्द होवे तो वाता-तिसार जानना ॥

पित्तातिसारके लक्षण ।

पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णासूच्छीदाह्याकोपपन्नस् । पित्तसे पीला काला और धूसरे रंगका मल उत्तरता है तथा तृष्णा मूर्च्छा और सम्पूर्ण शरीर तथा गुदामें दाह होती है, गुदा प हजाती है ये लक्षण पित्तातिसारके हैं ॥

कफातिसारके लक्षण ।

शुक्रं सांद्रं सकफं श्रेष्मयुक्तं विस्नं शीतं हृष्ट्रीमा मनुष्यः ॥ ७ ॥ कफातिसारवाले पुरुषका मल सफेद, गाढा, चिकना, कफमिश्रित, हुर्गधयुक्त और शीतल उतरता है तथा रोम खडे होजाते हैं ये लक्षण कफातिसारके जानने ॥ सिन्यातातिसारके लक्षण ।

वराइस्नेइमांसाम्बुसदृशं सर्वरूपिणम् । कृच्छ्रसाध्यमतीसारं विद्यादोषत्रयोद्भवम् ॥ ८॥ सुकरकी चरबीसहश अथवा मांसके धोये हुए पानीके सहश और वातादि निदोषोंके जो रुक्षण कहे हैं उन रुक्षणसंयुक्त हो ऐसा यह त्रिदोषजनित अतिसार कष्टसाध्य जानना ॥

#### शोकातिसारके लक्षण।

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वै वह्निमाविश्य जन्तोः। कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्काकणन्तीयकाशम् ॥ निर्गच्छेद्वे विद्वविमिश्रं ह्यविद्वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वातिसारः॥ ९॥

जिस पुरुषके पुत्र, मित्र, स्त्री, धन इनका नाज्ञ होजावे वह उसी उसी वस्तुका ज्ञोच करे इसीसे क्षुधा मन्द होनेसे धातुक्षय होय, ऐसे प्राणीके बाब्य (नेत्र नासा गले आदिसे जो शोकद्वारा जल गिरे सो) और उद्मा कहिये शोकजन्य देह-तेज ये दोनों बाब्योच्या कोठेमें प्राप्त हो अप्रिको मन्द कर रुधिरको क्रिपित करे तब यह रुधिर चिरमिटीके रंगसदश हुआ गुदाके मार्ग होकर मलगुक्त अथवा मलरहित निकले तथा गन्धगुक्त अथवा गन्धरित दस्त उतरे उसको शोकातिसार कहते हैं, इसी प्रकार भयातिसार भी जान लेना ॥

शोकातिसारके ऋच्छ्रसाध्यत्व रुक्षण।

# शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः॥१०॥

शोकसे उत्पन्न हुआ जो अतिसार वह चिकित्सा करनेमें बहुत कठिन है कारण कि, शोक शांत हुए विना केवल औषधोंसे शांति नहीं होती इससे वैद्योंने यह कष्ट-साध्य कहा है ॥

#### आमातिसारके लक्षण ।

# अन्नाजीर्णात्प्रद्धताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा धातुसङ्घान्मलांश्च । नानावर्णं नैक्इाः सारयन्ति ज्ञूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ ३३ ॥

अनके न पचनेसे दोष (वात पित्त कफ) अपने मार्गको छोडकर कोठेमें प्राप्त हो कोठेको दूषित कर रक्तादि धातु और प्रशिषादि मलको बारबार ग्रदाके मार्गसे बाहर निकाले और इसका रंग अनेक प्रकारका हो तथा शूलयुक्त दस्त उतरे इसको छठा आमातिसार वैद्य कहते हैं। वांका—प्रथम किह आपे हैं कि, अतिसार रोग छः प्रकारका होता है, पुनः—" षष्ठमेनं वदंति" यह पद क्यों घरा ? उत्तर—यह पद नियमके अर्थ माधवाचार्यने सुश्चतके मतसे संग्रह किया है। हमारे

मतमें छठा अतिसार आमज है जो भयसे उत्पन्न हुआ और आचार्य मानते हैं वह, हम नहीं मानते अतएव 'षष्ठमेनं' पुनः कहा है क्योंकि भयादि अतिसारोंका वात पित्त कफ अतिसारोंके अन्तर्गतत्व है ॥

आमके लक्षण ।

#### संसृष्टमेभिदींपैस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम् ॥ १२ ॥

पूर्व कहे वातादि अतिसारोंके मिलेहुए लक्षणसंयुक्त जो मल वह जलमें गेर नेसे डूच जाता है, क्योंकि आम वातजमें भारी है और उसमें बहुत हुर्गंध आती है तथा अत्यन्त गाढा होता है उसकी आमसंज्ञा है ॥

पक लक्षण ।

### एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै । लाघवं च विशेषेण तस्य पक्षं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

और ऊपरके श्लोकसे विपरीत लक्षण होवे अर्थात् शरीर हलका हो तथा मल जलमें इने नहीं और दुर्गिधरिहत हो, बबूलरिहत हो उस रोगीका मल पक हुआ जाने ॥ असाध्य लक्षण ।

पकं जाम्बनसङ्कारां यक्वित्पण्डनिभं तन् । घृततैलनसामज्ञानेस-वारपयोद्धि ॥ १४ ॥ मांसधाननतोयाभं कृष्णं नीलारुण-प्रभम् । मेचकं कर्बुरं स्निग्धं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥१५॥कुणपं मातुलुङ्गाभं दुर्गन्धं कुथितं बहु । तृष्णादाहारुचिश्वासहिक्कापा-श्वीस्थिशूलिनम् ॥१६॥ संसूच्छीरतिसंमोह्युक्तं पक्कवलीगुद्म । प्रलापयुक्तं च भिषम् वर्जयेदातिसारिणम् ॥ १७ ॥

पके जामुनके रंगसदश काला और चिकना तथा काला और लोहित रंग पतला घृत तेल चरवी मजा वेशेवार दूध दही और मांसके धोनेसे जैसा जल निकले है ऐसा रंग हो, काजलके रंगसमान अथवा नीलमिश्रित अरुण रंग अर्थात् परिया पक्षीके पंखके रंगसमान अथवा खंजन पक्षीके वर्णसदश तथा अनेक रंगका चिकना मोरकी चंद्रिकाके सदश रंग, दृढ, मुरदाकीसी हुर्गंध युक्त, मस्तककी मजाके समान

१ वेशवार नाम-मांसमेंसे हड्डी निकाल और कूटकर दही दूध काली मिरच डालकर जो पदार्थ बनाते हैं तत्सटश रंग हो।

गन्धयुक्त बुरी दुर्गधके समान, प्यास, दाह, अरुचि, श्वास, हिचकी, पसवाडोंके हाडोंमें पीडा, मनको मोह और इंद्रियोंको मोह. अरित ये लक्षण होयँ तथा गुदाके आंटोंका पकना अनर्थ भाषण करे ऐसे आतिसारी रोगीको वैद्य छोडदे॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

असंवृतगुदं क्षीणं दुराघ्यानसुपद्धतम् । गुदे पक्के गतोष्माणमतिसारिणसुतसृजेत् ॥ ३८॥

जिसकी गुदाका दस्तक पिछाडी संकोच न होवे, क्षीण पुरुष, अत्यन्त अफरा-युक्त अथवा " दुरात्मानं " ऐसा भी पाठान्तर है अर्थात् जिसकी इंद्रिय वदा न होवे तथा अतिसारके शोथादिक उपद्रव करके युक्त और ग्रदाके स्थानमें पाककर्ता पकानेवाला पित्त विद्यमान होते दुए जिसकी देहमें गरमीसी नहीं दीखे अर्थात् देह शीतल हो अथवा जिसकी अग्नि नष्ट होजावे ऐसे अतिसारी रोगीको वैद्य तथाग देवे॥

अतिसारके उपद्रव ।

शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासकासमरोचकम् । छिंदं मूच्छों च हिक्कां च हङ्घाऽतीसारिणं त्यजेत् ॥ १९॥ स्जन, शूल, ज्वर, तृषा, श्वास, खांसी, अरुचि, वमन, मूर्छा, हिचकी ऐसे लक्षण जिस रोगीमें होयँ उसको वैद्य छोड दे ॥

असाध्य उक्षण ।

श्वासञ्ज्ञूलिपासार्त्तं क्षीणं ज्वरानिपीडितस् । विशेषेण नरं बृद्धमतिसारो विनाशयेत् ॥ २०॥

न्वास, शूल, प्यास इनसे पीडित, क्षीण, ज्वरसे पीडित और वृद्ध मनुष्यके ये रूक्षण होयँ तो यह अतिसाररोग मनुष्यको विनाश करे ॥

रक्तातिसारके लक्षण ।

पित्तकृन्ति यदात्यर्थे द्रव्याण्यशाति पैत्तिके । तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्वणः ॥ २१ ॥

पित्तातिसारवाला पुरुष अथवा पित्तातिसार होनेवाला पुरुष जब पित्त करने-वाली वस्तु अधिक और निरन्तर मोजन करे तब भयंकर रक्तातिसार मगट होता है। इसके लाल काले पीले आदि रंग वातादि दोषोंके दूषित होनेसे होते हैं, ये भी पित्तातिसारके भेद हैं। प्रवाहिकाकी सम्प्राप्ति।

<mark>वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं चुद्द्यधस्ताद्दिताज्ञनस्य ।</mark> प्रवाहतोऽल्पं बहुज्ञो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवद्नित तज्ज्ञाः॥२२॥

अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुई जो वात सो संचित हुए कफकों मलसंयुक्त करके बारम्बार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले और मरोडाके साथ पीडा हो, थोडा मल कई दफा निकले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका और आति-सार इन दोनोंका एक साधम्यं हैं इसीसे अतिसार रोगमें प्रवाहिका कही है। परन्तु अतिसारमें अनेक प्रकारके द्रव धातु निकलते हैं और प्रवाहिकामें केवल कफ निकलता है. इतना भेद है। इसमें "निचितं बलासम्" यह जो पद कहा अर्थात् कफसे मिलकर सो यह केवल कफका तो उपलक्षण है अर्थात् कफके कहनेसे पित्त और रुचिर भी जानना। भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा है, पराशरऋषिने इसको अन्तरग्रन्थी कहा है,हारीत ऋषिने निश्चारक कहा है,कोई आचार्य निर्वाहिका कहते हैं।

प्रवाहिकाके वातादि भेदकरके लक्षण।

प्रवाहिका वातकृता सञ्ज्ञा पित्तात्सदाहा सकफा कफाञ्च । सञ्गोणिता शोणितसम्भवा च ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु। तासामतीसारवदादिशेच लिङ्गं कमं चामविपक्कतां च॥२३॥

बातकी प्रवाहिकामें ग्रूल होता है, पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त और रक्तसे रक्तयुक्त होती है। यह चिकने और रूखे पदार्थ भोजन करनेसे होती है अर्थात् चिकने पदार्थसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तु—शब्द करके तीक्ष्ण और खंद्रेपदार्थसे कमसे पित्तकी और रुधिरकी होती है ऐसे जानना। इस प्रवाहिकांक लक्षणकम आम और पकावस्था यह अतिसार निदानके सदश जानना।।

अतिसार चला गया होय उसके लक्षण।

यस्योचारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । दीप्ताग्नेर्रुचुकोष्टस्य स्थितस्तस्योद्रामयः ॥ २४ ॥

जिस मनुष्यको मूत्र करते समय दस्त न होय और अपानवायु जिसकी शुद्ध निकले और अग्नि देदीप्यमान होवे, कोठा हलका होवे उस मनुष्यका अतिसार गया जानिये ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकाया-मतिसाररोगः समाप्तः ॥

# अथ ग्रहणीनिदानम्।

ग्रहणीकी सम्प्राप्ति ।

अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। भूयः संदूषितो वह्निर्श्रहणीमभिदूषयेत्॥ १॥

पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जाता रहा होय फिर उस मनुष्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हुई जो अग्नि पुरुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्तधरानामक छठी कला जिसको ब्रहणी कहते हैं उसको विगाड, अपिशब्द करके आतिसार न भया होय तो भी अपने कारण करके पूर्वोक्त ब्रहणीको विगाडकर ब्रहणीरोगको मगट करे यह स्चना करी। कोई आचार्य ऐसे कहते हैं कि, अतिसार न गया होय, बीचमें ही ब्रहणीरोग होता है। "मन्दान्नि" इस पद करके यह स्चना करी कि, जिस पुरुषकी आग्नि तीक्षण है वह कुपथ्य भी करे तथापि कुछ अवग्रण नहीं होय, अनको ब्रहण करे है इसीसे इसको ब्रहणी करे हैं, इसीसे ब्रहणी विगडनेसे अनका परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होय अर्थात् वारम्बार आम मिश्रित मल ग्रदाके मार्गसे गिरता है।

प्रहेणीरोगकी सम्प्राप्तिपूर्वक सामान्य लक्षण । एकैक्शः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितेः । सा दुष्टा बहुजा

भुक्तमाममेव विमुश्चित ॥ २ ॥ पकं वा सरुजं पूर्ति मुहुर्बद्धं

मुहुर्द्रवम् । यहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥

अत्यन्त कुपित हुए पृथक् २ दोष ( वात, पित्त, कफ ) और सर्व दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करें सो ग्रहणी दुष्ट होकर भोजन किये हुए पदार्थको कच्चा अथवा पक्षा ग्रदाके मार्ग होकर निकाले और पीडा होय तथा उस मलमें दुर्गंध आवे, बादीसें पतला मल और पित्तसे गाढा दस्त चारम्चार होवे और कभी कफसे पानी सरीखा अधीवायुयुक्त निकले इसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य ग्रहणीरोग कहते हैं ॥

ग्रहणीके पूर्वरूप।

पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णालस्यं बलक्षयः । विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

प्यास, आलसक, वलनाश, अन्नका दाह (पाकके समय अग्निसी जले) और अन्नका पाक देरमें होय, देह भारी होय, यह ब्रह्मणीरोगका पूर्वरूप है।

१ यथाह चरके-" अग्न्यधिष्ठानमन्त्रस्य प्रहणाद्प्रहणी मता । नाभेरुपार सा झप्तिवळो-पस्तम्भवृहिता । अपकं धारयायंत्रं पकं सृजति चाप्यधः॥"

वातप्रहणीका निदान ।

कटुतिककषायातिरूक्षसंदुष्टभोजनैः । प्रमितानशनात्यध्ववेग-नित्रहमेथुनैः ॥ मारुतः कुपितो विह्नं संछाद्य कुरुते गदान् ॥५॥

कडुआ, तीखा, कसैला, अतिरूखा और संयोगितिरुद्ध ऐसे भोजनसे तथा थोडे भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, अत्यन्त मैथुनसे कुपित भई जो वात सो अग्निको कुपित कर रोगोंको प्रगट करे हैं॥

वातजसंप्रहणीका रूप ।

तस्यात्रं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥ कंठास्यशोषः शुनुष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः । पार्श्वीरुवंक्षणश्रीवारुगभीक्षणं विषूचिका ॥ ७ ॥ हत्पीडाकार्श्यदेविं विष्यं वैरस्यं परिकर्तिका । यृद्धिः सर्वरसानां च मनसः स्पंदनं तथा ॥ ८ ॥ जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्तं स्वास्थ्यमुपैति च । स वातग्रुल्महद्रोगप्लीहा-शङ्की च मानवः ॥ ९ ॥ चिराहुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्द-फेनवत् । पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासादितोऽनिलात् ॥ १० ॥

उस वातप्रहणीवालेके अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय, अंगमें कर्क-शता ( यह वायुको त्वचाके चिकनापन सोखनेसे होता है ), कण्ठ मुखका सूखना, भूख, प्यास लगे, मन्द दीखे, कानोंमें शब्द हो, पसवाडे जांघ पेडू और कन्धामें पीडा होने, विषूचिका हो अर्थात् दोनों द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवृत्ति होने, हृदय दूखे, देह दुबला होजाय, जीभका स्वाद जाता रहे, ग्रुदामें कतरनीकीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ले सर्व रसोंके खानेकी इच्छा, मनमें ग्लानि, अन्न पचने उपरांत पेटका पूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोला, हृद्रोग, तापित लीकीसी शंका, वातके योगसे खांसी, श्वाससे पीडित, बहुत देरमें बडे कष्टसे कभी पतला कभी गाढा थोडा शब्द स्वीर झाग मिला वारम्बार दस्त हो जाय।

वित्तप्रह्णीके लक्षण।

कट्नीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्वणम् । आप्लावयेद्धन्त्य-नलं जलं तप्तमिवानलम् ॥११॥ सोऽजीर्णं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम् । संधूमोद्गारहत्कण्ठदाद्दारुचित्रदर्दितः॥ १२॥

<sup>🖁</sup> पृत्यम्छोद्वार इत्यापे पाठः। दुर्गन्ध डकार तथा खट्टी डकार आवे।

जो पुरुष करु, अजीर्ण, मिरच आदि तीखी, दाइकारक (वंश, करीलकी कोंपल) आदि, खट्टी, खारी (ओंगा आदिका खार) आदिशब्दसे नोनका गरम पदार्थ इन कारणोंसे कुषित हुआ जो पित्त सो जटराग्निको ऐसे बुझा देता है जैसे तप्तजल अग्निको शांत कर देता है और पित्तकी ग्रहणीसे पीली कान्तिवाला पुरुष कचा तथा नीले पीले रंगके मलको निकाले तथा धूमयुक्त डकार आवे, हृद्य और कंठमें दाह होवे, अरुचि और प्यास करके पीडित होवे, ये पित्तकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥

कफप्रहणीकी उत्पत्ति ।

गुर्वतिस्निग्धशीतादिभोजनादितिभोजनात् । भुक्तमात्रस्य च स्वप्राद्धन्त्यिमं कुपितः कषः ॥ १३॥ तस्यानं पच्यते दुःखं ह्ह्यासच्छर्धरोचकाः। आस्योपदेहमाधुर्यकासष्ठीवनपीनसाः ॥ १४॥ हृद्दयं मन्यते स्त्यानमुद्दरं स्तिमितं ग्रुरु । दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वदर्षणम् ॥ १५॥ भिन्नामश्चेष्म-संसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् । अकृश्स्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६॥

भारी, अत्यन्त चिकना, शीतल आदि पदार्थके खानेसे अतिभोजनसे तथा भोजन करके दिनमें सोनेसे इन कारणोंसे कुपित हुआ कफ जठराग्निको शांत करे तब इसका खाया अन्न कष्टसे पचे, हृद्यमें पीडा हो, वमन, अरुचि, मुख कफसे लिपासा तथा मुखका मीठा रहना, खांसी, कफ थूके, पीनस ( जुखाम ) हो, हृद्य पानीसे भरासहश हो, पेट भारी और जड हो, दुष्ट और मीठी डकार आवे, अग्नि शांत हो खीरमणमें अरुचि, पतला आम कफ मिला और भारी ऐसा मल निकले, बल विना शरीर पुष्ट दीखे, आलस्य बहुत आवे ये कफकी ग्रहणीके लक्षण हैं।

त्रिदोषकी प्रहणीके लक्षण ।

## वृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे । त्रिदोषं लक्षयेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ॥ १७॥

बातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आये हैं वे सब जिसमें मिलते होयँ उसको जिदोषकी ग्रहणी जानिये " तेषां—भेषजम् " यह पद केवल पादपूरणार्थ लिखा है ॥ ( संग्रहणी लक्षण ।

अन्त्रकूजनमाल्रस्यं दोर्बल्यं सदनं तथा । द्रवं शीतं घनं क्षिग्धं सकटीवेदनं शकृतः ॥ १ ॥ आमं बहु सपैच्छिल्यं सरान्दं मन्दवेदनम् । पक्षान्मासादशाहाद्वा नित्यं वाप्यथ सुञ्जति ॥ २ ॥ दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शान्ति व्रजेच सा । दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालानुबन्धिनी ॥ सा भवे-दामवातेन संग्रह्ग्रहणी मता ॥ ३ ॥

आंतोंमें शब्द होना, आलसक, दुर्बलता, शरीरमें पीडा तथा पतला ठण्डा कुछ गाडा चिकना दस्त होवे दस्त होते समय कमरमें दर्द होवे । पन्द्रह दिन अथवा एक महीना अथवा दस दिन बाद हमेशा वहुत आम रेसादार शब्दंसहित मन्द २ पीडासे निकले वह भी आम दिनमें अधिक निकले और रातमें शांतिको प्राप्त हो। दुःखसे जानने योग्य दुःखसे चिकित्सा करने योग्य बहुत समयतक रहनेवाली होवे। ऋषियोंने आम और वातसे संगृहीतको संग्रहणी कहा है।।

स्वपतः पार्श्वयोः शूलं गलजलघटीध्वनिः । तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं त्रहणीगद्म् ॥ ४ ॥

सोतेहुए मनुष्यके दोनों पसवाडोंमें शूल तथा निगलते हुए जलकी चेष्टाके समान शब्द हो उस ग्रहणी रोगको घटीयन्त्र कहते हैं और वह असाध्य है ॥ )

दोषं सामं निरामं च विद्याद्त्रातिसारवत् ॥ १८॥

जैसे अतिसारमें मलका जलमें डूबने आदि लक्षणोंसे आम और उसके विष-रीत होनेसे निरामता (यकृत्) जानी जाती है उसी प्रकार ग्रहणीरोगर्मे भी जाननी चाहिये॥

लिङ्गेरसांध्यो यहणीविकारो यैस्तैरतीसारगदो न सिध्येत्। वृद्धस्य नूनं यहणीविकारो इत्वा तनूमेव निवर्तते च ॥ १९॥

जिन " पकं जाम्बवसंकाशम् " इत्यादि लक्षणोंसे आतिसाररोग असाध्य होजाता है उन्हीं लक्षणोंसे ग्रहणीरोग भी असाध्य होजाता है अर्थात् जो अतिसारके असाध्य लक्षण हैं वे ही ग्रहणीरोगके असाध्य लक्षण समझने चाहिये। और वृद्ध मनुष्यका ग्रहणीरोग तो शरीरको नाश करके ही दूर होता है।

बालके ग्रहणी साध्या यूनि कुच्छा समीरिता। बृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम् ॥ २०॥

चर्चके हुआ ग्रहणीरोग साध्य होता है और जवान पुरुषके ग्रहणीरोग कृष्ण्यसाध्य होता है और वृद्धके असाध्य जानना चाहिये, यह धन्वन्तारेजीका मत है ॥ डाक्टरीमतके अनुसार परीक्षा व कारण ।

आमसे मिला मल उतरे, दस्त होते समय गुदा ज्ञवह करे ऐसे एक महीना अथवा अधिक दिवस पर्यंत पीडा हो ॥ कारण-भारी द्रव्यके खानेसे अथवा देहके दुर्बल होनेसे मनुष्यंक संग्रहणीरोग होता है ॥

इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां ग्रहणीरोगः समाप्तः ॥

# अशोरोगनिदानस्।

अतिसार प्रहणी और अंशीका परस्पर सम्बन्ध है इससे प्रहणीरोगके पीछे अर्शरोग कहते हैं— संख्या रूप सम्प्राप्ति ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात् सहजानि च । अर्शासि पद्पकाराणि विद्याद्वदवित्रये ॥ १ ॥

पृथक् पृथक् दोवोंसे ३, समस्त दोष मिलकर १, रुधिरसे १ और सहज १ ऐसे छः प्रकारका अर्श ( बवासीर ) रोग है यह रोग ग्रुदाकी तीन बलीके भीतर हो। ग्रुदामें प्रवाहिणी विसर्जनी संवरणी यह तीन बली ( आंटे ) हैं॥

सम्प्राप्तिपूर्वके अर्शका रूप ।

दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाक्ततीन् । मांसाङ्करानपानादौ कुर्वन्त्यर्शासि ताञ्जगुः ॥ २ ॥

वातादि दोष त्वचा, मांस और मेदा इनको और उस ठिकानेके रुधिरको दूषित कर अपान (ग्रुदा ) में अनेक प्रकारकी आकृतिके मांसके अंकुर उत्पन्न करें अर्थात् मस्से प्रगट करे उसको बवासीर कहते हैं। आदिशब्दसे नाक, नेत्र, नाभिमें भी जानना, यह मत सुश्चतका है।कायचिकित्सक तो ग्रुद्धिं जो होय उसे बवासीर

१ मनुष्यकी गुदामें तीन आंटे हैं एक उत्पर, एक नीचे क बीचमें। उत्पक्त आंटेका नाम प्रवाहिणी है सो मल पवन आदिको बाहर काढे, बीचका आंटा मल पवनको बाहर पटक दे इसका नाम विसर्जनी है, तीसरा नीचेका ऑटा मल पवन निकले पीले ज्योंका त्यों गुदाको करदे तिसका नाम संवरणी है।। २ गुदा साढे चार अंगुलकी होती है और गुदाके अवयवभूत तीन वली शंखके आवर्त समान प्रवाहिणी, विसर्जनी, संवरणीनामवाली उत्पर २ ही स्थित हैं। उसमें गुदाका ओष्ठ आधा अंगुलका होता है गुदाष्ठसे उत्पर प्रवाहिणी एक अंगुलकी और विसर्जनी देढ अंगुलकी और संवरणीमी देढ अंगुलकी होती है, इसी प्रकारसे गुदाका प्रमाण साढे चार अंगुलका होता है।

कहते हैं, जो नासिका आदिमें होय उसको अधिमांस कहते हैं, क्योंकि नासिका आदिमें जो ववासीर होती है उसमें पूर्वरूपके लक्षण नहीं मिलते हैं ॥

कषायकदुतिकानि रूक्षशीतलघूनि च । प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मेथुनसेवनम् ॥ ३ ॥ लंघनं देशकाली च शीती व्यायाम-कर्म च । शोको वातातपरूपर्शे हेतुर्वातार्शसां मतः ॥ ४ ॥

कसैला, कडुवा, तीखा, रूखा, शीतल और अतिलघु ऐसे पदार्थोंके खानेसे तथा अति थोडा खानेसे, भाजनकालके उलंघन करनेसे, तीव्र मद्यके पान करनेसे, अत्यन्त मेथुन (स्नीसंग) करनेसे, उपवास, शीतदेश और शीतकाल (हेमन्तादिऋतु) दंड कसरतसे, शोकसे, हवा घाममें डोलनेसे ये वातकी ववासीर होनेके कारण हैं॥

पित्तकी ववासीरके कारण।

कट्वम्ळळवणोष्णानि व्यायामाग्न्यातपश्रमाः। देशकाळावशिशिरो कोधो मद्यमसूयनम् ॥ ५ ॥ विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्व पानान्नभेषजम् । पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शसाम् ॥ ६ ॥

तीखा, खट्टा, खवणका, गरम ऐसे पदार्थोंसे, दण्ड कसरतसे, अग्निक समीप तथा घाममें रहनेसे, श्रम, गरम देश (मारवाड आदि) और उष्णकाल अर्थात् ग्रीष्मऋतु, क्रोध, मद्यपान, परद्रव्य देखकर जलना, दाहकारक, तीखी, गरम वस्तुका पीना, अन्नका और गरम औषधिका सेवन ये सब पित्ताधिक बवासीरके कारण हैं ॥

कक्षकी बवासीरके कारण।

मधुरिस्रग्धशीतानि छवणाम्छगुरूणि च । अव्यायामदिवास्वप्त-श्रय्यासनसुखे रितः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवा शीतौ च देशकाछा-विचन्तनम् । श्रुष्मोलवणानामुद्दिष्टमेत्त्कारणम्शीसाम् ॥ ८ ॥

मीठा, चिकना, शीतल, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसे, व्यायामके न करनेसे, दिनमें सोनेसे, सेज, गद्दी इनके सेवन करनेसे, पूर्वकी हवा खानेसे, शीतल देश, शीतकाल, चिन्तारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतु हैं॥

द्वद्रज बवासीरके कारण।

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्यादद्वन्द्वोल्वणानि च । दो दो दोषोंके कारण और लक्षण मिले तो दंदजववासीर हुई है ऐसे जाने ॥ त्रिदोषकी बवासीरके कारण ।

सर्वी हेतुस्त्रिदोषाणां संहजैर्छक्षणैः समस् ॥ ९ ॥

पृथक् बातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वे सर्व त्रिदोषकी बवासीरके कारणहैं, और जो सहज अर्शके अर्थात् सहज बवासीरके लक्षण सो भी इसके लक्षण जानने ॥ बातकी बवासीरके लक्षण।

गुदाङ्करा बह्वनिलाः शुब्काश्चिमिचिमान्विताः । म्लानाः इयावारुणाः स्तब्धा विश्वदाः परुषाः खराः ॥ १० ॥ मिथो विसद्दशा वकास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः । बिंबिकर्कन्धु-खर्जुरकार्पासीफलसंनिभाः ॥ ११ ॥ केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सद्धार्थकोपमाः । शिरःपार्श्वासकटचूरुवंक्षणाभ्यधिक-व्यथाः ॥ १२ ॥ क्षवथूद्वारिवष्टंभद्धद्वहारोचकप्रदाः । कास-धासाप्रिवेषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ १३ ॥ तरात्तीं प्रथितं स्तोकं सञ्चदं सप्रवाहिकम् । रुक्फेनिपच्छानुगतं विबद्ध-सुपवेश्यते ॥ १४ ॥ कृष्णत्वङ्नखिण्यूत्रनेत्रवक्रश्च जायते ! सुल्मप्लीहोदराष्टीलासंभवस्तत एव च ॥ १५ ॥

वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर स्ते (स्नावरहित) चिमचिम पीडायुक्त मुखाये हुए, काले, लाल, टेडे, विशद, कर्कश, खरदरे, एकसे न होय, बांके, तीखे, फटे मुखके, कन्दूरी, बेर, खजूर, कपासके फलसदश होय, कोई कटंबके फूल समान हों, कोई सरसोंके सदश हों, शिर, पसवाडे, कन्धा, कमर, जांघ, पेडू इनमें आधिक पीडा हो, छींक, डकार, दस्तका न होना, हृदय पकड़ासा मालूम हो, अरुचि, खांसी, श्वास, अग्निका विषम होना अर्थात् कभी अन्न पचे, कभी नहीं पचे, कानोंमें शब्द होय, अम होय उस बवासीरसे पीडित मनुष्यके पत्थरके समान, थोडा शब्द युक्त

१ अथ सहजाशीं अक्षणम् । यथाच सुश्रुतः - '' दुर्दर्शनानि परुषारुणपां हूनि दारुणान्त-र्मुस्तानि तरुपद्वतः कृशोऽल्पभुक् शिरासंततगात्रोऽल्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वरः क्रोधनोऽल्पामि-र्प्राणशिरोऽश्चिश्रवणरोगवान् सततमन्त्रकृजनाटोपहृदयोपलेपारोचकप्रभृतिभिः पीड्यते । ''

दु:खसे देखने योग्य ( बहुत छोटे होनेसे ) अथवा भयंकर दर्शन और खरदरे छाछ पीछे वर्णवाछे कठिन और भीतर मुखवाछे मस्सों उपद्रवसे युक्त मनुष्य दुवला थोडा भोजन करने बाढा शिराओंसे व्याप्त शरीर ( सब शरीरपर दिखें ) अस्प सन्तान, श्लीण शुक्त, बैठी हुई आवाज, कोध, मन्दानि, नाक शिर नेत्र कानोंके रोगवाला, निरन्तर आंतोंमें शब्द, अफरा, हृदयका आरीपन, अरुचि आदिसे पीडित होता है।।

और वातकी मवाहिकांके लक्षणसंयुक्त शूल, शाग, चिकटा इन लक्षण संयुक्त हीलें होले दस्त होय उस मनुष्यकी त्वचाका रंग तथा नख, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, मुख ये काले होय, गोला तापतिल्ली ( उदररोग) अष्ठीला ( वातकी गाँठ) इन रोगोंके उपद्रव इस वातकी बवासीरमें होते हैं॥

पित्तकी बवासीरके लक्षण ।

पित्तोत्तरा नीलमुला रक्तपीताः सितप्रभाः। तन्वस्रसाविणो विस्नास्तनवो मृद्वः श्रथाः ॥ १६ ॥ ग्रुकजिह्नायकृत्लण्ड-जलौकावकसन्निभाः । दाहपाकज्वरस्वेदतृण्यूच्छोऽक्चि-मोहदाः॥ १७ ॥ सोष्माणो द्वनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः। यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वङ्नलादयः॥ १८ ॥

मस्तोंका मुख नीला, लाल, पीला और सफेदाई लिये होवे उन मस्तोंमंसे महीन धारसे रुधिर चुचाय और रुधिरकी वास आवे, महीन और कोमल तथा शिथिल हों और उनका आकार तोतेकी जीम कलेजा और जोंकके मुखके समान हो और देहमें दाह हो, गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, मूच्छी, अरुचि और मोह ये होवें और हाथके स्पर्श करनेसे गरम मालूम होवे और जिसके मलका द्रव नीला, पीला, लाल, गरम, आमसंयुक्त होय, जवके समान बीचमें मोटे हों और जिसकी त्वचा, नख नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान और हलदीके समान होवे ये लक्षण पित्ताधिक बवासीरके हैं॥

कफकी बर्वासीरके लक्षण ।

श्रेष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः । उत्सन्नो-पचिताः स्निग्धाः स्तब्धा वृत्तगुरुस्थिराः ॥१९॥ पिच्छिलाः स्तिमिताः श्रक्षणाः कण्डाब्याः स्पर्शनिष्रयाः । करीर-पनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसिन्नभाः॥ २०॥ वंक्षणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकार्षणः । सश्वासकासहस्थासप्रसेकारुचि-पीनसाः ॥ २१ ॥ महकुच्छ्रशिरोजाडचिश्चिर्ज्वरकारिणः। क्रैब्याप्रिमार्दवच्छिदरामप्रायविकारदाः॥ २२ ॥ वसाभाः

१ " सामान्यतो बवासीरो रीही खूनी द्विषा अवेत् । खूनी द्यपि च वातस्य विना कोपं न संभवेत् ॥ १॥" इति यवनशास्त्रे ।

#### सकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः । न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्मिग्धत्वगादयः॥ २३॥

कफकी बवासीरके लक्षण गे हैं. जैसे कि, गुदाके मस्से महामूल ( दूर धातुके मित जानेवाले ), एक दूसरेसे मिले हुए, मन्द पीडाके करनेवाले, सफेद, लम्बे, मोटे, चिकने, करडे, गोल, भारी, स्थिर, गाढे, कफसे लिपटे, मणिके समान स्वच्छ, खुजली बहुत होय और प्यारी लगे, करील कटहर इनके कांटेके समान होयँ, दाखके सहज्ञ होयँ, पेड्रमें अफरा करनेवाले, गुदा, मूत्रस्थान और नाभि इनमें पीडा करनेवाले, श्वास, खांसी, खाली ओकारी, लारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करनेवाले, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, अग्निका मन्द होना, वमनका और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणी आदि रोगके करनेवाले बसा ( चर्वा ) और कफ मिला दस्त होने, प्रवाहिका उत्पन्न करनेवाले और मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले, गाढा मल होनेसे भी मस्से न फूटें और शरीरका रंग पीला और चिकना होय ये कफकी ववासीरके लक्षण हैं।

सनिपातके और सहज बवासीरके लक्षण।

## सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्छक्षणैः सहजानि च ।

जो पूर्व वातादि तीनों दोषोंकी बवासीरोंके छक्षण कहे सो सब मिलते हों उसको सिन्नपातकी बवासीर जाननी और येही छक्षण सहज बवासीरके हैं॥

रक्तार्शके लक्षण।

रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ॥ २४॥ वटप्ररोहसद्दशा गुञ्जाविद्धमसन्निभाः। तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविद्कप्रपीडिताः ॥ २५ ॥ स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । भेकाभः पीडचते दुःषैः शोणितक्षय-संभवः॥ २६ ॥ हीनवर्णबलोत्साहो हतौजाः कलुपेन्द्रियः। विद्र स्थावं कठिनं रूक्षमधोवायुर्न गच्छति ॥ २७॥

गुदाके मस्सोंका रंग चिरिमिटीके समान होवे अथवा चटके अंकुरसे हो और पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलते हों, मूँगाके सदश हों और दस्त कठिन उत्तरनेसे मस्से दवें तब उन मस्सोंमेंसे दुष्ट और गरमागरम रुधिर पढ़े और रुधि-रके बहुत पडनेसे वर्षाऋतुके मेंडकके समान पीला रंग होजाय, रुधिरके निकलनेसे जो मगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शिथिलपना और खट्टी वस्तु तथा शीतकी इच्छा इत्यादि द्वःख तिनसे पीडित होय, हीनवर्ण, बल उत्साह पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्ण इंद्रियोंका व्याकुल होना, उसका काला, कठिन और रूखा ऐसा मल होय, अपानवायु करे नहीं, ये लक्षण रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये॥

अब इसी स्क्तार्शनिदानके वातादिभेदकरके लक्षण कहते हैं-

ततु चारूणवर्णं च फेनिलं चासृगर्शसाम् । कटचूरुगुद्शूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ॥ तत्रातुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम् ॥ २८॥

बवासीरमें रुधिर थोडा, अरुणवर्ण और झागसंयुक्त निकले और कमर जाँघ और गुदा इनमें दर्द होवे। यदि दुर्वलता विशेष होजावे और उसमें कोई रूक्ष हेतु पहुँचा होवे तो इस रक्तार्शको वातका सम्बन्य है ऐसे जानना ॥

कफसम्बन्धके लक्षण ।

शिथिलं श्वेतपीतं च विद् क्षिग्धं ग्रुरु शीतलम् । यद्यर्शसां घनं चासृक्तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम् ॥ २९ ॥ गुदं सिपच्छं स्तिमितं ग्रुरु स्निग्धं च कारणम् । श्चेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधैः ॥ ३० ॥

जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा दस्त होय और जिसका रुधिर गाढा तन्तुयुक्त पीला तथा बबूलेयुक्त निकले और गुदा बबूलयुक्त, गीला होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्तार्शको कफका सम्बन्ध जानना । शंका—क्यों जी ! पित्तके अनुबन्धकी बवासीर क्यों नहीं कही शिक्तर—रक्तके और पित्तके प्रायः करके समान लक्षण होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ वें श्लोकमें कहि आये हैं कि " पित्ताकृतिसमन्विताः" इति ॥

बवासीरका पूर्वरूप।

विष्टम्भोऽत्रस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटीप एव च। कार्र्यसुद्रार-बाहुल्यं सिक्थसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥ यहणीदोषपांड्वर्ते-राशङ्का चोदरस्य च। पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामभिवृद्धये ॥३२

अन्नका परिपाक अच्छी तरह हो नहीं,अन्न कूखमें रहे, देहमें दुर्बेलता हो, कूखमें अफारा हो, अग्नि मन्द हो जावे, डकार बहुत आवे, जंघामें पीडा, थोडा दस्त उतरे, संग्रहणी और पण्डुरोगकी आंति हाना, क्योंकि, उनके लक्षण मिलते हैं और उदर-रोगकी शंका होना ये लक्षण होनें तब जानना कि पुरुषके बवासीर रोग होवेगा ॥

चांका-केवल ग्रुदामें दोवोंके कोपसे बवासीर रोग होती है फिर सब देहमें फुक्तत्व और काला हो जाना कैसे है ?

#### उत्तर।

पश्चातमा मारुतः पित्तं कफो गुद्विश्चये । सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुद्जानां समुद्भवे ॥ ३३ ॥ तरुमाद्शांति दुःखानि बहुव्याधि-कराणि च । सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कुच्छ्तमानि च ॥ ३४ ॥

गुदाके तीन ऑटोंमें बवासीरके मस्ते प्रगट होनेसे पांच प्रकारकी वायु, पांच प्रकारका पित्त, पांच प्रकारका कफ ये सब दोष कुपित होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये पांच प्रकारकी वायु, हृद्य, गुदा, नाभि, कण्ठ और सर्व देह ये इनके कमसे स्थान हैं तथा आलोचक, रंजक, साधक, पाचक, भ्राजक इन भेदोंसे पित्त पांच प्रकारका है। इनके स्थान—आलोचक नेत्रोंमं, रक्षक यकृत् और प्लीहोंमें, साधक हृदयमें, पाचक पकाशय और आमाशयमें, भ्राजक त्वचामें रहता है। ऐसे ही कफ भी अवलम्बक, क्रेट्क, बोधक, तर्षक और श्लेष्मक इन पांच भेदके कमकरके हृदय, आमाशय जीभ, मस्तक और सन्धि इन पांचों स्थानोंमें रहता है। इस प्रकार सर्व दोष अपने पांच पांच स्वरूपोंसे कुपित होते हैं, इससे यह रोग (बवासीर) बहुत दुःखकारक और अनेक प्रकारकी व्याधि (उदर और अग्निमांद्य इत्यादि उपद्रव) कर्ता सर्व देहको क्लेशदायक और विशेषकरके कृष्ट्य-साध्य तथा असाध्य जानना ॥

सुखसाध्यके लक्षण ।

बाह्यायां तु वर्छो जातान्येकदोषोल्वणानि च । अर्झाप्ति सुलसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५ ॥

बाहरके आंटेमें भई हो, एक दोषोल्वण हो और जिसको एक वर्ष व्यतीत न भया हो, ऐसी बवासीर सुखसाध्य है॥

कृच्छसाध्य लक्षण ।

द्वंद्वजानि द्वितीयायां वर्छौ यान्याश्रितानि च । कुच्छ्रसाध्यानि तान्याद्वः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥

दो दोषोंसे प्रगट भई हो और दूसरी वली अर्थात् आंटमें होय और जिसको एक वर्ष व्यतीत हो गया हो ऐसी ववासीरके मस्ते कुच्छ्रसाध्य होते हैं और जो वाहरकी वलीमें द्विदोषोल्वण होय और एक दोषोल्वण दूसरी वली (दूसरे आंटे) में होवे तो यह भी कुच्छ्रसाध्य जानना ॥

असाध्यके रुक्षण ।

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरावित्रम् । जायन्तेऽर्ज्ञांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ३७॥ सहज किंदेये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे प्रगट भई हो और जो तीसरा अन्तका आंटा है उसमें भई हो सो बवासीर असाध्य जानना ॥

याप्यलक्षण ।

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । याप्यन्ते दीप्तकायाग्रेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८॥

यादि असाध्य बवासीर होय और उस रोगीका आयुष्य बाकी हो और चतुष्पाद सम्पत्ति (वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये जैसे चाहिये वैसे ) होवे और रोगीकी जठरामि मदीस होवे तो रोग याप्य जानना । इसीसे विपरीत होवे तो रोगीको वैद्य छोड देवे ॥

प्रसंगवशसे रोगी, वैद्य, औषध और सेवकके लक्षण कहते हैं-

वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भेषजं परिचारकः।

्षते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥ ३९॥

वैद्य, रोगी, औषध और सेवक ये कर्मसाधन हेतु चिकित्साके (चार) पाद हैं॥

तत्रादी वैद्यलक्षण।

तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृती । लघुहस्तः शुचिः शूरः सजोपस्कृतभेषजः ॥४०॥ प्रत्युत्पन्नमतिधीमान् व्यव-सायी प्रियंवदः । सत्यधर्मपरो यश्च वैद्य ईदृक् प्रश्लस्यते ॥४९॥ सरसे भले प्रकृत शासको पदा हो स्वीर दृष्ट्ये वह वैद्यक्ति विक्रिस्स सर्वात स्वाप

गुरुसे भले प्रकार शास्त्रको पढा हो और दूसरे वृद्ध वैद्यकी चिकित्सा अर्थात इलाज जिसने देखा हो और आप चिकित्सा करनेमें चतुर हो तथा सिद्धहस्त अर्थात जिस रोगीका इलाज करे सो शीघ्र अच्छा हो जावे, पवित्र रहे, श्रूर हो, श्रेष्ठ औषधि चन्द्रोदय आदि रसादिक सासग्री जिसके समीप रहा करे, तत्काल जिसकी बुद्धि स्फुरणवाली होय, बुद्धिमान, संसारके व्यवहारको जाननेवाला हो, प्रियवचन बोलने-बाला, सत्य और धर्मका आचरण करनेवाला ऐसा वैद्य प्रशंसाके योग्य होता है ॥

निषद्भवैद्यके लक्षण ।

कुचैलः कर्कशः स्तब्धः कुयामी स्वयमागतः। पञ्च वैद्या न पूज्यन्ते धन्वन्तरिसमा अपि॥ ४२॥ त्रेले बस्तवाला, बुरा बोलनेवाला, अभिमानी, व्यवहारमें न समझे और जो बिना बुलापे आवे ये पांच वैद्य श्रीयन्वन्तरिके समान भी हों तो भी पूजने योग्य नहीं हैं॥

रोगीके लक्षण।

#### ं आयुष्मान् सत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि । उच्यते व्याधितः पादो वैद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥ ४३ ॥

आयुवाला, बलयुक्त साध्य, द्रव्यवान्, ज्ञानी, वैद्यका आज्ञाकारी और आस्तिक ऐसा रोगी होना चाहिये ॥

उत्तम औषिके लक्षण ।

## प्रशस्तदेशसंभूतं प्रशस्तेऽहानि चोद्धृतम् । अल्पमात्रं बहुगुणं गन्धवर्णरसान्वितम् ॥ ४४ ॥

उत्तम स्थानोंमें प्रगट हुई हो और शुभ दिनमें उसको उलाडी हो, थोडी मात्रा देनेसे बहुत गुण करे, दुर्गधरहित, उत्तम स्वरूप और रसयुक्त हो सो औषषि उत्तम है ॥

दुष्ट औषधिके लक्षण ।

## वल्मीककुत्सित।नूपर्मशानोषरमार्गजाः । जन्तुवह्निहिमन्याप्ता नोषध्यः कार्यसाधकाः ॥ ४५ ॥

इतने स्थानकी औषधें कार्य करनेवाली नहीं होती हैं-वांबीकी, खोटी धरतीकी, जलके समीपकी, रमशानकी, ऊपरकी, जहां रेहूं चूना निकलता होय तहांकी और रास्तेकी, कीडोंकी खाई, अग्निसे जली हुई, जाडेकी मारी ऐसी औषधें कार्य करने-वाली नहीं हैं॥

दूतके लक्षण।

## क्षिग्धोऽजुगुप्सुर्वलवान् युक्तो व्याधितरक्षणे । वैद्यवाक्यकृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ ४६ ॥

नवीन अवस्थाका, बलवान, रोगीकी रक्षा करनेमें तत्पर होवे, वैद्यके वचनका करनेवाला होवे, आलस्यरहित ऐसा परिचारक अर्थात् दूत होय । इन पूर्वोक्तको चतुष्पाद सम्पत्ति कहते हैं सो यह आयु शेषके विना नहीं मिलते ॥

अन उपद्रवसे असाध्यत्व कहते हैं-

## इस्ते पादे ग्रदे नाभ्यां मुखे वृषणयोस्तथा । शोथो हृत्पार्श्वशूळं च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥ ४७ ॥

जिसके हाथ, पैर, गुदा, नाभि, मुख और अण्डकोश इनमें स्जन हो, हृदय और पसवाडे दूखें वह रोगी असाध्य जानना ॥

## हत्पार्श्वशूलं संमोहर्छार्द्दिङ्गस्य रुगूज्वरः। तृष्णा गुद्रस्य पाकश्च निहन्युर्गुद्जातुरम् ॥ ४८॥

हृद्य और पसवाडोंमें दर्द होय, इन्द्रिय और मन इनमें मोह होय, वमन, अङ्गोंमें पीडा, ज्वर, प्यास, ग्रुदाका पकना अर्थात् ग्रुदाके उत्पर पीले फोडे ये कक्षण होनेसे बवासी(वाला रोगी असाध्य जानना॥

## तृष्णारोचकश्चलार्तमतिप्रसृतशोणितम् । शोथातिसारसंयुक्तमशीसि क्षपयन्ति हि ॥ ४९ ॥

प्यास, अरुचि, शूल इनसे पीडित, जिसके अत्यन्त रुधिर बहे और सूजन अति-सार ये होयँ उस रोगीका बवासीर नाश कर देता है ॥

## मेद्रादिष्विप वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजान्यिप । गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५०॥

मेद्र काहिये छिंग, आदिशन्दकरके नाक कान इत्यादि स्थानोंमें दोषभेद करके बवासीर होती है सो आगे कहेंगे। उसी प्रकार नाभिस्थानमें भी अर्शरोग होता है वह केंचुएके मुखके समान गाडी और नरम होय ॥

चर्मकीलकी संप्राप्ति ।

## व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः। कीछोपमः स्थिरखरं चर्मकीछं तु तद्विदुः॥ ५१॥

च्यानवायु कफको लेकर त्वचामें कीलके सदश स्थिर और खरदरी ऐसे बवा-सीरको करे उसको चर्मकील कहते हैं। "त्वचो बाह्रिः" इसके कहनेसे गुद हीठका त्याग कहा ॥ वातादिभेदकरेक उसके लक्षण।

#### वातेन तोदपारूष्ये पित्ताद्तिसरक्तता । श्रेष्मणा स्निम्धता चास्य अथितत्वं सवर्णता ॥ ५२ ॥

बातसे सुईके चुभानेसे जैसे पीडा होती है ऐसी पीडा हो, पित्तसे कठोरता, कफसे काला और कुछ तथा चिकनी गांठके समान वर्ण होवे ॥

> इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुर्मणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरी-भाषाटीकायामशोरीगः समाप्तः॥

## अथ मन्दाग्निरोगनिदानम्।

अर्शरोगसे मन्दाग्नि होती हैं, इसीसे मन्दानिरोगको कहते हैं-

मन्दरूतीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः । कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्ञात्तरोऽनलः ॥ १ ॥

मनुष्यके कफकी प्रकृतिसे मंदाग्नि, पित्तकी प्रकृतिसे तीक्ष्णाग्नि, वातकी प्रकृतिसे विषमाग्नि तथा बात, पित्त, कफ इनके समान होनेसे समाग्नि होवे हैं । ऐसी आग्नि चार प्रकारकी है । इसमें मन्दाग्निको दुर्जय होनेसे प्रथम कही और जाठर शब्द कहनेसे धातुकी आग्निका त्याग जानना ॥

अजीर्णरोग ।

# विषमो वातजान् रोगांस्तीक्षणः पित्तनिमित्तजान् । करोत्यिमस्तथा मन्दो विकारान् कफसंभवान् ॥ २ ॥

विषमाग्नि वातजन्य ८० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे और सामान्य ज्वरा-तिसारादिकको प्रगट करे, तीक्ष्णाग्नि पित्तके ४० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे। उसी प्रकार मन्दाग्नि कफजन्य २० रोगोंमेंसे किसी रोगको पैदा कर आल-स्यादिकोंको उत्पन्न करती है।

समाग्न्यादिकोंके लक्षण।

समा समाग्नेरिशता मात्रा सम्यग्विपच्यते । स्वल्पापि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ कदाचित्पच्यते सम्यक् कदाचित्र विषच्यते। मात्रातिमात्राप्याशिता सुलं यस्य विष-च्यते॥ ४॥ तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते॥

समाप्रिवाले पुरुषके यथोचित आहार भले प्रकार पाचन होता है और मन्दाप्ति-वाले पुरुषको थोडा भी आहार यथार्थ नहीं पचता और विषमाप्रिवाले मनुष्यको कभी अच्छी तरहसे अन्न पचे और कभी नहीं पचे और बहुत भोजन करा हुआ भी जिसके सुखपूर्वक पचजावे उसको तीक्ष्णाप्ति कहते हैं । इन चारों प्रकारकी आग्नेमें समाप्ति उत्तम है । तीक्ष्णाप्तिके कहनेसे भस्मकका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि अत्यन्त तीक्ष्णाप्तिको भस्मक कहते हैं उसके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥ यथा –

नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम् ॥ ६ ॥ सोष्मणा पाचकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति । तदा रूब्धवलो देहं रूक्षं यत्सानिलोऽनलः ॥ ६ ॥ अभिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादाशु मुहुर्मुहुः। पक्त्वाऽन्नं सततो धातूश्छोणितादीन्पचत्यपि ॥ ७ ॥ ततो दौर्वल्यमातङ्कं मृत्युं चोपनयेत् परम् । भुक्तेऽन्ने रूभते शान्ति जीर्णमात्रे प्रताम्यति । तृद्कासदाहमोहाः स्यु-र्व्याधयोऽत्यिग्रसंभवाः॥ ८ ॥

सीणकफवाले पुरुषके कफ कुपित हो वायुसे मिलकर उज्याके साथ पाचक-स्थानमें जाकर अग्निको बल देवे तब जठराग्नि वातकी सहायता पाकर प्रवल होकर देहको रूखा कर देवे और उसके जोरसे बारंबार अनको पचावे। अनको पचाय पीछे रुधिरादि धातुओंको पचावे, रुधिर आदिके पचनेसे देहमें दुर्बलताका रोग और मृत्युको मनुष्य प्राप्त होवे, जब अनको खावे तब तो शांति हो जाय और जब अन पचनाय तब मूर्च्छित होय। प्यास, खांसी, दाह, मोह, (कुछ सुध न रहे) ये रोग अत्यन्त अग्निसे होते हैं॥

इति श्रीपण्डितद्त्तरामभाश्रुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाश्रुरीभापा-टीकायामग्निमांचनिदानं समाप्तम् ॥

## अथाजीर्णनिदानस्।

अग्निमांद्य और अजीर्ण इनका परस्पर कारण है, इसीसे अग्निमांद्यके पीछे अजीर्णनिदानको कहते हैं—

आमं विद्रम्धं विष्टन्धं कफिपत्तानिलैक्षिभिः । अजीर्णं केचि-दिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषंतः ॥ १ ॥ अजीर्णं पश्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च । वदन्ति षष्टं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ २ ॥

मनुष्यके कफसे आम, पित्तसे विद्र्रथ, वातसे विष्ट्रव्य ऐसे तीन प्रकारका अजीणरोग होता है। और जो भोजन करा सो पक होय नहीं रस दोष रहे सो रसशेषसे चतुर्थ अजीण होय है। और रात्रि दिनमें जो आहार पचे और जिसमें अफरा, हडफूटन कुछ होय यह पांचवां अजीण किसीके मतसे है। और जो नित्य ही स्वाभाविक अजीण रहे अर्थात् विकृतिजन्य न होय उसको छठा अजीण कहते हैं इस अजीणिक पचानेक अर्थ सुश्रुतमें वामपार्श्वशयनादिक उपाय कहे हैं सो करने चाहिये॥

अक्त्वा शतपदं गच्छेद्रामपार्श्वन संविशेत् । शब्दरूपरसस्पर्श-गन्धांश्च मनसः प्रियान् ॥ अक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठतिस॥

भोजन करे पीछे सी पैंड डोलना, बांई करवट शयन करना, अपने मनको जो भिय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, सुगन्ध उनको सेवन करना इस प्रकार करनेसे अब अले प्रकार पचे हैं॥

#### अजीर्णके कारण ।

अत्यम्बुपानाद्विषमाञ्चाच सन्धारणात् स्वप्नविपर्ययाच । कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि अक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य॥४॥ ईर्ष्याभयकोधपरिप्लुतेन लुन्धेन ग्रुग्दैन्यनिपीडितेन । प्रदेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ५ ॥

वहुत जल पीनेसे, भोजनके समयको छोड पीछे भोजन करनेसे, मल, मूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, दिनमें सोनेसे, रातमें जागनेसे इन कारणोंसे भोजनके समय यदि

१ शंका-आमादिक तीनों अजीर्ण और रसशेषमें क्या भेद हैं? उत्तर-आम, विदग्ध, विष्टव्य ये तीनों अजीर्ण अन्नसे उत्पन्न होते हैं और रसशेष अजीर्ण आहारके रससे उत्पन्न होता है।

छघु और स्निग्ध गरम आदिगुणयुक्त भी हितकारी पदार्थ खाय तो भी अन्न अच्छी रीतिसे नहीं पचे ये देहके कारण कहे। अब अजीर्णके कारण जो मनसे सम्बन्ध रखते हैं उनको कहते हैं−ईर्ष्या किहये परद्रव्यको न देख सकना, डरना, क्रोध करना इन कारणोंसे युक्त तथा लोभ, शोक, दीनतासे पीडित और मत्सरता करना इन कारणोंसे मनुष्यके भोजन करा हुआ अन्न भले प्रकार पचता नहीं है ॥

आमादिक अजीगोंके लक्षण।

तत्रामे गुरुतोत्क्वेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः। उद्गारश्च यथाभुक्तमविद्ग्धः प्रवर्त्तते ॥ ६ ॥

उन चारों अजीणोंमें प्रथम आमाजीर्णके लक्षण कहते हैं—पेट और अंग भारी हो, वमनके आनेकेसे प्रतीत हो, कपोल और नेत्रोंमें स्जन होवे और इसी अजी-र्णके प्रभावसे जैसा भोजन करा होय मीठा आदि उसी प्रकारकी डकार आवे ॥

विदग्धाजीणीके लक्षण।

विदग्धे अमतृण्यूच्छीः पित्ताच विविधा रूजः । उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाइश्च जायते ॥ ७ ॥

विदग्ध अजीर्णमें भ्रम, प्यास और मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं और पित्तके अनेक रोग मगट हों तथा धुएँके साथ खट्टी डकार आवे पसीना आवे और दाह होय ॥

विष्टन्थ अजीर्णके रुक्षण।

विष्टन्धे श्रूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥ ८॥

विष्टन्ध अजीर्णके ये लक्षण हैं-शूल, अफरा, अनेक वातकी पीडा, मल और अषोवायुका रुकजाना, देह जकडजाय, मोह और देहमें पीडा होय ॥

रसरोष अजीर्णके लक्षण ।

रसशेषेऽत्रविदेषो हृदयाशुद्धिगौरवे।

रसदोष अजीर्णके ये लक्षण हैं-अन्नमें अरुचि, हृदयमें ग्रुद्धि न होय और देह

अजीर्णके उपद्रव ।

मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सद्नं भ्रमः । उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ ९ ॥ मुच्छी, बडबड, ओकारी अर्थात् वमन, लारका गिरना, ग्लानि, अम ये अजी -र्णके उपद्रव हैं और बहुत बडा अजीर्ण मनुष्यको मार भी डालता है ॥

बहुत भोजन ही अजीर्णका हेतु है, उसीको कहते हैं-

अनात्मवन्तः पञ्जवद् भुञ्जते येऽप्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण प्राप्नुवन्ति हि ॥ १०॥

जिन मनुष्योंकी इन्द्रियें स्वाधीन नहीं हैं वे पशुके समान अप्रमाण भोजन करते हैं उनके रोगोंका कारण अजीर्णरोग प्रगट होता है ॥

अब कहते हैं कि, अजीर्णरोगसे विषूचिकारोगकी उत्पत्ति होती है, इसलिये अजीर्णके अनन्तर विषूचिकाको कहते हैं—

## अजीर्णमामं विष्टब्धं विद्ग्धं च यदीरितम् । विषूच्यलसकौ तस्माद्भवेचापि विलम्बिका ॥ ११ ॥

आम, विष्टव्ध और विद्रम्ध ये जो अजीर्ण कहे हैं इनसे विषूचिका (हैजा) अलसक और विलंबिका पैदा होवे हैं इनसे चौया रसशेष अजीर्णको विषूच्यादि कोंको उत्पादक नहीं लिखा है। इसका कारण यह है कि, उस रसाजीर्णको अपिर-णाममाअत्वकरके विषूचिका आदिके आरम्भत्व स्वभावादिकोपमतके कहनेसे आम, विद्रम्ध और विष्टव्ध इनसे क्रमपूर्वक विषूचिका, अलसक, विलंबिका ये प्रगट होती हैं। ऐसे कार्त्तिककुण्ड आचार्य कहता है सो असत्य है क्योंिक विद्रम्ध अजीर्णको विलंबिकाका प्रगट करना असम्भव है. क्योंिक उस विलंबिकाका आगे कफ बातसे प्रगट होना कहेंगे और विद्रम्धभावको पित्तजन्यता है इसलिये यह मत मन्तव्य नहीं है। इसी कारण तीनों अजीर्ण मिलकर विषचिका आदिको प्रगट करते हैं यह बकुल आचार्यका मत है।।

विषूचिकाकी निरुक्ति कहते हैं-

सूचीभिरिव गात्राणि तुद्व संतिष्ठतेऽनिरुः । यत्राजीर्णे च सा वैद्यैर्विषूचीति निगद्यते ॥ १२॥

जिस अजीर्णमें वादी देहको स्ईके सदश पीडा देय अर्थात् स्ईसे चुभे उसको वैद्य विपूचिका कहते हैं॥

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। सूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः॥ १३॥ जिनका आहार परिमाणका है और जो वैद्यविद्याके कहने पर चलते हैं उनको कदाचित् विषूचिकारोग नहीं होय। जो अज्ञानी, जिनकी इंदियें वशमें नहीं, जो भोजन नके लालची हैं ऐसे मनुष्योंको यह विषूचिका रोग अवस्य होता है ॥

विषूचिकाके लक्षण।

मूर्च्छातिसारो वमथुः पिपासा शूलश्रमोद्देष्टनज्रम्भदाहाः । वैवर्ण्यकंपौ हृदये रूजश्र भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः॥ १४॥

मूच्छों, अतिसार, वमन, प्यास, शूल, अम, जांघोंमें पीडा जैंभाई, दाह, देहका विवर्ण, कम्प, हृदयमें पीडा और मस्तकमें पीडा ये लक्षण हो उसकी विष्चिका कहते हैं। इसीकी महामारी अथवा हैजा कहते हैं।

अलसकके लक्षण ।

कुक्षिरानद्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत्परिकूजित । निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षावुपरि धावित ॥ १५ ॥ वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थे भवेदपि । तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारौ तु यस्य च ॥ १६ ॥

कूलमें और पेटमें अफरा हो, मोह हो, पीडासे पुकारे, पवन चलनेसे रुककर कूलमें और कण्ठादि स्थानोंमें फिरे, मल मूत्र और ग्रदाकी पवन रुक, प्यास बहुत लगे, डकार आवे ये लक्षण जिसमें होयं उसको अलसकरोग कहते हैं ॥

विलम्बिकाके लक्षण।

दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्त्तते नोर्ध्वमधश्च यस्याम् । विल्रम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः॥१७

जिस मनुष्यके भोजन करा हुआ अन्न-कफ वात करके दूषित हो, उपर नीचे नहीं जाय अर्थात् वमन विरेचन न होय उसको वैद्यविद्याके जाननेवाले जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसी विलंबिका रोग कहते हैं। कोई शंका-करे कि, अलसक और विलंबिका इन दोनोंकी वात कफके प्रवल होनेसे उपर नीचे प्रवृत्ति होती है। इन दोनोंमें भेद क्या है ? सो कहो। उत्तर-अलसकमें शूल आदि घोरपीडा होती है और विलंबिकामें नहीं होती इतना ही भेद है॥

अजीर्णसे प्रगट विष्टूच्यादिको कहकर अजीर्णजन्य आमके दूसरे कार्यान्तर कहते हैं-

यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः। दोषेण येनावततं शरीरं तछक्षणेरामसमुद्रवेश्य ॥ १८॥

जिस ठिकानेपर आम रहता है उस ठिकानेपर जिस दोपसे वह स्थान व्याप्त हो उसके लक्षण (पीडा, दाह गौरव आदि) करके और आमजन्य विकार (आमवाता-दिक) विशेष पीडा होती है, इस लिये जाना गया कि, और ठिकानेपर थोडी पीडा होती है और "यन " इस सर्वनामशब्दसे कुपित हुए वातादिकोंके सहश आमका कोई स्थान नियत नहीं है यह दिखाया ॥

विषूचिका और अलसक इनके असाध्य लक्षण।

यः इयावदुन्तौष्टनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धियीयात्ररः सोऽपुनरागमाय ॥ १९॥

जिस रोगीके दांत नख होठ काले पडजावें और संज्ञा जाती रहे, वमनसे पीडित होवे और नेत्र भीतरको बैठजायँ मन्द स्वर हो तथा हाथपैरोंकी संधि ढीली पडजाय वह मनुष्य बचे नहीं। विलंबिका स्वरूपसे ही असाध्य है यह जैजट आचार्यका मत है।

[ निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मुत्राघातो निसंज्ञिता। अमी उपद्रवा घोरा निष्ट्यां पञ्च दारुणाः ॥ २०॥ प्रायेणाहारनेषम्यादजीर्णे जायते नृणाम् । तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥२१॥

निद्राका नाश, मनका न लगना, कम्प, मूत्रका रुकना, संज्ञाका नाश ये विष्विकाके घोर पांच उपद्रव हैं। बहुधा भोजनकी विषमतासे अजीर्णरोग मनु-व्योंको होता है, वही अजीर्ण सब रोगोंका कारण है उस अजीर्णरोगके नाश होनेसे सब रोगोंका नाश होता है। ये दोनों श्लोक क्षेपक हैं। ]

अजीर्ण जाता रहा उसके रुक्षण ।

उद्गारग्जुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः । रुघुता श्चुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य रुक्षणम् ॥ २२ ॥

शुद्ध डकार आवें, शरीर और मनका प्रसन्न होना, जैसा भोजन करा हो उसके सदश मल मूत्रकी भले प्रकार प्रवृत्ति होना, शरीर हलका होय परन्तु कोष्ठ विशेष हलका हो, भूख और प्यास लगे, भोजन पचनेके उत्तर ये लक्षण होते हैं ॥

> इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्यदीपिकामाथुरीभाषा-टीकायामजीर्णरोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ कृमिरोगनिदानम्।

**--∞♦⊴∞∞**•**>**∞---

अजीर्णसे कृमिरोग प्रगट होय हैं इसीसे अजीर्णरोगके अनन्तर कृमिरोग कहे हैं-

कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः। बहिर्मलकफासृग्विड्जन्मभेदाचतुर्विधाः॥ १॥

कृमिरोग दो प्रकारका है। एक बाहरका दूसरा भीतरका। तहां बाहरके मल (पसीना आदि) और कफ, रुधिर, विष्ठा इन कारणोंसे बाहिः कृमिरोग चार प्रकारका है।।

बाह्यकृमियोंके नाम ।

नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः। तिलप्रमाणसंस्थान-वर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥२॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालिशादि-नामतः। द्विधा ते कुष्ठपिढिकाकण्डूगण्डान्त्रकुर्वते ॥ ३॥

उस कृमिरोगके बीस नामोंसे बीस भेद हैं। तहां बाहरके मलसे प्रगट कृमि तिलके समान परिमाण और आकृति और श्वेत कृष्णवर्णवाली होती हैं। वस्त्र और केशोंमें रहनेवाली होती हैं तथा बहुत पैरकी और छोटी जूँ लीख नामोंसे प्रसिद्ध दो प्रका-रकी हैं। ये कृमियें कोढ, पिडिका, खाज इत्यादिरोग प्रगट करे हैं॥

कृमिरोगका कारण।

अजीर्णभोजी मधुराम्लिनित्यो द्रविप्रयः पिष्टगुडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्तंलभते क्रमीश्च ॥ ४ ॥

अजीर्णमें भोजन करे, प्रतिदिन मीठा खट्टा खावे तथा पतला पदार्थ (जैसे कढी रायता आदि) खावे, पीसा अन्न मैदा आदि और गुडके पदार्थ खावे और भोजन करके परिश्रम न करे, दिनमें सोवे, विरुद्ध भोजन, जैसे दूध मछली आदिको खावे ऐसे पुरुषके कृमिरोग प्रगट होता है।।

कौन कारणसे कौनसी कृमि प्रगट होती है

माषपिष्टात्रलवणगुडशाकैः पुरीषजाः । मांसमत्स्यगुडशीरद्धिशुक्ताः कफोद्धवाः ॥ विरुद्धाजीर्णशाकाद्येः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ ५ ॥ उडद पीसा अन्न (लड्डू घेवर गूंझा आदि ) नोनके गुडके तथा शाक आदि ऐसे पदार्थ लानेसे मलकी कृमि प्रगट होती है। मांस मछली गुड दूध दही कांजी ऐसे पदार्थ लानेसे कफकी कृमि पैदा होती है। विरुद्धपदार्थ जैसे दूध मछली और आधा कचा आधा पका शाक जैसे हरा चनेका आदि ऐसे ओजनोंसे रुधिरजन्य कृमि पैदा होती है॥

पेटमें कृमि पडगई हों उसके लक्षण।

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सद्नं अमः। भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातिक्रमिलक्षणम् ॥ ६ ॥

ज्वर हो, शरीरका रंग और प्रकारका होजावे, शूल, हृदय दूखे, वमनकीसी इच्छा हो, भ्रम, भोजन बुरा लगे, दस्त होयँ ये लक्षण जिसके पेटमें गिंडोहा आदि कृमि पड जाती हैं उसको होते हैं ॥

कफकी कृमिके लक्षण।

कफादामाञ्चये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।
पृथुत्रभ्रानिभाः केचित्केचिद्गण्डूपदोपमाः ॥ ७ ॥
रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ।
थेतास्ताभ्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥ ८ ॥
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महारुजः ।
चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ९ ॥
हृङ्खासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ।
मूर्च्छोच्छदितृषानाहकाञ्च्यश्वयथुपीनसान् ॥ १० ॥

कफसे आमाश्यमें प्रगट हुई कृमियें जब बढ जाती हैं तब चारों तरफ डोलती हैं, उनमेंसे कोई मोटी चामकी वाधीक सहश, कोई गिंडोहेके आकार, कोई धान्यके खंकुरके समान होती हैं। कितनी छोटी, बडी, चौडी होती हैं और किसीका वर्ण खेत, किसीका तांबेके समान होता है। उन्होंके सात नाम हैं। सो इस प्रकार—१ अन्त्राद, २ उदरावेष्ट, ३ हृदयाद, ४ महारुज, ५ चुरु, ६ दर्भकुसुम और ७ सुगन्ध वे नाम कोई सार्थक हैं और कोई निरर्थक हैं। व्यवहारके निमित्त पहले आचायोंने करें हैं। इन कृमियोंसे वमनकीसी इच्छा होय, मुखसे पानी गिरे, अनका पाक न होवे, अरुचि, मुर्च्छा, वमन, प्यास, अफरा, शरीर कुश होवे, स्जन और पीनस इतने विकार होते हैं॥

रुधिरकी कृमिक लक्षण।

रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः। अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः॥ ११ ॥ केशादा रोमविष्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः। षट् ते कुष्ठैककर्माणः सह सौरसमातरः॥ १२ ॥

रुधिरकी बहनेवाली नाडियोंमें रुधिरसे प्रगट कृमि बारीक, पादरहित, गोले तामेके रंगके होते हैं, कोई बहुत बारीक होती हैं, वह देखनेसे भी नहीं दीखे। ये कृमि छः प्रकारकी हैं। उनके नाम ये हैं-१ केशाद, २ रोमविध्वंस, ३ रोमद्वीप, ४ उद्दुम्बर, ५ सौरस, ६ मातर ये कुछको पैदा करती हैं॥

विष्ठासे प्रटग कृमिके लक्षण ।

पकाशयपुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः।
वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः॥ १३॥
तदास्योद्गारिनश्वासा विद्धगन्धानुविधायिनः।
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतिसतासिताः॥ १४॥
ते पञ्च नाम्ना कृमयः ककेरूकमकेरुकाः।
सोसुरादामळूनाश्च लेलिहा जनयन्ति च॥ १५॥
विद्धभेदशूंलविष्टम्भकाश्यपारुष्यपाण्डुताः।
रोमहर्षाय्रिसदनं गुदकण्डूर्विमार्गगाः॥ १६॥

पकाशयमें विष्ठासे प्रगट कृमि गुदाके मार्ग होकर बाहर निकलती हैं। जब ये बढ जाती हैं तब आमाशयमें प्राप्त होकर डकार और श्वाससे विष्ठाकीसी वास आने लगती हैं। ये कृमि बडी, छोटां, गोल, मोटी, रंगमें, काली, पीली, सफेद नीली होती हैं। इनके पांच नाम हैं—१ ककेरुक, २ मकेरुक, ३ सौसुराद, ४ आमलून, ५ लेलिइ। जब ये कृमि मार्गको छोड अन्य मार्गमें जाती हैं तब इतने रोग प्रगट करें हैं। दस्तका पतला होना, शूल, अफरा, देहमें कृशता तथा देहमें कठोरता, पाण्डुरोग, रोमांच, मन्दािय और गुदामें खुजलीका होना।।

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीभाषाटीकायां कृमिरोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ पाण्डुरोगनिदानम्।

पाण्डुरोगाः स्मृताः पश्च वातिपत्तकफैस्रयः। चतुर्थः सन्निपातेन पश्चमो अक्षणान्मृदः॥ १॥

मलसे प्रगट कृमिरोग पांडु (पीलिया) रोगको प्रगट करे है. इसी कारण कृमि-रोगके अनन्तर पांडुरोगका निदान कहते हैं। तहां प्रथम पांडुगेगकी संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं—१ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सिन्नपातका और ५ माटीके खानेसे पांडुरोग पांच प्रकारका कहा है॥

पांडुरोगके कारण और सम्प्राप्तिके लक्षण।

व्यवायमम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्रमतीव तीक्ष्णम् । निष्व्यमाणस्य विदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति॥२॥

अति मैथुन, लट्टे पदार्थका भोजन, नोनका पदार्थ लानेसे, बहुत मद्य पीनेसे, मिट्टी लानेसे, दिनमें सोनेसे, अत्यन्त तीला पदार्थ लानेसे इन कारणोंसे तीनों दोष रुधिरको विगाड देहकी त्वचाको पीले रंगकी कर देते हैं। इस जगह रुधिरका तो उपलक्षणमात्र है, रक्तके कहनेसे त्वचा मांस इनको दूषित करते हैं यह दृष्य कहा है। हारीतने रसको दूष्य कहा है दोष नाम वातादिक और दूष्य कहिये रसरकादि॥

पांडुरोगके पूर्वरूप।

त्वक्स्फोटनष्ठीवनगात्रसादमृद्धक्षणप्रेक्षणकूटशोथाः । विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३॥

त्वचाका फटना, मुखसे बारम्बार थूकना, अंगोंका जकडना, मिट्टी खानेकी इच्छा, नेत्रोंपर स्जन, मल, मूत्र पीले हों, अन्नका परिपाक न होय ये लक्षण पांडु-रोग प्रगट होनेवाला होय है तब होते हैं ॥

वातपांडुरोगके लक्षण।

त्वङ्मूत्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारुणात्मता । वातपाण्ड्यामये कम्पतोदानाह्रअमादयः॥ ४॥

वातके पांडुरोगमें त्वचा, मूत्र, नेत्र इनमें रूखापना कालापना और लाली होती है तथा कंप, सुई छेदनकासा चुभना, अफरा, अम, आदिशब्दसे भेद और शुला-दिक भी होते हैं॥ पित्तजपांडुरोगीके लक्षण ।

पीतमूत्रज्ञक्रेत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः । भित्रविद्कोऽतिपीताभः प्रित्तपाण्डामयी नरः ॥ ५ ॥

पित्तपांडुरोगीके ये लक्षण होते हैं—मल मूत्र और नेत्र पीले हों, दाह, प्यास, जबर इनसे पीडित हो, मल पतला हो और उस रोगीके देहकी कांति अत्यन्त पीली होती है ॥

कफ्पांडुरोगीके लक्षण ।

कफप्रसेकश्वयथुतन्द्रालस्यातिगौरवैः । पाण्डुरोगः कफाच्छुक्केस्त्वङ्गमूत्रनयनाननैः ॥ ६ ॥

मुखसे कफका गिरना, स्जन, तन्द्रा, आलसक शरीरका भारी होना, त्वचा, मूत्र, नेत्र, मुख इनका सफेद होना इन लक्षणोंसे कफका पांडुरोग जानना ॥

सिन्नपातयुंक्त पांहुरोगके असाध्य लक्षण।

ज्वरारोचकत्वञ्चासच्छिदितृष्णाञ्चमान्वितः । पाण्डुरोगी त्रिभिदीपेस्त्याज्यः क्षीणो इतेन्द्रियः ॥ ७ ॥

ज्वर, अरुचि, ओकारी ( उबकाई ), वमन, प्यास और क्रम इतने उपद्रवयुक्त जो त्रिदोर्पेजन्य पांडुरोगी क्षीण होगया हो और जिसकी इंद्रियें अपना अपना विषय प्रहण करनेकी शक्ति न रखती हों तो उसको वैद्य त्याग दे ॥

मिटीखानेसे प्रगट पांडुरोगकी सम्प्राप्ति ।

मृतिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः । कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥८॥ कोपयन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद् भुक्तं च रूक्षयेत् । पूर्यत्यिवपकेव स्रोतांसि निरुणद्धचिप ॥९॥ इन्द्रियाणां बलं इत्वा तेजो वीर्योजसी तथा। पाण्डु-रोगं करोत्याशु बलवर्णीविनाशनम् ॥ १०॥

१ चरकमें छिला है-सर्वात्रसेविनः सर्वे दुष्टा दोषासिदोषजम् । त्रिछिगं संप्रकुर्वन्वि पांडरोगं सुदुःसहम् ॥ सम्पूर्ण अत्रोंके सेवन करनेवाछे पुरुषके तीनों दोप दुष्ट हुए त्रिदोषज्ञ पांडरोगको करते हैं जिसमें तीनों दोषोंके छक्षण मिछते हैं छसको सिन्नपातका पांडरोग जानना और वह असाध्य है ॥

मिट्टी खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पडजाय उसके वातादिक दोष क्रिपत होवें, कपेली मिट्टीसे वात कुपित होय, खारी मिट्टीसे पित्त और मीठी मिट्टीसे कफ कुपित होने। फिर नहीं मिट्टी पेटमें जाकर रसादिक धातुओंको रूखा करे। जन रीक्ष्य ग्रुण प्रगट होजाय तब जो अन्न खाय सो रूखा होजाय । फिर वहीं मिट्टी पेटमें विना पके रसको रस बहनैवाली नसोंमें प्राप्त कर उनके मार्गको रोकदे, रसके बहने-वाली नसोंका मार्ग जब रुकजाय तब इन्द्रियोंका बल अर्थात अपने अपने विषय प्रहण करनेकी शक्तिका नाश होय, शरीरकी कांति तेज और ओज किहये सच धातुओंका सार हृद्यमें रहता है सो क्षीण होकर पाण्डुरोग प्रगट करे उसमें बल, वर्ण और अग्नि इनका नाश होता है।

पांडुके विशेष लक्षण ।

## श्रूनाक्षिक्टगण्डभृः श्रूनपन्नाभिमेहनः । कृमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं चासक्कफान्वितम् ॥ ११ ॥

नेत्र, कपोल, भुकुटी, पैर, नाभि और लिंग इनमें सूजन हो और कोटेमें किमि पडजाँय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे सब पाण्डुरोगोंमें जब पेटमें कृमि पडजाँय हैं तब ये पूर्वोक्त लक्षण होते हैं। यह जैजट आचार्यका मत है और कोई कहता है-ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षणहैं। क्योंकि, मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोगके लक्षण अनन्तर लिखे हैं परन्तु विदेहने तो ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण स्पष्ट कहे हैं॥

असाध्य पांडुरोगके लक्षण ।

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्धचाति। कालप्रकर्षा-च्छूनाङ्गो यो वा पीतानि पर्यति॥ १२॥ बद्धालपविट् सह-रितं सकफं योऽतिसार्यते । दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गर्छार्दै-मूच्छीतृपान्वितः ॥ १३ ॥ स नास्त्यसृक्क्षयाद्यस्तु पाण्डुः श्वेतत्वमाष्ट्रयात् । पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत् ॥ १४॥ पाण्डुसङ्घातद्शीं च पाण्डुरोगी विनश्यति । अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यं म्छानं तथा तेषु च मध्यशूनम् ॥ १५॥ गुदै च शोफस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यं तमसंज्ञकल्पम्। विवर्जयत्पाण्डुकिनं यशोर्थी तथातिसारज्वरपीडितं च ॥ १६॥ बहुत दिनका पांडुरोग बहुत काल बीतनेसे पुराना होजाता है सो अच्छा नहीं

होय । अथवा-सब देहमें सूजन आगई होवे और उसको पदार्थ पीले दीखें सो भी

असाध्य है। अथवा—जिस मनुष्यका बँघाहुआ मल थोडा हरे रंगका कफमिश्रित उतरे सो भी असाध्य है। अथवा—जो पुरुष दीन कहिये ग्लानियुक्त हो और जिसकी देहका श्वेत वर्ण हो और वमन, मूर्च्छा, प्यास इनसे पीडित होवे सो पांडुरोगी नष्ट होवे। अथवा—रुधिरक्षय होनेसे जो पांडुरोग श्वेतत्वको प्राप्त होय सो भी असाध्य है। जिसके दांत, नख और नेत्र पीले होयँ वह रोगी असाध्य है। जिसको सब पदार्थ पीलेही पीले दीखें वह रोगी मरे। हाथ, पैर, शिर, इनमें सूजन हो और जिसका मध्य पतला होय ऐसा पांडुरोगी असाध्य है, इससे विपरीत साध्य है। जिस रोगीके देहके मध्यमें सूजन हो और हाथ, पग, शिर ये सूखजायँ तथा गुदा, लिझ इनमें सूजन होय तथा मरेके समान होगया होय ऐसे पांडुरोगीको जिस वैद्यको यशकी इच्छा हो सो त्याग दे। इसी प्रकार अतिसार और ज्वर इनसे पीडित रोगीको वैद्य त्याग देवे परन्तु इस अन्तके श्लोकमें जो " पांडुकिनं " यह पाठ है। इस जगह पालकिनं ऐसा पाठ कोई आचार्य मानते हैं सो ठीक है क्योंकि ऐसा पढनेसे पांडुरोगकी अवस्था अर्थात् पांडुरोगका श्रेद जो पालकी है उसके भी लक्षण इस पाठसे आगये। सो मुश्रुतमें लिखा है, इसीका आञ्चय लेकर किसी अन्यने भी लिखा है। थथा—

## अन्ते शूनः कृशो मध्ये त्वथवा ग्रद्शेफसि ॥ शूनो ज्वरातिसाराद्यैर्मृतकल्पस्तु पालकी ॥ १७ ॥

जिस मनुष्यके हाथ पैरोंके ऊपर सूजन और देहका मध्य कुश होगया अथवा गुदा लिंगपर स्जन हो तथा ज्वर अतिसारके मुदेंके समान हो ये लक्षण पालकी रोगके हैं। पांडुरोगका भेद कामला है।।

कामलाके लक्षण।

पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । तस्य पित्तमसृङ्मांसं दग्धा रोगाय कल्पते ॥ १८ ॥ हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्नखाननः । रक्तपित्तशक्तन्यूत्रो भेकवणीं हतेन्द्रियः ॥ १९ ॥ दाहाविपाकदोर्बल्यसदनारुचिकर्षितः । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशालाश्रया मता ॥ २० ॥ जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकारक वस्तुओंके सेवन करे उसके पित्त, द्विधर मांसको जलाय ( दुष्ट कर ) कामलारूप रोग प्रगट करनेको समर्थ होय, उस मनुष्यके नेत्र अत्यन्त पीले होयँ, त्वचा, नख और मुख ये पीले होयँ, रक्तिपत्तयुक्त मल, मूत्र काले होयँ अथवा पीले होयँ, वह मनुष्य वर्षाऋतुमें मेंढकके समान पीला होवे, इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होय, दाह, अन्न पचे नहीं, दुर्बलता, अंगग्लानि, अक्रमें अरुचि इनसे पीढित होय. जिसमें पित्त प्रचल है ऐसी यह कामला एक कोष्टाश्रेय और दूसरी शाखा ( रक्तादि धातु ) आश्रित है । जैसे कासरोगसे भी राजयहमा पदा होती है और स्वतन्त्र भी होती है उसी प्रकार कामला स्वतन्त्र भी होती है ॥

अब कहते हैं कि, पाण्डुरोगको उपेक्षा करनेसेही कामलादिक होते हैं उसीकी दूसरी अवस्था कुंभकामला है।

अथ कुम्भकामलाके लक्षण ।

## काळान्तरात्वरीभूता कृच्छा स्यात्कुम्भकामला।

बहुत कालसे पुरानी पडनेसे जो कुंभकामला होने सो कृच्छ्साघ्य होती है। कुम्भ कहिये कोष्ठ तद्गत जो कामला उसको कुम्भकामला कहते हैं अर्थात् कोष्ठाश्रय कामला।।

असाध्य कामलाके लक्षण।

## कृष्णपीतराकृनमूत्रो भृशं शूनश्च मानवः। संरक्ताक्षिमुलच्छिद्विण्मूत्रो यश्च ताम्यति॥२१॥

जिस मनुष्यका मल काला और मूत्र पीला हो और शरीरपर स्जन विशेष होवे और नेत्र मुख, वमन, मल और मूत्र ये अत्यन्त लाल होयँ, मोह होय वह कामलावान् रोगी बचे नहीं ॥

## दाहारुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः । नष्टाग्रिसंज्ञः क्षिप्रं च कामछावान्विपद्यते ॥ २२ ॥

बूसरे असाध्य लक्षण-दाह, अरुचि, प्यास, अफरा, तन्द्रा इन लक्षणयुक्त तथा अन्दाग्नि और विस्मृतिवान् कामलावाला रोगी तत्काल मरेगि

१" स्थानान्यामाप्रिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । इदुण्डकः फुफुसश्च कोष्ठ इत्यिभधीयते ॥"

कुम्भकामलाके असाध्य लक्षण।

#### छर्चरोचकहञ्चासज्वरक्कमनिपीडितः । नज्ञ्यति श्वासकासातों विड्भेदी कुम्भकामली ॥ २३ ॥

वमन, अरुचि, ओकारीका आना, ज्वर, अनायास श्रम इनसे पीडित तथा श्वास खाँसी इनसे जर्जरित और अतिसाग्युक्त ऐसा कुम्भकामलावाला रोगी मरजावे॥ पांडुरोगसे हलीमक रोग प्रगट होता है, सो कहते हैं—

> यदा तु पाण्डुवर्णः स्याद्धरितः इयावपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुन्वरः ॥ २४ ॥ स्रीष्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च दाहरूतृष्णाऽक्षचिर्श्रमः । हलीमकं तदा तस्य विद्यादिनलिप्ततः ॥ २५ ॥

जिस समय पाण्डुरोगीका वर्ण हरा, काला, पीला होय और बल व उत्साह इनका नाश, तन्द्रा, मन्दाग्नि, महीन ज्वर, स्त्रीसंभोगकी इच्छाका नाश, अंगोंका टूटना, दाह, प्यास, अन्नमें अप्रीति और अस ये उपद्रव वातिपत्तसे प्रगट हली-मक रोगके हैं ॥

पानकी लक्षण ।

## सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत् ॥ २६ ॥

सन्ताप किंद्रये इन्द्रिय, मन इनका ताप, मलका पतला होना, श्रीतर बाहर पीला हो जावे और नेत्रोंका पीला होना ये पानकी रोगके लक्षण हैं ॥ इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां पाण्डुकामलाहलीमकनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ रंकपित्तनिदानम्।

—<<**♦<????**•**♦**>>>—

पाण्डुरोगके सदश रक्तिपत्तको भी वित्तजन्य होनेसे तदनन्तर रक्तिवित्तनिदानको कहते हैं-

वर्मव्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितैः । तीक्ष्णोष्णक्षारखवणैरम्छैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥

१ रक्तं च तत् पित्तं च रक्तिपत्तम् । अथवा रक्तं च पित्तं चेत्यनयोः समाहारः रक्तिपत्तम् , सस्य निदानम् ॥

पित्तं विदग्धं स्वग्रुणैर्विद्हत्याञ्ज शोणितम् । ततः प्रवर्त्तते रक्तमूर्ध्वं वाऽधो द्विधापि वा ॥ २ ॥ ऊर्ध्व नासाक्षिकणास्यैर्मेद्रयोनिग्रुदैरधः । कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥

धूपमें बहुत डोलनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे, बहुत मार्ग चलनेसे, अति मेथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, अग्निक तापनेसे जवाखार आदि खारे पदार्थ, नोनसे आदि ले लवणके पदार्थ, खट्टी कडुवी ऐसी वस्तुओंके खानेसे कोपको प्राप्त भया जो पित्त सो अपने तीक्ष्ण द्रव पूर्ति इत्यादि ग्रुणोंसे रुधिरको विगाडे तब रुधिर उपरके अथवा नीचेके मार्ग अथवा दोनों मार्ग होकर प्रवृत्त हो निकले (उपरके मार्ग, नाक, नेत्र मुख इनके द्वारा निकले) और अधोमार्ग कहिये लिंग ग्रुदा और योनि इनके रास्ते होकर निकले और जब रुधिर अत्यन्त कुपित होय तब दोनों मार्ग और सब रोमिट अद्दोंके द्वारा निकले हैं॥

रक्तिपित्तका पूर्वरूप।

सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं विमः। छोइगन्धिश्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति ॥ ४॥

ग्लानि, शीतकी इच्छा, कण्ठसे घूआं निकलना, वमन और तपाये अये लोहेपर जल गेरनेसे जैसी गन्ध आवे ऐसी श्वास लेनेसे गन्धका आना जिस मनुष्यमें इतने लक्षण मिलते होयँ उसको जानना कि, इसके रक्तापित्त प्रगट होवेगा ॥

कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण ।

सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्तितम् । सघन, कुछ पीला और कुछ चिकना तथा गाढा ऐसा रक्तिपत्त कफमिश्रित जानना॥

वातिक रक्तपित्तके लक्षण।

र्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम् ॥ ५ ॥ नीलवर्ण, लालवर्ण, कुछ झागयुक्त, पतला और रूखा ऐसा रक्तापिच बातका जानना ॥

पैत्तिक रक्तिपत्तके लक्षण।

रक्तिपत्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम् । मेचकागारधूमाभमञ्जनाभं च पैत्तिकम् ॥ ६॥ जो रक्तिपत्त काढेके रंगसमान हो, काला, गौंके मूत्र समान हो अथवा मोरकी चिन्द्रकाके समान नीलवर्ण अर्थात् बैंगनी रंगके सददा होय, घरके धूएँके सुमींके समान हो ये पैत्तिक रक्तिपत्तके लक्षण हैं। शंका—क्यों जी ! केवल पैत्तिक रक्तिपत्तके लक्षण हैं। शंका—क्यों जी ! केवल पैत्तिक रक्तिपित्त नहीं हो सके है। कारण इसका यह है कि, जैसे कफके रक्तिपत्तका मार्ग कहा है इस प्रकार पैत्तिक रक्तिपत्तका नहीं कहा ! उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परन्तु यह मार्ग जो कहा है सो वातकफके लक्षण प्रति नहीं कहा है ॥

द्विदोषजादि रक्तपित्तके लक्षण।

संसृष्टिङ्गं संसर्गात्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् । ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं मारुतान्वितम् ॥ ७ ॥ द्विमार्गे कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्त्तते ।

दो दोषके मिलनेसे जो रक्तापित होता है उसमें दोनों दोषोंके लक्षण मिलनेसे दिदोषज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सिलपातका रक्त पित्त जानना । उपरके मार्गसे कफका और नीचेके मार्ग होकर वातका और दोनों-मार्गोंसे जो रक्तापित निकले सो वात और कफ इन दोषोंसे प्रगट भया जानना ॥

ऊर्धगादिकोंका साध्यासाध्यविचार।

कैर्घ्व साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्गतम् ॥ ८॥

उपरके मार्गसे लोही निकले सो साध्य है (क्योंकि कफसे प्रगट है सो कफके रक्तिपत्तमें काथ तीखे रस कफिपत्तके हरणकर्ता होते हैं ) और नीचेके मार्गसे जिसमें रुधिर गिरे सो याप्य (साध्यासाध्य) है इसका कारण यह है कि, पित्तके हरणमें विरेचन मुख्य है और इसपर वातिपत्त शमन करनेवाला मधुररस प्रधान वमन देनेसे विरुद्धमार्गी होते हैं अर्थात् (वेगमात्रका अवरोधक है परन्तु पित्तका हरण करनेवाला नहीं है) और दोनों मार्गोंसे गिरनेवाला रक्तिपत्त असाध्य है कारण इसपर विरुद्ध चिकित्सा करनी पडती है॥

साध्य होनेके कारण ।

एकमार्ग वलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् । रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥ ९ ॥ बलवान पुरुषके एक मार्ग अर्थात् उत्परके मार्गसे जाता हो, अतिवेग नहीं हो,

१-यदुक्तं चरके" सध्यं छोद्दितिपत्तं तद्यदूर्धं प्रतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यत्वाद् बहुत्वाद् भेषजस्य च । विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमोपधम् ॥ " इत्यादि । नवीन प्रगट भया हो आरे हेमन्त शिशिर कालमें प्रगट भया हो और हुर्वलता आदि उपद्रवरहित हो ऐसा रक्तापित साध्य होता है ॥

दोषभेदसे साध्यासाध्य लक्षण ।

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते । त्रिदोषजमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगितम् ॥ १० ॥ व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्रतश्च यत् ॥ ११ ॥

एकदोषका रक्तापित्त साध्य है, द्विदोषका याप्य है और तीनों दोषोंका असाध्य है। मन्दाग्नि अतिवेगसे हो, रोगसे क्षीण देहवालेका, बूढे मनुष्यका और जिसका आहार यकगया हो ऐसे मनुष्योंका रक्तापित्त असाध्य होता है।।

रक्तिपित्तके उपद्रव ।

दौर्बल्यं श्वासकासज्वरवमश्चमद्गः पाण्डुता दाहमूच्छी शुक्ते घोरो विदाहस्त्वधृतिरिप सदा हृद्यतुल्या च पीडा। तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरिस च तपनं पूर्तिनिष्ठीवनत्वं अक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरिप भवेदकपित्तोपसर्गाः॥ १२॥

अशक्ततां, श्वास, खांसी, ज्वर, वमन, धत्रेके फल खानेसे जैसी अवस्था हो खेसी अवस्था, शरीरका पीला वर्ण होजाय, मूच्छी, अन्न खानेसे अत्यन्त दाह हो, अधीरपना, सर्वकाल हृदयमें विलक्षण पीडा, प्यास, कोष्ठभेद ( अर्थात् मल पतला हो ), मस्तकमें पीडा, दुर्गधयुक्त थूकना, अन्नमें अरुचि, आहारका परिपाक न होना ये रक्तिपत्तके उपद्रव हैं और उसी प्रकार उस रक्तिपत्तकी विकृति भी होय है सो आगे—" मांसप्रक्षालनाभम् " इत्यादि श्लोककरके कहते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

मांसप्रक्षालनाभं कथितिमिव च यत्कर्दमाम्भोनिभं वा मेदःपूयास्रकल्पं यक्वदिव यदि वा पक्कजम्बूफलाभम्। यत्कृष्णं यच नीलं भृशमितिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा-स्तद्वज्यं रक्तिपत्तं सुरपतिधनुषा यच तुल्यं विभाति॥३३॥

जो रक्तापित्त मांस घोये हुए जलके समान हो अथवा सडे पानीके समान अथवा कीचके समान अथवा जलके समानः उसी प्रकार मेद, राध, रुधिर इनके समान अथवा कलेजेके दुकडेके समान अथवा पकी जामुनके समान किंवा काले रंगका किंवा नील कहिये पपया पक्षीके पंखके समान जिसमें मुरदेकीसी बास आवे स्मीर जिसमें पूर्वोक्त (कहे) श्वासकासादि विकार युक्त हों ऐसा रक्तिपत्त वर्जित है स्मीर जो रक्तापित इन्द्रधनुषके वर्ण समान रंगवाला हो सो भी त्याज्य है अर्थात् ऐसे रक्तिपत्तकी वैद्य चिकित्सा न करे॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

येन चोपहतो रक्तं रक्तिपत्तेन मानवः । परुयेद दृश्यं वियचापि तचासाध्यमसंशयम् ॥ १४॥

जिस रक्तापित्तने मनुष्यको त्रस लिया होय वह दृश्य (घटपटादि) और वियत् (आकाश) इनको रक्तवर्णका देखे वह रोगी निःसन्देह असाध्य जानना ॥

छोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुज्ञो छोहितेक्षणः । छोहितोद्रारदर्जी च त्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १५॥

दूसरे असाध्य लक्षण—जो वारंवार रुधिरकी वमन करे और जिसके लाल नेत्र होयँ तथा डकार भी लाल आवे वह रक्तापित्तवाला रोगी मरजावे ॥ इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा-टीकायां रक्तापित्तनिदानं समाप्तम ॥

## अथ राजयक्ष्मनिदानम्।

**--∞**‡⊗‡∞---

वेगरोधात् क्षयाचव साहसाद्विषमाशनात् । त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

वात, मूत्र, पुरीष आदि वेगोंके रोकनेसे, अतिमिथुन, उपवास, ईर्ब्या, खेद इत्यादिक धातुक्षयके कारणोंसे, बलवानसे वेर करनेसे, विपमाशन कहिये कुसम्य थोडा अथवा बहुत भोजन करनेसे इन चार कारणोंसे तीनों दोषोंके कोपसे मनुष्यके राजयक्ष्मा रोग होता है। वेगका रोकना ही वातकोपका कारण है, यह सत्य है तथापि वातकोपसे अग्नि दुष्ट होकर कफिपत्तका कोप होता है, इन चार हेतुओंमें असंख्य हेतुओंका अन्तर्भाव होता है. रसादि धातुओंके शोषणे (सुखाने) से इस रोगको (शोष) कहते हैं तथा शरीरमें पाचनादि सर्व कियाओंको स्थ करे है इसीसे इस रोगको (क्षय) कहते हैं और राजा (चन्द्र) इस रोगसे अतिपीडित भया इसीसे इसको (राजयक्ष्मा) कहते हैं। यह सुश्लतका

१ अंशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाष क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ राह्यन्त्रमसो यस्मादभूवेष किलामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मीत केषिवाद्वर्सनीविणः ॥ इति ॥

आश्रय है और वाग्भटने इसको सर्व रोगोंका राजा कहा है इसीसे इसको राजयक्ष्मा नाम कहा है। इस श्लोकमें जो कहा है कि, त्रिदोषका एक ही यक्ष्मा रोग प्रगट होता है उसका तात्पर्य यह है कि, तीनों दोषोंके कारणभेदसे अनेक प्रकारका नहीं है सो सुश्लेतमें कहा भी है और इस श्लोकमें "वेगरोधात् " इस पदमें केवल वात, मूत्र, मल इनका ही प्रहण करना चाहिये, अमादिक सर्वोका प्रहण नहीं है, सो चरकमें लिखा है।

राजयक्ष्माकी विशिष्टसंप्राप्ति ।

कफप्रधानेदेंषिस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु । अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ॥ क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः ग्रुष्यित मानवः ॥ २ ॥

कफ है प्रधान जिनमें ऐसे जो वातादि दोष तिन करके रसके वहनेवाली नाडि-योंके मार्ग रुक जानेसे (इससे यह सचना करी कि, रसमार्ग बन्द होनेसे हृदयमें स्थित जो रस उसको विगाड और उसी स्थानमें विकृति कहिये और प्रकारका स्वरूप करके खांसीके वेगसे मुखमार्ग होकर निकाले ) सो चरकमें लिखा भी है। (इससे अनुलोमक्षयं दिखाय अब प्रतिलोमक्षय कैसा होता है उसको कहते हैं-) अथवा अतिमेशुन करनेसे मनुष्यका वीर्य क्षीण होता है, जच शुक्र क्षीण होजाय तब समीपकी धातु शीण होयँ तब पुरुष सूखने लगता है, जैसे शुक्र शीणके अनन्तर मजा क्षीण होय, मजा क्षीणके अनन्तर हड्डी क्षीण होयँ ऐसे पूर्वपूर्व धातु क्षीण हो जायँ। शंका चर्यों जी ! रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्र इनमें क्रमसे प्रत्येक क्षीण होनेसे शुक्रका क्षय होना उचित है, परन्तु कार्यभूत शुक्रका क्षय होनेसे कारणभूत धातुओंका नाश कैसे होता है ? उत्तर-जब गुकका क्षय होता है तब वात कुपित होता है, सो तन्त्रान्वेरींमें लिखा है अर्थात् धातुक नष्ट होनेसे पवनको बहनेवाली नाडियोंका मार्ग बन्द होकर वायुको कुपित करे तब वही पवन समीपकी मजा धातुको सुखावे तदनंतर हड्डी और उसके पश्चात् मेदा इसी रीतिसे रसपर्यंत धातुओंको सुखावे है, इस जगहपर दृष्टान्त है-जैसे अग्निमें तपायाभया लोहका गोला गीली पृथ्वीमें धरनेसे प्रथम समीपकी पृथ्वीके आईपनेको शोषण करे पीछे दूरका गीलापन शोषण करे उसी रीतिसे यहां जानना चाहिये ॥

१ "एक एव मत: शोष: स्तिपातात्मको यत:। उद्रेका चत्र लिंगानि दोषाणां निर्मितानि हि॥" इति । २ "होमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्। वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्वाति यदा नरः॥" इत्यादि । ३ रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, इसी रीतिसे शुक्रपर्यंत धातुओंका क्षय हो सो । ४ शुक्रसे रसपर्यंत धातुओंका श्रोप हो सो। ४ "वायोधीतुक्षयात् कोपो मार्गस्यावरणेन च" इति॥

राजयक्ष्माके पूर्वरूप ।

श्वासाङ्गसादकपसंस्रवताछुशोषवम्यग्निसादमदपीनसकास-निद्राः । शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शुक्केक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥३॥ स्वप्नेषु काकशुकशास्त्रकिनील-कण्ठगृश्रास्त्रथेव कपयः कृकलासकाश्च । तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्येच्छुष्कांस्तरूच् पवनधूमदवार्दितांश्च ॥ ४॥ श्वास, हाथ परका गलना, कफका थूकना, ताल्वका स्वना, वमन, मंदाग्नि,

श्वास, हाथ पैरका गलना, कफका थूकना, तालुवेका स्खना, वमन, मंदाग्नि, उन्मत्तता, पीनस, खांसी और निद्रा ये लक्षण धातुशोप होनेवालेके होते हैं और उस मनुष्यकी मांस खानेपर तथा खीसक करनेको इच्छा होती है और स्वममें कीआ, तोता, सेह, नीलकंठ (मोर), गीध, बन्दर, करकेटा इनपर अपनेको बैठा देखे और जलहीन नदीको देखे तथा पवन, धूर और घूऑ इनसे पीडित ऐसे वृक्ष देखे, चकारसे तृण, केश आदिका गिरना ये होते हैं। ये सब स्वम क्षयीरोग होनेसे पहिले दीखते हैं, सो चरकमें लिखा है। शंका—क्योंजी! शुक्रका तो क्षय हो जाता है फिर '' रिरंसु: " यह पद क्यों घरा ? उत्तर—यह केवल व्याधिके बढनेसे मनके दोषसे जानना चाहिये॥

त्रिरूपक्षयके लक्षण ।

अंसपार्श्वाभितापश्च संतापः करपादयोः । ज्वरः सर्वाङ्गगञ्चीव छक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

कन्या और पसवाडोंमें पीडा हो, हाथ पैरमें जलन और सर्व अंगोंमें ज्वर ये राजयक्ष्माके लक्षण हैं, ये तीन लक्षण अवश्य होते हैं ऐसा चरकने कहा है।।

एकादशरूप षड्रूप और त्रिरूप शोषके लक्षण कहते हैं-

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपार्श्वयोः । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रकस्य चागमः ॥ ६ ॥

१ "पूर्वस्तं प्रतिद्यायो दौर्यस्यं दोपदर्शनम् । अदोपेष्वीपे भावेषु काये वीभत्सदर्शनम् ॥ शृणित्वमश्रतन्त्रापि बळमांसपिरिश्वयः । स्नीमद्यमांसिर्श्वयता प्रियता चावगुण्ठते ॥ मिश्वकाष्ट्रण-केशादितृणानां पतनानि च । प्रायोऽत्रपाने केशानां नखानां चाभिवर्धनम् ॥ पतित्रिभिः पत्रक्षेश्व सापदेश्वापि धर्षणम् । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम् ॥ जलाशयानां शैलानां वनानां क्योतिषामपि । शुष्यतां श्लीयमाणानां पत्रतां चापि दर्शनम् ॥ प्राप्नूपं बहुरूपस्य तन्त्रोयं राजयक्मणः ॥" इति । अत्र श्वापदा व्याधादयः ।

शिरसः परिपूर्णत्वसभक्तच्छन्द एव च । कासः कण्ठस्य चोद्धंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७॥ एकादशभिरेतैर्वा षड्भिवीपि समन्वितस् । कासातिसारपार्श्वार्तिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥ ८॥ त्रिभिवी पीडितं छिङ्गेर्ज्वरकासासृगामयैः। जह्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्सुविपुरुं यद्याः॥ ९॥

यह राजयक्षमा त्रिदोषसे उत्पन्न हैं इसमें दोषोंके न्यारे न्यारे मिलाय कर सब ज्यारह रूप हैं, ये व्याधिक प्रभावसे होते हैं। सिलापात्त्रचरके सहझ सर्वलक्षण सब दोषोंसे नहीं होते पृथक पृथक होते हैं। सो दिखाते हैं—बादीके प्रभावसे स्वरभेद, कन्धे और पसवाडोंमें संकोच और पीडा हो, पित्तसे ज्वर, दाह, अतिसार और मुखसे रुधिरका गिरना और कफके कोपसे मस्तकका भारीपना, अन्नसे देष, खांसी, स्वरभेद ये लक्षण होते हैं, इसमें तीन तो वातसे और चार लक्षण पित्तसे तथा चारही लक्षण कफसे ऐसे सब न्यारह लक्षणसे अथवा खांसी, अतिसार, पसवाडोंमें पीडा, स्वरभेद, अरुचि और ज्वर इन छः लक्षणोंसे अथवा ज्वर खांसी और रुधिरविकार इन तीन लक्षणोंसे पीडित क्षयीरोगवाले मनुष्य तथा जिसका बल मांस क्षीण होगया हो ऐसे रोगीको यशकी इच्छावाला वैद्य त्याग दे ऐसा रोगी असाध्य है।

साध्यासाध्य विचार।

सवैंरधेंस्त्रिभिवांपि लिङ्गेर्वापि बलक्षये।

युक्तो वर्ज्यश्चिकित्र्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा॥ १०॥

स्वरभेदादिक जो ग्यारह लक्षण कहे उन सब लक्षणों करके अथवा उनमेंसे आधे अर्थात् छः लक्षणोंसे अथवा तीन लक्षण कहे इनसे युक्त जो क्षयीरोगी बल, मांस क्षीण होनेपर त्याज्य है। यदि बल, मांस जिसका क्षीण न भया हो परन्तु सर्व-लक्षण युक्त भी है तथापि त्याज्य नहीं है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिये॥

असाध्य लक्षण ।

महाशिनं क्षीयमाणमितसारनिपीडितम् । शूनमुष्कोद्रं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

शूनमुष्कोद्रं चैव यिक्ष्मणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥ जो बहुत भोजन करे परन्तु दिनप्रति क्षीण होता जाय वह असाध्य रोगी है, अतिसार करके अत्यन्त पीडित हो सो रोगी भी असाध्य होता है. क्योंकि क्षय-रोगबालेका जीना मलके आधीन है । जैसे लिखा है—"मलायत्तं बलं पुंतां शुका-

यत्तं तु जीवितम् । तस्माचत्नेन संरक्षेचिक्ष्मणो मलरेतसी ॥" इति । और जिसके अंडकोश और उदर ये सूज गये हों ऐसा रोगी असाघ्य है क्योंकि शोयवाला दस्तके करानेसे अच्छा होता है सो इसपर दस्त कराना वर्जित है। इसीसे ऐसे रोगिको वैद्य त्याग दे ॥

कौनसे रोगीको औषध देना योग्य है ? सो कहते हैं-

ज्वराजुबन्धरिहतं बलवन्तं कियासहम् । उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १२ ॥

जिस क्षय रोगवाले मनुष्यको ज्वरका सम्बन्ध होय नहीं, बलवान्, औषधादि उपचारका सहनेवाला और जिसकी इन्द्रियें बलमें हों तथा जठराग्नि जिसकी दीप्त होय और कृश न हो ऐसे रोगीकी चिकित्सा (उपचार) करना चाहिये। इस स्ठोकमें "अकृशं" इस पदके धरनेका यह प्रयोजन है कि पुष्टदेहवाला भी क्षय रोगसे हजार दिन बच सके हैं सोई ग्रन्थान्तरमें लिखों है।।

असाध्य लक्षण ।

शुक्राक्षमन्नद्रेष्टारमूर्ध्वश्वासनिपाडितम् । कृच्छेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ १३॥

सफेद नेत्र जिसके होगये हों, अन्न जिसको बुरा लगे, ऊर्घ्यश्वाससे पीडित और कष्टसे बहुत मूतनेवाला अर्थात् मल सुखसे उत्तरे इससे यह दिखाया कि जो आहार खाय सो मल होजाय, जब आहारका मल होगया तब उसके मांस रुधिर इनका क्षय होता है इसीसे यह असाध्य है, शुक्काक्षादिक ये प्रत्येक अलग २ भी असाध्य हैं॥

अब कहते हैं, िक अति मैथुनादि करनेसे धातुका क्षय होता है इसीसे क्षयरोग प्रगट होता है ऐसा नहीं किन्तु और भी कारणसे होता है उसको कहते हैं—

व्यवायशोकवार्द्धक्यव्यायामाध्वप्रशोषिणः । वणोरःक्षतसंज्ञौ च शोषिणौ छक्षणं शृणु ॥ १४ ॥

अति मैथुनसे शोषी, शोकशोषी, वार्द्धक्यशोषी, व्यायामशोषी, मार्गशोषी, वण-शोषी और उरःक्षतशोषी इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता हूँ ॥

व्यवायशोषीके लक्षण।

न्यवायशोषी शुकस्य क्षयिङ्किः रुपद्धतः । पाण्डुदेहो यथापूर्वे क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५॥

१ परं दिनसहस्रं 🗓 यदि जीवति मानवः । सुभिषाभिष्ठपकान्तस्तरुणः शोपपीडितः ॥ इति ॥

व्यवायशोपी (अति मैथुनसे क्षीण भया) सुश्रुतके कहे अनुसार शुक्रसय-लक्षणोंसे [ शुक्रक्षय होनेसे लिंग और अण्डकोशमें पीडा होय, मैथुन करनेसे अशक्त और बलसे मैथुन करे तो बहुत देरमें शुक्रका स्नाव हो और वह स्नाव बहुत अल्प होय अथवा रुधिरका स्नाव होय ] पीडित होय उसके देहका वर्ण पीला होजाता है और शुक्रसे मजा, मजासे हुड़ी ऐसे उलटे धातु क्षीण हो जाते हैं।।

शोकशोषीके लक्षण।

### प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः।

शोकशोषी अर्थात् शोचसे जिसको क्षय होय वह चिन्ता करे और हाय पैर गलने लगे तथा शुक्रक्षयव्यतिरिक्त शोषवान् हो और पाण्डु देह हो ऐसा शोचसे क्षय-बाला पुरुष होता है ॥

जराशोषीके लक्षण।

जराशोषी कृशो मन्द्वीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः॥ १६॥ कंपनोऽरुचिमान् भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः। ष्ठीवति श्रेष्मणा हीनं गौरवारुचिपीडितः॥ १७॥ संप्रस्ततास्यनासाक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः।

जरा ( बुढापे ) से शोषवाला मनुष्य कृश होता है, उसके वीर्य बुद्धि बल और इंद्रिय ये मन्द हो जाते हैं, कम्प हो, अन्नमें अरुचि, फूटे कांसीके वासनको लक्क डीके बजानेसे जैसा शब्द हो ऐसा शब्द हो, कफरहित वारम्वार थूके अर्थात् कफके निकालनेक वास्ते यत्न करे तथापि कफ नहीं निकले, शरीर भारी रहे, अरुचिसे पीडित पुनः अरुचिम्रहण विशेषतः द्योतनके वास्ते कहा है। मुख नाक और नेन्न इनसे स्नाव हो, मल शुष्क उतरे और देहकी कांति निस्तेज होय ॥

अध्वप्रशोधीके लक्षण ।

### अध्वप्रशोषी स्नस्ताङ्गः संभृष्टपरूषच्छविः। प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्कोमगलाननः॥ १८॥

अध्वप्रशोधी ( अतिमार्ग चलनेसे क्षीण हुआ ) मनुष्यके हाथ पैर शिथिल हो जावें. उसके देहका वर्ण भूश्ले पदार्थके सदृश और खरदरा होय है, सर्व देहमें प्रसुप्तता, इदयमें प्यासका स्थान है सो गला और मुख इनका स्खना। शंका—क्योंजी! जराशोधीके अनन्तर व्यायामशोधीके लक्षण कहने चाहिये पीछे अध्व ( मार्ग )-

शोषीके लक्षण कहने चाहिये फिर माधवाचार्यने अध्वशोषीके लक्षण क्यों कहें ? उत्तर—अध्वशोषीके लक्षण इस वास्ते कहे कि व्यायामशोषीके इसके सब लक्षण मिलते हैं ।शंका—अच्छा आप ऐसे कहोगे तो व्यायामशोषीमें अध्वशोषीके कौनसे लक्षण नहीं मिलते ? उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परन्तु अध्वशोषीमें उरःक्षत आदि चिह्न नहीं हैं इससे पूर्व अध्वशोषीके लक्षण कहे ॥

व्यायामशोषीके लक्षण ।

#### व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः। लिङ्गेरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना॥ १९॥

व्यायामशोशी ( अत्यन्त दंडकसरत आदि श्रमसे क्षीण ) मनुष्य विशेष करके अध्वशोषीके लक्षण स्नर्तांगतादियुक्त होता है अर्थात् जो लक्षण अध्वशोषीमें योडे योडे होते हैं वे व्यायामशोषीमें अधिक होते हैं और उस मनुष्यके घावके विनाही उरक्षतके लक्षण मिलते हैं। उरक्षतके लक्षण सुश्चतमें लिखे हैं।

तीन कारणोंसे त्रणशोष होय, सो कहते हैं---

#### रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् । त्रणिनश्च भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥

रुधिरके क्षयसे, फोडाकी पीडासे तैसे ही आहारके घटनेसे व्रणी पुरुषके जो शोष होय सो अत्यन्त असाध्य जानना ॥

> उरःक्षतसे धातुशोष होनेका सम्भव है अतएव शोषप्रकरणमें निदानसहित उरःक्षतरोग कहते हैं——

धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्धहतो गुरुम् । गुध्यमानस्य बिलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥ २१ ॥ वृषं ह्यं वा धावन्तं दम्यं चान्यं निगृह्णतः । शिलाकाष्टाश्मानिर्घातान् क्षिपतो निम्नतः परान् ॥ २२ ॥ अधीयानस्य वाऽत्युचैर्दूरं वा त्रजतो द्भुतम् । महानदीर्वा तरतो हयेर्वा सह धावतः ॥ २३ ॥ सह-सोत्पततो दूरान्तूण वातिप्रनृत्यतः । तथाऽन्यैः कर्मभिः

१"तस्योरिस श्रेत र कं भूयः श्रेष्मा च गच्छिति । कासमानश्छर्येच पीतरकासिताकणम्॥ सन्तप्तवश्वसोऽत्यर्थ दमनात्परिताम्यति । दुर्गधोच्छ्वासवदनो भिन्नवर्णस्वरो नरः ॥ " इति

क्रेरिश्रमभ्याहतस्य च ॥ २४ ॥ ताडिते वक्षित व्याधि-र्बछवान् समुदीर्यते । स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षालपप्रमिता-शिनः ॥ २५ ॥ उरो विरुज्यतेऽत्यर्थे भिद्यतेऽथ विभज्यते । प्रपीडचते तथा पार्थे शुज्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६॥ क्रमाद्वीर्ये बछं वर्णो रुचिरमिश्च हीयते । ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विद्भेदोऽमिवधावपि ॥ २७॥ दुष्टः श्यावोऽथ दुर्गन्धः पीतो विप्रथितो बहुः । कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सास्रः प्रवर्त्तते ॥ २८ ॥ सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थे तथा शुक्तौषसोः क्षयात् ।

बहुत तीरंदाजी करनेसे, बहुत भारी वस्तु उठानेसे, बलवान् पुरुषके साथ युद्ध करनेसे, ऊंचे स्थानसे गिरनेसे, बैल, घोडा, हाथी, ऊंट इत्यादिक दौडते हुएको थामनेसे, भारी शिला लकडी पत्थर निर्घात ( अखनिशेप ) इनके फेंकनेसे शञ्जको मारनेवाला, जोरसे वेदादिक शास्त्रको पढनेसे अथवा दूर दिशावर शीघ चलकर जानेसे, गंगा यमुनादि महानदीको तरनेवाला, अथवा घोडेके साथ दीडनेवाला, अकस्मात् कला खानेवाला, जन्दी जल्दी बहुत नाचनेसे, इसी प्रकार दूसरे मल्ल-युद्धादि क्राकर्म करनेसे, उर ( छाती ) फट जाती है ऐसे पुरुषकी छाती दुखनेसे बळवान् उरःक्षतरूप व्याघि उत्पन्न होय है और बहुत मैथुन करनेसे वा खानेसे तथा छातीमें चोट लगनेसे अत्यंत स्त्रीरमण करनेसे और रूखा थोडा कुसमय और विना अनुमानका भोजन करनेवालेंके-पूर्वोक्त लक्षणयुक्त ऐसे पुरुषका हृद्य फटेके सहश मालूम हो अथवा हृदयके दो टूक कर डाले ऐसा मालूम हो और हृद्यमें अत्यन्त पीडा हो और उसके पसवाडोंमें अत्यन्त पीडा हो, अंग सब सुलने लगें तथा थरथर कांपने लगें और शक्ति, मांस, वर्ण, रुचि और अग्नि ये सब क्रमसे घटने लगे, ज्वर रहे, व्यथा हो, मनमें सन्ताप, दीन होजाय, अग्नि मन्द होनेसे दस्त होने लगें और वारंवार खाँसते २ द्वष्ट काला अत्यन्त दुर्गन्ययुक्त पीला गांठके समान बहुत और रुधिर मिला ऐसा कफ गिरे इस प्रकार क्षतरोगी अत्यन्त क्षीण होय सो केवल क्षतसे ही क्षीण हो जाय ऐसा नहीं किन्तु स्त्रीसेवन करनेसे गुक्र और ओज ( सब धातुओंका तेज ) इनका क्षय होनेसे यह मनुष्य क्षीण हो जाता है ॥

उरःक्षतका पूर्वरूप ।

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ २९॥ उस उरःक्षतके अप्रगट लक्षणोंको पूर्वरूप कहते हैं ॥

क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण।

#### उरोरुक्शोणितच्छिद्धिः कासो वैशेषिकः कर्फे । क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटियहः ॥ ३० ॥

क्षतक्षीण रोगीके हृदयमें पीडा होय, रुधिरकी उलटी करे और विशिष्ट कास अर्थात् पूर्व कहे जो दुष्टश्वासादि लक्षण उन्होंसे युक्त और रुधिरयुक्त मूत्रका उतरना, पसवाडे, पीठ और कमर इनमें पीडा होय ॥

साध्यलक्षण ।

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः । परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं विवर्जयेत् ॥ ३१ ॥

जिसमें थोडे लक्षण मिलते हों और जिसकी अग्नि दीप्त हो ऐसे पुरुष बलवान् हो तथा रोग नवा हो तो वह साध्य है और गेगको भये एक वर्ष व्यतीत हो गया हो सो याप्य (साध्यासाध्य) हैं और जिसमें सर्वलक्षण मिलते हों सो असाध्य है उसको वैद्य त्याग दे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां राजयक्ष्मरोगः समाप्तः ॥

## अथ कासनिदानस् ।

कारण सम्प्राप्ति और निरुक्ति ।

धूमोपघाताद्रजसस्तथेव व्यायामकक्षान्ननिषवणाच ।
विमार्गगत्वाद्पि भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव ॥ १ ॥
प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्नकांस्यस्वरतुल्यघोषः ।
निरेति वकात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥
नाक मुखर्मे धूर धूआँ जानेसे, दंडकसरत, रूक्षान्न इनके नित्य सेवन करनेसे,
भोजनके कुपथ्यसे, मलमूत्रके रोकनेसे, उसी प्रकार छिका अर्थात् छीक आती
दुईके रोकनेसे प्राणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर और दुष्ट उदानवायुसे मिलकर कफषित्तयुक्त अकस्मात् मुखसे बाहर निकले उसका शब्द फूटे कांस्यपात्रके समान हो
उसको विद्वान लोग कास ( खांसी ) कहते हैं ॥

१ कसति शिरः कण्ठादूध्वं गच्छति वायुरिति कासः ।

#### पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तश्चेष्मशतक्षयैः । क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बल्चिनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

वात, पित्त, कफ, क्षत और क्षय ऐसे पांच प्रकारकी खांसी होती है इनकी औपध न करे तो सर्वका क्षयरूप हो जाता है। ये उत्तरोत्तर बलवान जाननी जैसे बातसे पित्तकी, पित्तसे कफकी, कफसे क्षतकी, क्षतसे क्षयकी खांसी प्रबल है ॥ कासका पूर्वरूप।

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगळास्यता । कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥

मुख और गलेमें कांटेसे पडजायँ तथा कण्टमें खुजली चले, भोजन करा न जाय ये खांसी होनेवालेक लक्षण हैं ॥

वातकी खांसीके लक्षण।

हच्छङ्कमूर्घोदरपार्श्वशूली क्षामाननः क्षीणबल्लस्वरोजाः। प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

हृदय, कनपटी, मस्तक, उदर, पसवाडा इनमें शूल चले, मुँह उतर जाप, बल, स्वर, पराक्रम ये शीण पडजायँ, बारम्बार खांसीका उठना, स्वरभेद और सूखी खांसी उठे ये वातकी खांसीके लक्षण हैं॥

पित्तकी खांसीके लक्षण।

### उरोविदाहज्वरवक्रशोषेरभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्तः । पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्स पाण्डुः परिद्ह्यमानः ॥६॥

पित्तकी खांसीके हृदयमें दाह, ज्वर, मुखका सूखना इनसे पीडित हो, मुख कड़ुआ रहे, प्यास लगे, पीले रंगकी और कड़ुवी ऐसी पित्तके प्रभावसे वमन हो खांसीके समय रोगीका पीला वर्ण हो जाय और सब देहमें दाह होय ॥

कफकी खांसीके लक्षण ।

प्रलिप्यमानेन मुलेन सीद्ञ्छिरोरूजार्तः कफपूर्णदेहः। अभक्तरुगोरवकण्डुयुक्तः कासेद्भृशं सान्द्रकफः कफेन॥ ७॥

कफकी खांसीसे मुख कफसे लिपटा रहे, शिरमें दर्द और सब देह कफसे परि— पूर्ण रहे, अन्नमें अरुचि, शरीर भारी रहे, कण्डमें खुजली और रोगी बारंबार खांसे, कफकी गांठ थूकनेसे सुख मालूम होय ॥ क्षतकासलक्षण ।

अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजनित्रहैः। रूक्षस्योरः क्षतं वायुर्यद्दीत्वा कासमावद्देत् ॥ ८॥ स पूर्वं कासते शुष्कं ततः
श्वीवेत् सञ्गोणितम्। कण्ठेन रूजताऽत्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा
॥ ९॥ सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिरुतुद्यमानेन शूलिना। दुःखरूपर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना॥१०॥ पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यपीडितः। पारावत इवाकूजन्कासवेगात्क्षतोद्भवात् ११

बहुत खीसंग करनेसे, भारके उठानेसे, वहुत मार्ग चलनेसे, मल्लयुद्ध (कुस्ती) करनेसे, दौडते हुए हाथी घोडेको रोकनेसे इन कारणोंसे रूक पुरुषका हृदय फूट-कर वायुकोप होकर खांसीको प्रगट करे। सो पुरुष प्रथम सुखा खांसे, पीछे रुधिर मिला थूके, कण्ठ अत्यन्त दूखे, हृदय फटे सहश मालूम हो और तीखी सूईकेसे चुभका चलें और उसको हृदयका स्पर्श सुहाय नहीं, दोनों पसवाडोंमें ग्रूल हो, यह वाग्मटका भी मत है तथा दाह हो उस रोगीके गांठ गांठमें पीडा हो, ज्वर, श्वास, प्यास, क्षतजन्य खांसीके वेगसे रोगी कबूतरकी तरह घुंछुं शब्द करे।।

#### क्षयकी खांसीके लक्षण ।

विषमासातम्यभोज्यातिन्यवायाद्वेगनियहात्। घृणिनां शोचतां नृणां न्यापन्नेऽमो त्रयो मलाः ॥ १२ ॥ कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् । स गात्रशूलज्वरदाहमोहान्प्राणक्षयं चापि लभेत कासी ॥ १३ ॥ शुष्यिन्वनिष्ठीवति दुर्वलक्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम् । तं सर्वलिङ्गे भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १४ ॥

कुपथ्य और विषमाशनके करनेसे, अति मैथुन, मलमूत्रादिका वेग धारण इनसे, अति दया करनेसे, अति शोक करनेसे अग्नि मन्द होय अर्थात् आहार थक-कर वायु कुपित हो अग्निको नष्ट करे। तब तीनों दोष कोपको प्राप्त हों क्षयजन्य देहकी नाशक ऐसी खांसीको प्रगट करे। तब वह खांसी देहको क्षीण करे, ग्रूल, ज्वर, दाह और मोह ये होयँ, तब यह प्राणका नाश करे। सूखी खांसी, रुधिर, मांस, शरारका सूखजाना, रुधिर और राध थूके इन सर्व लक्षणयुक्त और चिकित्सा करनेमें अतिकठिन ऐसी इस खांसीको वैद्य क्षयज कहते हैं।

साध्यासाध्यविचार ।

इत्येष क्षयजः कासः शीणानां देहनाज्ञानः । साघ्यो वळवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १५॥ नवी कदाचित्सिघ्येतामपि पादगुणान्वितौ । स्थाविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥ १६॥ त्रीन्यूर्वान्साधयेत्साध्यान्पथ्यैर्याप्यांस्तु यापयेत् ॥ १७॥

इस प्रकार यह क्षयज कास ( खांसी ) क्षीण पुरुषकी घातक होती है, बलवान पुरुषके असाध्य याप्य ( साध्यासाध्य ) होती है, क्षतज खांसी भी इसी प्रकारकी होती है। यदि वैद्यादि पादचतुष्ट्यसंपन्न हो और ये दोनों प्रकारकी खांसी नवीन हों तो कदाचित साध्य होंय और बूढे पुरुषके जराकास अर्थात् धातुक्षीण होनेसे भई जो खांसी सो सब प्रकारकी याप्य हैं, सो सब इन्द्रियोंके अन्तर्गत जाननी । अब कहते हैं कि, बात, पित्त, कफ ये तीन खांसी साध्य हैं और बाकी तीन याप्य हैं वह पथ्य सेवन करनेसे नाश होती हैं और अवज्ञा करनेसे असाध्य होजाती है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममा्थुर्निर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

कासरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# हिका-श्वासनिदानम्।

विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षाभिष्यान्दिभोजनैः। शीतपानाञ्चनस्नानरजोधूमातपानिलैः॥ १ ॥ व्यायामकर्मभाराध्ववेगघातापतर्पणैः। हिका श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

दाहकारक, भारी, अफराकारक, रूखा, अभिष्यंदी ऐसे भोजन करनेसे शीतल जल पीनेसे, शीतल अन खानेसे शीत जल करके स्नान करनेसे, रज और धूपॅंके मुख नाकर्मे जानेसे, गरमी व हवामें डोलनेसे, दंड कसरतके करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मार्गके चलनेसे, मलादि वेगके रोकनेसे और उपवासके करनेसे मनु-ष्यके हिका (हिचकी) श्वास (दमा) और (कास) खांसी ये रोग उत्पन्न होते हैं॥

१ पृयाभमरुणं स्याव हारितं पीतनीलकम् । निष्ठीवेच्छ्वासकासातों न जीवति हतस्वरः ॥ कासश्वासक्षयच्छार्देस्वरभेदादयो गदाः। भवत्युपेक्षयाऽसाध्यास्तरमाचांस्त्वरया जयेत् ॥ इति॥

हिकाका स्वरूप और निरुक्ति ।

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यक्टित्य्विहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन् । सघोषवानाञ्ज हिनस्त्यसून् यत-स्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधैः ॥ ३ ॥

उदानवायु प्राणवायुके साथ मिलकर जब निकले तब मनुष्य हिग हिग ऐसा इान्द करे और कलेजा छीहा इनको मुखपर्यन्त खींच लावे (इस स्थानमें मुखशन्द करके प्राण जल अन्न इनके बहनेवाले मार्ग जानने) और मुखमें आनकर बडा शन्द निकले उसको वैद्यवर हिका (हिचकी) रोग कहे हैं। यह शीघ्र प्राणोंकी हरनेवाली होती है।

हिकाके भेद और सम्प्राप्ति ।

अन्नजां यमलां शुद्रां गम्भीरां महतीं तथा। वायुः कफेनानुगतः पश्च हिक्काः करोति हि ॥ ४॥

बात कफसे मिलकर १ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गम्भीरा और ५ महती ऐसे पांच प्रकारकी हिचकी रोगको प्रगट करे हैं ॥

हिकाके पूर्वरूप।

कण्ठोरसो ग्रुरुत्वं च वदनस्य कषायता । हिकानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ६ ॥

कंठ और हृद्य भारी रहे और बादीसे मुख कसैला रहे कूखमें अफरा रहे, यह हिचकीका पूर्वरूप जानना ॥

अन्नजाके लक्षण ।

पानात्रेरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः । हिक्कयत्यूर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ६ ॥ अन्न और पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात् कुपित हो ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्यके अन्नजा हिचकी प्रगट करे ॥

१ अत्र प्रिहो हस्वेकारवान् छन्दोऽनुरोधात् । २ हिनस्यस्निति हिक्कित निक्किः, पृथोदरादिना रूपसिद्धिः । हिगिति कृत्वा कम्पति शन्दानते इति हिक्किति शान्दिकाः । ३ उकं च-प्राणादकाञ्चव हीनि स्रोतांसि विकृतोऽनिन्धः । हिक्काः करोति संकृत्य तासां लिक्कं पृथक ऋणु ॥ इति ।

यमलाके लक्षण ।

चिरेण यमछैर्वेगैर्या हिक्का संप्रवर्त्तते । कंपयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७॥

उहर उहरके दो दो हिचकी चले, शिर कन्धाको कंपावे वह यमला हिचकी जाननी॥

क्षुद्राके रुक्षण।

प्रकृष्टकालेर्या वेगैर्मन्दैः समभिवर्त्तते । नाभिप्रवृत्ता या हिक्का जञ्जमूलात्प्रधावाति ॥ ८॥

जो हिचकी बहुत देरमें कण्ठ हृदयकी सन्धिसे मन्दं मन्दं चले उसको शुद्धा नाम हिचकी कहते हैं ॥

गंभीराके लक्षण ।

नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी। अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्कृता॥९॥

जो हिचकी नाभिके पाससे उठ घोर गम्भीर शब्द करे और जिसमें प्यास ज्वरादि अनेक उपद्रव हों उसको गम्भीरा हिचकी कहते हैं ॥

महती हिचकांके लक्षण।

मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकम्पिनी ॥ १०॥

जो हिचकी मर्मस्थानमें पीडा करती हुई और सर्व गात्रोंको कम्पावती हुई सब कालमें प्रवृत्त होय उसको महाहिका कहते हैं ॥

हिचकोंके असाध्य लक्षण ।

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्रोर्घ्वं ताम्यते यस्य नित्यम् । क्षीणोऽन्नद्विट् क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ वर्जयदिक्कमानौ ॥ ११ ॥

जिसका हिचकीसे देह तन जावे, ऊंची दृष्टि हो जावे और मोह होय, क्षीण पढ जाय, भोजनमें अरुचि हो और छींक बहुत आवें इन दोनों हिचकियोंवाले रोगी अर्थात् जिसको गम्भीरा और महती हिचकी होंय, सो वैद्यको त्याज्य है ॥

> अतिसाञ्चितदोषस्य भक्तच्छेदक्कशस्य च । व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ आसां या सा समुत्पन्ना हिका इन्त्याशु जीवितम् ॥ १२ ॥

जिसके अत्यन्त दोषोंका संचय हो गया हो और जिसका अन्न छूटगया हो जो कहा हो गया हो, जिसका अनेक ट्याधिसे देह क्षीण होगया हो और जो वृद्ध है, अति मैथुन करनेवाला है ऐसे पुरुषके ये दोनों हिचकी उत्पन्न होयँ तो तत्क्षण उस रोगीके प्राणनाज्ञ करें॥

यमिकाके असाध्य लक्षण ।

यमिका च प्रलापात्तिमोइतृष्णासमन्विता ॥ १३ ॥

वकवाद करे, पीडा हो, मोह प्यास इन लक्षणोंसे युक्त जो यमिकानामकी हिचकी सो तत्काल प्राण हरनेवाली जाननी ॥

यमिकाके साध्य लक्षण ।

अर्क्षाणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रयश्च यः ।

तस्य साधियतुं शक्या यमिका इन्त्यतोऽन्यथा ॥ ३४ ॥

बलवान् प्रसन्न मन जिसकी घातु और इन्द्रिय स्थिर हों ऐसे पुरुपकी यमिका हिचकी साघ्य है और इससे विपरीत अर्थात् क्षीण, दीन इत्यादि पुरुषको तत्का- उही नाश करे। अन्नजा, क्षुद्रा ये दोनों साध्य हैं दो बार आनेसे यमिका कहाती है। चरकोक्त यमला इस जगह नहीं ग्रहण करना चाहिये॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

हिकारोगनिदानं समाप्तम् ॥

### अथ श्वासनिदानम् ।

हिका श्वासका एक हेतु होनेसे हिकाके अनन्तर श्वासरोगको कहते हैं-

महोर्व्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदेस्तु पञ्चधा।

भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ 🤉 ॥

महाश्वास, उर्घ्वश्वास, छिन्नश्वास, तमकश्वास और क्षुद्रश्वास इन भेदोंसे एक श्वासरोग पांच प्रकारका है ॥

श्वासके पूर्वरूपके लक्षण ।

प्रायूपं तस्य हत्पीडा शुलमाध्यानमेव च । आनाहो वक्रवेरस्यं शंखनिस्तोद एव च ॥ २ ॥

हृद्य दूखे, शूल हो, अफरा हो, पेट तनासा हो, कनपटी दूखें, मुखमें रसका स्वाद आवे नहीं, यह श्वासरोगका पूर्वरूप है ॥

श्वासरोगकी सम्प्राप्ति ।

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः। विष्वग्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः॥ ३॥

सर्व देहमें विचरनेवाला पवन जब कफसे मिलकर प्राण अन्न उदक बहनेवाली सब नसोंके मार्गको रोक देवे तब पवन फिरनेसे रुककर श्वासरोगको प्रगट करे ॥

महाश्वासके लक्षण।

उद्धूयमानवातो यः शन्दवद् दुःखितो नरः । उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्पभ इवानिशम् ॥ ४ ॥ प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विश्वान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विश्वीर्णनवाक् ॥ ५ ॥ दीनः प्रश्वसितं चास्य दूरादिज्ञायते भृशम् । महाश्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विषद्यते ॥ ६ ॥

जिसका वायु ऊपरको जायके प्राप्त हो ऐसा मनुष्य दुःखित होकर मुखसे शब्द-युक्त श्वासको निकाले, ऊंचे स्वरसे अथवा जैसे मतवाला वैल शब्द करे इस प्रकार रात्रिदिन श्वाससे पीडित हो उसके ज्ञान विज्ञान जाते रहे, नेत्र चंचल हों और जिसका श्वास लेनेमें नेत्र और मुख फटजांय, मल मूत्र बन्द हो जाय, बोला जाय नहीं अथवा बोले तो मन्द बोले, मन खिन्न हो और जिसका श्वास दूरसे मुनाई दे यह महाश्वास जिस पुरुषके हो वह तत्काल मरणको प्राप्त होय ॥

ऊर्घ्वधासके लक्षण।

अर्ध्व श्रिति यो दीर्घ न च प्रत्याहरत्यधः । श्रेष्मावृतमुख-स्रोताः कुद्धगन्धवहार्दितः ॥ ७॥ अर्ध्वदृष्टिर्विप्रयंश्च विश्रां-ताक्ष इतस्ततः । प्रमुद्धन्वेदनार्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥८॥

बहुत देरपर्यंत ऊंचा श्वास ले, नीचे आवे नहीं, कफसे मुख भरजाय तथा और सब नाडियोंके मार्ग कफसे बन्द हो जायँ, कुपित वायुसे पीडित हो, ऊपरको नेश्र कर चंचल दृष्टिसे चारों ओर देखे, मुच्छोंकी पीडासे अत्यन्त पीडित हो, मुख सुखे तथा बेहोश हो ये ऊर्ध्वश्वासके लक्षण हैं॥

जपरकोही श्वास ले नीचे नहीं आवे यह जो कहा उसमें कारण कहते हैं-

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधश्वासो निरुध्यते । मुद्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्व श्वासस्तस्येव इन्त्यसून् ॥ ९॥ ऊपरका श्वास कुपित होनेसे नीचेका बन्द होय अर्थात् हृदयमें रुकजाय अथवा श्वास कहिये वायु सो नीचे नहीं उतरे तब मनुष्यको मोह हो, ग्लानि हो ऐसे पुरु-षके ऊर्घ्वश्वास प्राणको हरण करे॥

छिनश्वासके लक्षण ।

यस्तु श्वसिति विच्छित्रं सर्वप्राणेन पीडितः । न वा श्वसिति दुःखातों मर्भच्छेद्रुगिर्द्दितः ॥ १०॥ आनाहस्वेद्रमुच्छितों दृह्ममानेन बस्तिना । विप्छुताक्षः परिक्षीणः श्वसत्रक्तेकलोचनः ॥ ११॥ विचेताः परिश्चुष्कास्यो विवर्णः प्रस्पन्नरः । छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स ज्ञीत्रं विजहात्यसून् ॥ १२॥

जो पुरुष ठहर ठहरकर जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति श्वास त्याग करे अथवा क्षेत्रको प्राप्त हो श्वासको नहीं छोडे और मर्म किहिये हृदय बिस्ति (मृत्र-स्थान) और नाडियोंको मानो कोई छेदन करे ऐसी पीडा हो, पेटका फूलना, पसीना और मूर्च्छा इनसे पीडित हो, बिस्ति (मृत्रस्थान) में जलन हो, नेत्र चला-यमान हों, अथवा नेत्र आंसुओंसे भरे हों, श्वास लेते २ थक जाय तथा श्वास लेते २ एक नेत्र लाल हो जाय (यह व्याधिक प्रभावसे होय है दोषके प्रभावसे होय तो दोनों होजायँ), उद्विप्रचित्त होजाय, मुख सूखे, देहका वर्ण पलट जाय, बकबाद करे, संधिके सब बन्ध शिथिल होजायँ, इस छिन्नश्वास करके मनुष्य शीघ प्राणका त्याग करे।।

#### तमकश्वासके लक्षण।

प्रतिलोमं यदा वायुः स्नोतांसि प्रतिपद्यते । श्रीवां शिरश्च संगृह्य छेष्माणं समुदीर्य च ॥ १३ ॥ करोति पीनसं तेन रुद्धो प्रचुरकं तथा । अतीव तीत्रवेगेन श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ १४ ॥ प्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते संनिरुद्धचते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥ छेष्मणा मुच्यमा-नेन भृशं भवति दुःखितः । तस्येव च विमोक्षान्ते मुहूर्त्त लभते मुखम् ॥ १६ ॥ तथाऽस्योदघ्वंसते कण्ठः कृच्छा-च्छक्नोति भाषितुम् । न चापि निद्रां लभते श्यानः श्वास-पीडितः ॥ १७ ॥ पार्श्वं तस्यावगृह्णाति श्यानस्य समीरणः । आसीनो रुभते सौख्यमुणं चैवाभिनन्दति ॥ १८ ॥ इच्छि-ताक्षो रुराटेन स्विद्यता भृज्ञमार्तिमान् । विज्ञुष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुश्रेवावधम्यते ॥ १९ ॥ मेघाम्बुज्ञीतप्राग्वातैः श्रेष्मरेश्र विवर्द्धते । स याप्यस्तमकश्वासः साध्यो वा स्या-त्रवोत्थितः ॥ २० ॥

जिस कालमें श्रीरकी पवन उलटी गतिसे नाडियोंके छिद्रमें प्राप्त होकर मस्तक तथा कण्ठका आश्रय कर कफसंयुक्त होय, तब कफसे रुककर अतिवेगपूर्वक कण्ठमें घुरघुर शब्द करे और मस्तकमें पीनसरोग करे और अत्यन्त तीव्र वेगसे इद्यको पीडाका करनेवाला ऐसे श्वासको उत्पन्न करे उस श्वासके वेगसे मूर्चिलत होय, त्रासको प्राप्त होय, चेष्टारहित होय और खांसीके उठनेसे वडे मोहको बारंबार प्राप्त होय और जब कफ छूटे तब दुःख होय और कफ छूटनेके बाद दो घटी पर्यन्त सुख पावे, कण्ठमें खुजली चले, बडे कष्टसे बोले, श्वासकी पीडासे नींद न आवे, सोवे तो वायुसे पसवाडोंमें पीडा होय, बैठे ही चैन पडे और गरमीके पदार्थोंसे खुश होय, नेत्रोंमें सूजन होय, ललाटमें पसीना आवे, अत्यन्त पीडा होय, मुख सूखे, बारंबार श्वास और बारंबार हाथीपर बैठनेके सहश सर्व देह चलायमान होवे। यह श्वास मेघके वर्षनेसे, शीतसे, पूर्वकी पवनसे और कफकारक पदार्थोंके सेवन करनेसे बढे है. यह तमकश्वास याप्य है, यदि नया प्रगट भया होय तो साध्य होय है।।

पित्तका अनुबन्ध होकर ज्वरादिकोंका योग होनेसे प्रतमक होय है, उसको कहते हैं-

ज्वरमुच्छापरीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम्।

इस तमकश्वासमें ज्वर और मुच्छा ये दोनों लक्षण होनेसे इसको प्रतमकश्वास कहते हैं।

प्रतमकके दूसरे लक्षण और कारण कहते हैं—

उदावर्तरजोजीर्णक्किन्नकायनिरोघजः॥ २१॥ तमसा वर्धतेऽत्यर्थं ज्ञीतैश्वाग्रु प्रज्ञाम्यति । मजतस्तमसीवास्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥ २२॥

उदावर्त, धूल, आमादि अजीर्ण, विद्यधान्न, मलमूत्रादि वेगके रोकनेसे अथवा किन्नकाय कहिये वृद्ध मनुष्य और निरोध कहिये वेगरोध इन कारणोंसे प्रगट भई जो श्वास सो अन्धकारसे अथवा तमोग्रुणसे अत्यन्त बढे और शीतल उपचारसे शीघ्र शांति हो जाय, इस श्वासके योगसे रोगीको अन्धकारमें दूवा सहश मालूम होय, इसको प्रतमकश्वास ऐसे कहते हैं॥

क्षुद्रश्वासके लक्षण और साध्यासाध्य ।

रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे श्रुद्धो वातसुद्दीरयेत् । श्रुद्धश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःलेनाङ्गप्रवाधकः ॥ २३ ॥ हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःली यथेतरे । न च भोजनपानानां निरुणद्धग्रचितां गतिम् ॥ २९ ॥ नेन्द्रियाणां व्यथां चापि काश्चिद्दापाद्येद्धजम् । स साध्य उक्तो बल्टिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ २५ ॥ श्रुद्धः साध्यतमस्तेषां तमकः श्रुद्ध उच्यते । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ २६ ॥

रूखा पदार्थ खानेसे, श्रमके करनेसे प्रगट भई जो क्षुद्र श्वास सो पवनको जपर ले जाय, यह क्षुद्रश्वास अत्यन्त दुःखदायक नहीं है तथा अंगोंको कुछ विकार नहीं करे । जैसे जर्भ्वश्वासादिक दुःखदायक हैं ऐसे यह नहीं है और भोजनपानादिकोंकी उचित गतिको बन्द नहीं प्रगट करे और इन्द्रियोंको पीडा नहीं करे और कोई रोगको भी नहीं प्रगट करे । यह क्षुद्रश्वास साध्य कहा है । बलवान् पुरुषके सब महाश्वासादिकोंके लक्षण प्रगट न होयँ तो साध्य हैं, तिनमें भी क्षुद्रश्वास अत्यन्त साध्य है और तमकको क्षुद्र कहते हैं । अथवा—" तमकः क्षुद्र उच्यते " इस जगह " तमकः कुच्छ उच्यते " ऐसा भी पाठ कोई कहते हैं । उसका अर्थ यह है कि, तमक कुच्छसाध्य है, महान्, ऊर्ध्व और छिन्न ये तीन श्वास सम्पूर्ण लक्षणयुक्त साध्य नहीं और निर्बल पुरुषके तमकश्वास भी साध्य नहीं होय ॥

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा। यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाञ्जु वै ॥ २७ ॥

माणहरण करनेवाले ऐसे सिन्नपात ज्वरादिक रोग बहुतसे हैं सो ठीक है। परन्तु भास और हिचकी ये जैसे जल्दी माण हरण करते हैं ऐसे और ज्वरादिक नहीं करे॥

इति श्रीपंडितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्यदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां श्वासनिदानं समाप्तम् ॥

### अथ स्वरभेदनिदानम् ।

अत्युचभाषणविषाध्ययनाभिचातसंदूषणैः प्रकुपिताः पवना-द्यस्तु । स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ वातादिभिः पृथक् सर्वेमेंद्सा च क्षयेण च ॥ १ ॥

बहुत जोरसे बोलनेसे, विषके खानेसे, ऊंचे स्वरसे पाठ करनेसे अर्थात् वेदादि पाठ करनेसे कण्ठमें लकडी काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे कोपको प्राप्त हुए जो वात, कफ, पित्त सो कण्ठमें स्वरके बहनेवाली चार नसें हैं उनमें प्राप्त हो अथवा उनमें वृद्धिको प्राप्त स्वरको नाश करे । यह स्वरभेद वात, पित्त, कफ, सिनपात, क्षय और मेद इन भेदोंसे छः प्रकारका है ॥

#### वातस्वरभेदके लक्षण ।

वातेन कृष्णनयनाननसूत्रवर्चा भिन्नं स्वरं वदित गर्दभवत्स्वरं च । वायुसे स्वरभंग होय तो रोगीके नेत्र, मुख, मूत्र और विष्ठा यह काले होयँ वह पुरुष टूटाहुआ शब्द बोले अथवा गधेके स्वरप्रमाण कर्कश बोले ॥

पित्तज स्वरमेदके लक्षण ।

पित्तेन पीतनयनाननभूत्रवर्चा ब्र्याद्गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ वित्तस्वरभेदवाले मनुष्यके नेत्र, मुल, मूत्र और विष्ठा ये पीले होते हैं और बोलते समय गलेमें दाह होता है॥

कफके स्वरमेदके लक्षण।

ब्र्यात्कफेनसततंकफरुद्धकण्ठःस्वर्लपंश्नैर्वदितचापि दिवाविशेषात्। कफके स्वरभेदमें, कण्ठ कफसे रुका रहे और मन्द मन्द तथा थोडा बोले दिनमें बहुत बोले॥

सन्निपातके स्वरभेदका लक्षण।

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंपत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदंमाहुः है सिक्षपातके स्वरभेदमें तीनों दोर्वोके लक्षण होते हैं यह स्वरभेद असाध्य है ऐसे ऋषि लोग कहते हैं ॥

१ यदुक्तं पुश्रुते-द्वाभ्यां भावते द्वाभ्यां घोषं करोति, भाषणघोषणयोरस्यमहस्ताभ्यां भेदः।

क्षयजन्यस्वरभेदके लक्षण ।

धूम्येत वाक्क्ष्यकृते क्षयमाप्रयाच्च वागेष चापि इतवाक्परिवर्जनीयः । क्षयीके स्वरभेदवाले पुरुषके बालते समय मुखसे धुआँसा निकले और वाणी क्षय हो जाय अर्थात् स्वर नहीं निकले। इस स्वरभेदमें जिस समय वाणी इत हो जाय अर्थात् ओजका क्षय होनेसे बोलनेकी सामर्थ्य नहीं हो तब यह असाध्य होता है और ओजका क्षय (नाञ्च) नहीं हो तो साध्य है।।

मेदके स्वरभेदका लक्षण।

अन्तर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण मेदोन्वयाद्भद्ति दिग्धगलस्तृषार्तः अ मेदके सम्बन्धसे कफ अथवा मेदसे गला लिप्त होय अथवा मेदसे स्वरके मार्ग रुक जानेसे प्यास बहुत लगे, गलेके भीतर बोले और मन्द बोले ॥

असाध्य लक्षण ।

क्षीणस्य वृद्धस्य क्रशस्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपजातः। मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति॥ ६॥

क्षीण पुरुषके, बृद्धके, कृशके, बहुत दिनका, जन्मके संग ही प्रगट भया, मोटें पुरुषके और सन्निपातोद्भव ऐसा स्वरभेदरोग साध्य नहीं होता ॥ इति श्रीपंडितदत्तराममाश्रुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाश्रुरीभाषाटीकायां

स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ॥

## अथारोचकनिदानम् ।

—≪**♦**€**₹₹**₹

वातजादि अरुचियोंके लक्षण ।

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोघ्राशनरूपगन्धैः । अरोचकाः स्युः परिद्धष्टदन्तकषायवक्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥

पृथक् वातादिक दोषों करके ३, सिनिपातसे १, आगन्तुकसे १ जैसे भयसे अतिलोभसे तथा अतिकोधसे ऐसे पांच प्रकारका अरोचक (अरुचि) रोग है। वह मनको क्केश देनेवाला अन्न, रूप और गन्ध इन कारणोंसे प्रगट होता है। सुश्चत और अन्य प्रन्थोंके मतसे भी पांच ही प्रकार सुरूप माने हैं, भय, लोभ, कोधकी अरुचिको शोककी ही अरुचिके अन्तर्गत मानते हैं। बादीकी अरुचिसे दांत खट्टें हो और सुख कसेला होय।

१ अरोचको भवेदोवैरेको इदयसंश्रयैः । सात्रिपातेन मनसः सन्तापेन च पश्वमः ॥ इति ॥

कट्वम्लमुणं विरसं च पूति पित्तेन विद्याञ्चवणं च वक्रम् । माधुर्यपेच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविबद्धसंबद्धगुतं कफेन ॥ २ ॥

पित्तकी अरुचिसे कडुआ, खट्टा, गरम, विरस, दुर्गधयुक्त, नुनखरा ऐसा मुख होय है, कफकी अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छिल, भारी, शीतल मुख होय है और मुख वैंघा सरीखा अर्थात् खाय नहीं और भीतर कफसे लिप्त होय ॥ शोकादि अरुचिके लक्षण ।

अरोचके शोकभयातिलोभकोषाद्यह्याशुचिगन्धने स्यात् । स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषने नैकरसं भवेत् ॥ ३॥

शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, अहृद्यं (मनको बुरी लगे ऐसी वस्तु ) अपवित्र वास इनमें मगट हुई अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे अर्थात् वातजादिकोंके सदश कसेला, खट्टा आदि नहीं होय। सन्निपातकी अरुचिमें अन्नसे अरुचि तथा मुखसे अनेक रस मालूम हो।।

वातजादि भेदकरके मुखकी विक्रतिको कहकर अन्य ठिकानेपर जो विक्रति होय है उसे कहते हैं—

हृच्छूलपीडनयुतंपवनेनपित्तातृड्दाहचोषबहुलंसकप्रप्तेकंम् । श्चेष्मात्मकंबहुरूजंबहुभिश्चविद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरंच ॥४॥

वातकी अरुचिसे हृद्यमें शूल और वेदना होती है। पित्तसे प्यास, दाह और चूसनेके सहश पीडा ये लक्षण होते हैं। कफकी अरुचिमें मुखसे कफ गिरे, सिन्नपातकी अरुचिमें पीडा अत्यन्त होय। वैग्रुण्य किहये मनकी व्याकुलता, मोह, जहत्व इन लक्षणोंसे अपर किहये आगंतुक अरोचक जाने। भूख होय परन्तु खानेकी सामर्थ्य न होना इसको अरुचि कहते हैं। आपको प्रिय भी अन्न किसीने दिया हो परन्तु खाय नहीं उसको अन्नाभिनन्दन कहते हैं। अन्नके स्मरण, श्रवण, दर्शन और वास इनसे जिसको न्नास होय उसको भक्तदेष कहते हैं। इस प्रकार यह रोग तीन प्रकारका है। इसी वास्ते चरक सुश्चतने अरोचके शब्द करके संग्रह करा है॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरिनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया-मरुचिरोगनिदानं समाप्तम् ॥

४ उक्तं हि वृद्धभोजेन-प्रक्षिप्तं यन्मुखे चात्रं जन्तोस्तत्स्वदते मुद्दः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणु । चिन्तियत्वा तु मनसा दृष्टा श्रुत्वा च भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तु- भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य भयार्तस्य अभिचाराभिभूतये । यस्यात्रे न भवेच्छ्रद्वा स भक्तद्वेष उच्यते ॥ इति ।

### अथ छर्दिनिदानम्।

छदिके कारण और निरुक्ति।

दुष्टेर्देषिः पृथक्सर्वर्वीभत्सालोकनादिभिः । छर्दयः पञ्च विज्ञेया-स्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ अतिद्रवैरतिस्निग्धेरह्योर्छवणे-रापे । अकाले चातिमात्रश्च तथाऽसात्म्यश्च भोजनेः ॥ २ ॥ श्रमाद्भयादथोद्धेगादजीर्णात्कृमिदोषतः । नार्याश्चापन्नसत्त्वाया स्तथातिद्वतमश्चतः॥३॥ बीभत्सेहेंतुभिश्चान्येर्द्धतमुत्केशितो बलात् । छाद्यन्नाननं वेगैर्र्द्यन्नद्गभञ्जनेः ॥ निरुच्यते छीर्द्रिति दोषो वकं प्रधावति ॥ ४ ॥

दुष्ट हुए पृथकू और सब दोषों करके तथा दुष्ट वस्तुके देखनेसे आदिशब्द करके दुष्ट गन्धके स्ंघनेसे पांच प्रकारकी छिदं जाननी अर्थात् जिसको रह वमन उलटी कहते हैं उसके लक्षण आगे कहते हैं। अत्यन्त पतले अथवा चिकने अह्य (अप्रिय) वस्तु, खारके पदार्थ इनके सेवन करनेने, कुसमय भोजन करनेसे अथवा अत्यन्त भोजन करनेसे अथवा जो न पचे ऐसे भोजन करनेसे, श्रम, भय, उद्देग, अजीर्ण, कृमिदोष इन कारणोंसे, गिमणी स्त्रीके गर्भकी पीडासे तथा जल्दीर भोजन करनेसे और वीभत्स (खोटे) कारणोंसे जैसे विष्ठा, राध आदिका देखना इनसे तीनों दोष कुषित हो बलसे मुखको आच्छादन करें और अंगोंको पीडा कर सुखदारा भोजन किया हुआ सब निकाल देयँ इसको (छार्दे) उलटी ऐसे मनुष्य कहते हैं। इस जगह उदानवायु वमन कराती है।

छार्दिके पूर्वरूप।

### ह्छासोद्गारसंरोधौ प्रसेको छवणास्यता । द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वछक्षणम् ॥ ५ ॥

हृद्यमें खारा, खट्टा प्रथमही निकले अथवा सूखी रह होय, डकार आवे नहीं , लार गिरे, खारी मुख हो जाय, अन्न और पानीसे अत्यन्त अरुचि होय ये छदीं (छाट) के पूर्वरूप हैं॥

बातकी छर्दिके लक्षण ।

### हत्पार्श्वपीडा मुखशोषशीर्षनाभ्यत्तिकासस्वरभेदतोदैः।

१ छादपति मुखम् अर्दयति चाङ्गानि इति छर्दिः।

उद्गारशब्दं प्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तजुकं कषायस् । कृच्छ्रेण चाल्पं महताच वेगेनातोंऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखस्॥६॥

हृदय और पसवाडा इनमें पीडा होय, मुखशोष मस्तक और नाभि इनमें ग्रूल होय, खांसी, स्वरभेद, सुई चुभनेकीसी पीडा हो, डकारका शब्द प्रबल होय, वमनमें शाग आवे, ठहर ठहरकर वमन होय तथा थोडी होय, वमनका रंग काला होय, पतली और कसैली होय, वमनका वेग बहुत होय परन्तु वमन थोडा होय और वेगके प्रभावसे दुःख बहुत होय ये लक्षण वायुकी छोंदिके हैं।

पित्तकी छार्दिके लक्षण।

मुच्छा पिपासा मुखशोपशिषिताल्विक्षसन्तापतमोश्रमार्तः। पीतं भृशोष्णं हरितं सतिकं भूत्रं च पित्तेन वमेत्सदाह्म ॥ ७॥

मूर्च्छी, प्यास, मुखशोप, मस्तक, तल्लआ, नेत्र इनमें सन्ताप अर्थात् तपायमान रहे, अन्धेरा आवे, चक्कर आवे, रोगी पीला गरम हरा कल्लुआ धूओंके रंगका और दाह युक्त ऐसे पित्तको वमन करे, यह पित्तकी छर्दिका लक्षण है ॥

कफकी छदिके लक्षण।

तन्द्रारूयमाधुर्यकफप्रसेकं सन्तोषनिद्रारुचिगौरवार्तः । क्षिग्धं धनं स्वादु कफाद्विशुद्धं सरोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥ ८॥ तन्द्रा, मुखमें मिठास, कफका पडना, सन्तोष ( खाये विनाही द्यप्ति ), निद्रा, अरुचि, भारीपना इनसे पीडित हो, चिकना, गाढा, मीठा, सफेदं ऐसे कफको वमन करे। जब रह करे तब पीडा थोडी होय, रोमांच हो ये कफकी छाँदैंके लक्षण हैं॥ विदोषकी छाँदैंके लक्षण।

श्रूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम् । छर्दिस्त्रिदेशवाझ्चवणाम्लनीलसांद्रोष्णरकं वमतां नृणां स्यात् ॥९॥ श्रूल, अजीर्ण, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन लक्षणोंसे प्रबल भई जो वमन सो सन्निपातसे होती है। रह करनेवालेकी वमन खारी, खट्टी, नीली, संघट्ट ( जिसको देशवारी मनुष्य जाडी कहे हैं ) गरम लाल ऐसी होय है ॥

असाध्य छर्दिके लक्षण ।

विद्रस्वेद्यूत्राम्बुवहानि वायुः स्रोतांसि संरुद्ध्य यदोर्ध्यमिति । बत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्भय नरस्य कोष्टात्॥१०॥

विण्यूत्रयोस्तत्समगन्धवर्णे तृद्श्वासकासार्तियुतं प्रसक्तम् । प्रच्छद्येद्वष्टमिहातिवेगात्तथार्दितश्चाञ्ज विनाशमेति ॥ ११ ॥

जिस समय वह वायु पुरीष, पसीना मूत्र और जल इनके बहनेवाली नाडि॰ योंके मार्गको रोककर ऊपर आवे तब ऊपर आनेवाला दोष ( मलमूत्रादि ) कोठेसे बाहर निकाल वमन करावे उस वमनसे मलमूत्रकीसी दुर्गध आवे, तथा वर्ण भी मल मूत्रके सदश हो, प्यास, श्वास, खांसी और शूल ये होयँ और यह वमन बारं-बार बढ़े वेगसे होय है। इस वमनसे पीडित मनुष्य थोडे कालमें नाशको प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि, सब छिंदें प्रबल है परन्तु ऐसी छिंद असाध्य है।

आगन्तुकछर्दिके लक्षण।

बीभत्सना दोहदनाऽऽमना च याऽसात्म्यना वा कृमिना च या हि। सा पश्चमी तां च विभावयेत्त दोषोच्छ्येणैव यथोक्तमादौ ॥१२॥

बीमत्स पदार्थ किहये मल, राघ, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुओं के देखनेसे, गन्धसे, स्वादसे, स्त्रीके गर्भ रहनेसे, आमसे, असात्म्य भोजनसे अथवा कृमिरोगसे इन कारणों से प्रगट भई आगंतुक पांचवीं छिंद होती है। उससे पूर्वोक्त लक्षणों मेंसे जिस दोषके अधिक लक्षण मिले उसी दोषको प्रवल जाने॥

कृमिकी छाँदैके लक्षण।

शूलहञ्चासबहुला कृमिजा च विशेषतः । कृमिहृद्दागतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३ ॥

कृमिकी छदिमें शूल, खाली रह ये विशेष होते हैं और बहुधा कृमि और हृदय-रोग इनके लक्षणसहश लक्षण जानना । जैसे पिछाडी कह आये हैं—" उत्क्रेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हृङ्कासकस्तमः । अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत् ॥ "

कृमिके साध्यासाध्य लक्षण ।

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च॥ १४॥

क्षीण पुरुषकी अथवा बारम्बार एकसी होनेवाली और कासादि उपद्रवयुक्त और रुधिर राघ मिली मोरचंद्रिकाके समान ऐसी छार्द असाध्य है और जो उप-द्रवरहित हो उसको साध्य समझकर उपाय करे।।

क्रमिके उपद्रव ।

कासश्वासी ज्वरो हिका तृष्णा वैचित्त्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्वेव होयारुछर्दैरुपद्रवाः ॥ १५॥

खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, वेचेतपना, इदयरोग, अँधेरा आना ये छाँदेरोगके उपद्रव हैं॥

मधुकोशं सुनिर्मथ्य सारमाकृष्य वे मया। वनभाषाकृता टीका माधवार्थप्रकाशिका॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां छदिनिदानं समाप्तम् ।

### अथ तृष्णानिदानम्।



तृष्णाको सम्प्राप्ति ।

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वाप्यूर्ध्वं चितं पित्तविवर्धनैश्च । पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालु प्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ॥ ९ ॥

भयसे, श्रमसे, बलके क्षयसे और पित्तके बढानेवाले क्रोध उपवासादिकोंसे अपने स्थानमें संचित हुआ जो पित्त और वात ये कुपित होकर उत्पर तालुए (पिपासा-स्थान) में जाय तृष्णा (प्यास) को उत्पन्न करें। इस जगह तालुका तो उपल-क्षणमात्र है तालुके कहनेसे क्लोमस्थान (हृदयमें जो प्यासका स्थान है) उसका भी अहण है, क्योंकि वह भी प्यासका स्थान है, सो चर्रकमें लिखा है।

अन्नजादि तृष्णाको सम्प्राप्ति ।

स्रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तृष्णा भवतीह जन्तोः। तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा द्यामसमुद्रवा च॥२ भक्तोद्रवा सप्तामकेति तासां निबोध छिंगान्यनुपूर्वशश्च॥

जलके बहनेवाली नसके दूषित होनेसे दोष (अन्न कफ और आम) इनसे तृष्णा रोग होय हैं सो तीन हैं और चौथी (क्षतजतृष्णा जो त्रणवाले पुरुषके होती हैं) पांचवी क्षयसे होती है छठी आमसे होती है, सातवी अन्नसे होय है। उन्होंके लक्षण

१ रसवाहिनी च धमनी जिह्नामूळाळवाळुळोत्रः । संद्योष्य चणां देहे कुरुते चण्णामतिप्रवळाम् ॥

कमसे कहता हूं। इनमें पहिली चार तृष्णा सुखसाध्य हैं और बाकीकी तीन कष्ट-साध्य हैं। शंका—क्योंजी! इस क्षोकमें—"स्रोतःसु" यह बहुवचन क्यों घरा यह विरुद्ध हैं. क्योंकि, सुश्रुंतमें तो जलके वहनेवाली दोही नाडी मानी हैं। उत्तर—उद-कके बहानेवाले दो स्रोतोंकाही अनेक विस्तार होनेसे बहुवचन किया है। यहांपर अन्न, कफ आमको दुष्ट करनेसे तथा दुष्ट रोगोंको सम्बन्ध होनेसे अन्न, आम, कफको दोषत्व ग्रहण है यह गयदासका मत है अथवा दोषके कहनेसे वात, पित्त, कफका ही ग्रहण करना चाहिये॥

वातकी तृषाके लक्षण।

#### क्षामास्यता मारुतसंभवायां तोदरूतथा शंखशिरःसु चापि । स्रोतोनिरोधो विरसं च वकं शीताभिराद्धिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

वातकी तृषा (प्यास ) से मुख उत्तर जाय अथवा दीन होय, कनपटी और मस्तक इन ठिकाने नोचनेके समान पीडा होय, रस और जल बहनेवाली नाडि-योंका मार्ग रुक जाय, मुखसे स्वाद जाता रहे और शीतल जलके पीनेसे प्यास वढे, चकारसे निद्राका नाश होय ॥

पित्तको तृषाके लक्षण।

### मुच्छात्रविद्रेषविलापदाहा रक्तेश्चणत्वं प्रततश्च शोषः।

शीताभिनन्दा मुखितिकता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च॥ ४॥ पित्तकी,तृषामें मुर्च्छा, अन्नमें अरुचि, बडवड, दाह, नेत्रोंमें लाली, अत्यन्त

शोष, शीत पदार्थकी इच्छा, मुखमें कटुता और सन्ताप ये लक्षण होते हैं॥

कफको तृषाके लक्षण।

# बाष्पावरोधात्कपसंवृतेऽम्रौ तृष्णाबलासेन भवेत्तथा तु।

निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः ग्रुष्यति चातिमात्रम् ॥५॥

अपने कारणसे कुपित कफ करके जठराप्ति आच्छादित होय तब अग्निकी गरमी अघोगत जलके बहनेवाली नाडियोंको सुखाय कफकी तृषाको प्रगट करें केवल कफसे तृष्णाका प्रगट होना असंभव है, केवल कफ बढे भयेका द्रवीभूत धर्म पतला होनेसे प्यासकर्तृत्व असंभव है और वातिपत्तको तृषा करनेवाले होनेसे होय हैं सो ग्रन्थांतरमें लिखा भी है इसीसे चरकाचार्यने कफकी तृष्णा

१ द्व उदकवहे इति । २ यदुक्तम्—'िवत्तं सवातं कृपितं नराणाम्' इत्यादि । चरकेऽप्युक्तम्— 'नोऽप्रेविना सपणाद्वा तौ हि शोषणे हेतुः' इति । सुश्रुतेऽप्युक्तम्—मन्दस्याग्नेयवायव्यौ गुणाव• म्युवहानि च । स्रोतंसि शोषयेषस्मात्ततस्तृष्णा प्रवर्तते ॥

नहीं कही, सुश्रुतने चिकित्सामें भेद होनेसे कही है और हारीतेने भी सिपत्त कफकी कष्णा मानी केवल कफकी नहीं मानी। इस त्यामें निद्रा, भारीपना, सुखमें मिठास ये लक्षण होते हैं। इस त्यासे पीडित पुरुष अत्यन्त सुख जाता है।।

क्षतजतृष्णाके लक्षण ।

### क्षतस्य रुक्शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ ६ ॥

शिक्षादिकके लगनेसे घाव होय तब उस पुरुपके पीडा और रुधिरका स्नाव होनेसे जो तृष्णा होय यह चौथी क्षतजतृष्णा जाननी ॥

क्षयजतृष्णाके लक्षण ।

### रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तयाभिभूतरुत निज्ञादिनेषु । पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः । रसक्षयोक्तानि च रुक्षणानि तस्यामशेषेण भिष्गव्यवस्येत् ॥ ७ ॥

रसक्षयसे जो तृष्णा होय उसमें जो लक्षण होते हैं सो क्षयज तृष्णामें होते हैं, तिससे पीडित पुरुष रात्रिदिन बारम्बार पानी पीवे परन्तु सन्तोष नहीं होय। कोई आचार्य इसको सिल्पातसे प्रगट कहते हैं रसक्षयके जो लक्षण कहे वे सब होते हैं सो वैद्योंको जानने चाहिये। रसक्षय लक्षण सुश्चर्तमें कहे हैं सो इस प्रकारका रसक्षय होनेसे हृदयमें पीडा, कंप, शोष, बिधरता (बहरापना) और प्यास होती है।

आमजतृष्णाके रुक्षण ।

### त्रिदोषिङ्गामसमुद्भवा तु हृच्छूलिष्ठीवनसादकर्त्री ॥ ८ ॥

आमज कहिये अजीर्णते जो तृष्णा होय उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं सो सुश्रुतमें लिखा भी है और हृदयमें ग्रूल, लारका गिरना, ग्लानि ये सब होते हैं ॥

अनजतृष्णाके लक्षण ।

### क्षिग्धं तथाम्छं छवणं च भुक्तं गुर्वन्नभेवाञ्च तृषां करोति।

१ तदुक्तं हारीतेन—स्वाद्वम्छलवणाजींथीं: क्रुद्धः स्रोध्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहां स्रोतररुष्णां संजनयेन्द्रणाम् ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुर्यं वदनस्य च । मक्तद्रेषः प्रसेक्ष्यः निद्राधिक्यं तथैव च ॥ लिङ्गेरेतैर्विजानीयाचृष्णां कपसमुद्भवाम् ॥ २ रसक्षये हृत्पीडा कंपशोषी वधि-रवा चृष्णा चीत ॥ ३ अजीणीत्पवनादीनां विश्वभो बलवान्भवेत् । इति । सततं यः पिबे-चोयं न कृप्तिमिधगच्छति । पुनः कांक्षाते वोयं च तं कृष्णादिवमादिशेत् ॥ इति ॥

चिकना, खटा, खारा, चकारसे कडुआ कसेला आदि जानना, ऐसे भोजनसे तथा मात्राधिक और भारी ऐसा अन्न खानेसे अवश्य ही शीघ्र प्यासको प्रगट करे। इटबल आचार्यने पांचही तृष्णा कही है—बातकी, पित्तकी, क्षयकी, आमकी, उप-सर्गकी। तहां कफकी आमकी तृषाके अन्तर्गत कही है और क्षतजा बातकी तृषाके अन्तर्गत जाननी और अन्नजा भी बातकी तृषाके अन्तर्गत कही है, क्योंकि भोजनसे बातका कोप होता है। शंका—क्यों जी! सुश्रुतने मद्यके प्रकरणमें मद्यकी तृष्णा कही है फिर माधवाचार्यने सात ही तृष्णा कसे कही हैं ? उत्तर—इटबलाचार्यके मतसे मद्यकी तृषाको बातकी तृषाके अन्तर्गत होनेसे माधवाचार्यने सातही कही हैं।

उपसर्गज तृषाके लक्षण ।

हीनस्वरः प्रताम्यन्दीनाननञ्जष्कहृदयगलतालुः ॥ ९ ॥ भवति खलु सोपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कृष्टा । ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ॥ १० ॥

हीनस्वर, मोह, मनमें ग्लानि होय, मुख दीन होजाय, हृद्य गला और ताल स्व जाय यह तृष्णा उपद्रवेंसे होते हैं। यह मनुष्यको सुखाय डाले और व्याधिसे श्रीर कृश होनेसे यह कष्टताध्य होजाती है। वे उपद्रव ये हैं ज्वर, मोह क्षय, खांसी, श्वास, आदिशब्दसे अतिसारादिकोंका प्रहण है ये रोग जिसके होय उसके तृष्णा कष्टसाध्य जाननी ॥

असाध्य तृषाके लक्षण ।

### सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगक्कशानां विभिन्नसक्तानाम् । घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ ११ ॥

वातजादि सब प्रकारकी तृष्णा अत्यन्त वढी हुई अथवा रोगसे कृश भया ऐसे पुरुषके जो तृष्णा है सो अथवा छिंदेसे प्रगट भई जो तृष्णा और जो भयंकर उपदिकरके युक्त ऐसी तृष्णा मारनेका कारण होय है ॥

मधुकोशं सुनिर्मध्य सारमारुष्य वै मया। वनभाषारुता टीका माधवार्थप्रकाशिका॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां दृष्णारोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ मूच्छानिदानम्।



#### निदान और सम्प्राप्ति ।

तृष्णामें मोह होता है, इसीसे तृष्णाके अनन्तर मृर्च्छाको कहते हैं-

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। वेगाघातादभीघाता-द्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥ करणायतनेषूत्रा बाह्मेष्वा-भ्यन्तरेषु च । निविशन्ते यदा दोषास्तदा सूर्च्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥ संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्विनछादिभिः । ततो-ऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोइकृत् ॥३॥ सुखदुःखव्यपोद्धा-च नरः पतित काष्ठवत् । मोहो सूर्च्छेति तामाहुः षिद्धिधा सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥ वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च । षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

शीण पुरुषके बहुत दोषके सश्चय होनेसे, विरुद्ध आहार शीर मत्स्यादिकके सेवन करनेसे, मल मूत्रादि वेगके धारणकरनेसे, लकडी आदिके चोट लगनेसे, अथवा जिस पुरुषका सत्त्वगुण शीण होगया हो ऐसे पुरुषकी मनके आयतन (स्थान) बाहरकी चक्षु आदि हैं उसमें और भीतरके मनके बहानेवाली सोतोंमें प्रबल बातादि दोष कुषित हुए जब ठहरते हैं तब मनुष्य मुर्च्छाको प्राप्त होता है। संज्ञांके वहनेवाली नाडियोंमें वातादि दोषों करके आच्छादित होनेसे सुखदु:खका ज्ञान नष्ट होय तब मनुष्य पृथ्वीपर काष्ठकी तरह गिरे। इस रोगको मूर्च्छा अथवा मोह ऐसे कहते हैं। अथवा बाहरकी इन्द्रिय—नेत्र, कान आदि कमेन्द्रिय और बुद्धीन्द्रिय इनमें बलवान दोष (वात, पित्त, कफ) प्रवेश कर संज्ञाकी बहनेवाली जो नाडी तिनको वह वात, पित्त, कफ रोक अन्धकारको प्रगट करे तब मनुष्य काष्ठकी भांति पृथ्वीपर गिरे उसको मूर्च्छा कहते हैं अथवा मोह कहते हैं। सो मूर्च्छा छः प्रकारकी है—वात, पित्त, कफसे तीन प्रकारकी और रुधिर, विष और मद्य इन मेदोंसे तीन प्रकारकी, इन तीनों मूर्च्छा अोंमें पित्त है सो मुख्य प्रधान है अथवा ट्यापक है।

१ उक्तं चामिधानांतरे—संज्ञोपघाते मूर्च्छाया मूर्च्छा स्यान्मूर्च्छनं तथा । कश्मलं प्रलयो मोद्दः संन्यासस्तु मृतोपमः ॥ इति ॥

मुच्छीका पूर्वरूप ।

हृत्पीडा जृम्भणं ग्रानिः संज्ञादीर्बल्यमेव च । सर्वासां पूर्वरूपाणि यथास्वं च विभावयेत् ॥ ६ ॥

हृद्यमें पीडा, जम्भाई, ग्लानि, श्रांति ये मूर्च्छाके पूर्वरूप हैं। आगे उस मूर्च्छाके वातादि भेद जानने यह भेद प्रगट हुई रूपावस्थामें जानने चाहिये, पूर्वरूपकी अवस्थामें नहीं जानने चाहिये यह जैज्ञटाचार्यका मत है।

वातकी मुर्च्छाके लक्षण ।

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरूणम् । पर्यस्तमः प्रविशति शीघं च प्रतिबुद्धचते ॥ ७ ॥ वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च । कार्श्य स्यावारूणा च्छाया मूर्च्छाये वातसंभवे ॥ ८ ॥

जो मनुष्य नीले रंगका अथवा काले रंगका तथा लाल रंगका आकाशको देखे पीछे मूर्च्छाको प्राप्त होय और जल्दी होश हो जाय, देहमें कम्प, अंगोंका टूटना, हृदयमें पीडा होय, शरीर कृश हो जाय, शरीरका रंग काला, लाल पडजाय, उसको बातकी मूर्च्छा जाननी ॥

पित्तको मुर्च्छकि लक्षण।

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा । पर्यंस्तमः प्रविद्याति सस्वेदश्च प्रबुद्धचते ॥ ९ ॥ सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः । संभिन्नवर्चाः पीताभो मूच्छी चेत्पित्तसंभवा ॥ १० ॥

जिसको आकाश लाल, हरा, पीला दीखे पीछे मूर्च्छा आवे और सावधान होते समय पसीना आवे, प्यास होय, सन्ताप होय, नेत्र लाल पीले होयँ, मल पतला होय, देहका वर्ण पीला होय यह लक्षण पित्तकी मूर्च्छाके हैं ॥

कफकी मूच्छांके लक्षण।

मेचसंकाशमाकाशंमावृतं वा तमो घनैः।
पश्यंस्तमः प्रविशाति चिराच प्रतिबुद्धचते॥ ११॥
ग्रुक्भिः प्रावृतेरङ्गेर्थथेवाईंण चर्मणा।
सप्रसेकः सहस्रासो मुच्छिये कफसंभवे॥ १२॥

कफकी मुर्च्छोमें आकाशको मेघके समान अथवा अंधकारके समान अथवा बहल इनसे ज्याप्त देखकर मुर्च्छोगत होय; देरमें सावधान होय भारी बोझासा देहपर भार मालूम होय अथवा गीला चमडा धारण करासा मालूम होय, खुखते पानी गिरे, रह होयगी ऐसा मालूम होय ॥

सिन्नपातकी मुच्छाके लक्षण।

सर्वाकृतिः सन्निपातादपरमार इवापरः । स जन्तुं पातयत्याञ्ज विना वीभत्सचेष्टितैः ॥ १३॥

सित्रपातकी मूर्छीमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं, ये रोग दूसरा अपस्मार ( मृगी ) जानना चाहिये । परन्तु अपस्मारमें दांतोंका चवाना, मुखसे झागका गेरना, नेत्रोंका हाल औरही प्रकारका हो जाना इत्यादिक लक्षण होते हैं सो इस गेगमें नहीं होते, इतनाही भेद है । राङ्का—क्यों जी ! पूर्व तो छः प्रकारकी मूर्छा कह आये फिर सित्रपातकी मूर्छा कैसे कही ? उत्तर—चरकेंकी अष्टोत्तरीयाध्यायमें लिखा है. जैसे—अपस्मार चार प्रकारका है वातका, पित्तका, कफका, सित्रपातका, उसी प्रकार मूर्ड्छारोगभी चार प्रकारका है इसी मतको ग्रहण कर माधवाचार्यने सिन्नपातकी मूर्छा कही है । प्रथम रक्तजादि छः सुश्चतके मतसे लिखी हैं और सिन्नपातकी चरकके मतसे, क्योंकि, इस संग्रह ग्रन्थमें शास्त्रोंके स्वीकार होनेसे सुश्चत चरक दोनोंकाही मत लिखने पडा है ॥

रक्तकी मूर्च्छाके लक्षण।

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तद्न्वयः। तस्माद्रकस्य गन्धेन सूच्छन्ति भुवि मानवाः। द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यद्भिमुद्धति॥ १४॥

पृथ्वी और जल ये दोनों तमोग्रण विशिष्ट हैं सो सुश्रुंतमें लिला है । और रुधिरकी गन्ध भी उन दोनोंसे अर्थात् पृथ्वी और जलसे मगट है तो रुधिरकी गन्ध भी तमोग्रुणविशिष्ट हुई इसीसे जो तामसी पुरुष हैं वे रुधिरकी गन्यसे मुर्छित होते हैं। और जो राजसी, सान्तिकी पुरुष हैं सो मुर्छित नहीं होते. दांका—क्यों जी! चम्पक आदि (चम्पा) पुष्पेंकी गंधंसे भी मुर्छा होनी चाहिये. क्योंकि, उसमें भी पार्थिव अर्थात् तामसग्रुणविशिष्ट गन्ध है। इसवास्ते उत्तर कहते हैं—" द्रव्यस्वभाव इत्येके" अर्थात् कोई आचार्य कहते हैं कि, ये द्रव्यका ही स्वभाव है अर्थात्

१ चतस्रो मूर्च्छा अपस्मारे व्याख्याताः । यथा चस्वारोऽपरमाराः वातेन, पित्तेन, ख्रेष्मणा सिमपातेन तहन्मूर्च्छा अपीत्यर्थः । २ तमोबहुला पृथ्वी सत्त्वतमोबहुला आप इति । ३ यहुक्तं भोजेन-सार्थाग्दष्टिर्भवति मूढोच्छ्वासस्तयैव च । दर्शनादस्त्वतसाद्गन्धायैव प्रमुद्धाति॥इति॥

रुधिरका यही स्वभाव है कि, जिसकी गन्धसे ही मनुष्य मूर्छित होता है । अव स्वभावको और भी हढ करते हैं—" हष्ट्वा यदभिमुह्याते " अर्थात् रक्तके देखनेसे भी मूर्चिछत होय सो लिखा भी है ॥

विष और मद्यसे उत्पन्न मुर्च्छाको कहते हैं-

गुणास्तीवतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः । त एव तस्मादार्थ्यां तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ॥ १५॥

तैलादिकोंमें जो दर्श गुण हैं वे ही गुण विष और मद्यमें अत्यंत तीव्रतासे रहते हैं। इसी विष और मद्यके सेवन करनेसे मोह होता है इसमें भी मद्यमें तीव्र रहे और विषमें तीव्रतर रहे इसीसे विषकों मोह स्वयं ज्ञांत नहीं होता, क्योंकि, विष अपाकी है और मद्यका मोह मद्यके नज्ञा उतरेपर ज्ञांत हो जाता है। यह भेद विष और मद्यमें रहता है॥

रक्तजादि तीन मुच्छिओंके लक्षण ।

स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजां मूढोच्छासश्च मूर्चिछतः ॥ १६॥ मद्येन विरुपञ्छेते नष्टविञ्चान्तमानसः। गात्राणि विक्षिपन्भूमौ जरां यावन्न याति तत्॥ १७॥ वेपशुस्वप्रतृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूर्चिछते। वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषरुश्णैः॥ १८॥

रुघिरकी मुच्छोमें अंग और नेत्र निश्चल हो जायँ और श्वास अच्छे प्रकार आवे नहीं। वहुत मद्यके पीनेसे जो मुच्छों हो उसके ये लक्षण हैं। बहुत बकता हुआ सोय जाय, संज्ञा जाती रहें, अमयुक्त होय और जबतक मद्य न पचे तबतक पृथ्वीमें हाथ पर पटके। विपंजन्य मूच्छोमें कांपे, सोवे, प्यास लगे और अँधेरा आवे, एवं विष वृक्षके मूल, पत्र, दूध इनके भेदकर जो विषमक्षणसे लक्षण होते हैं, सो सब लक्षण होते हैं।

मूर्च्छा, अम, तन्द्रा और निद्रा इनके भेद ।

मुर्च्छा पित्ततमः प्राया रजः पित्तानिलाद्धमैः । तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा श्चेष्मतमोभवा ॥ १९॥

१ यदुक्तं दृढवलेन-छघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि च । उष्णमिनदेंश्यरसं दृशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञेः ॥ इति । २ ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सित्रपातप्रकोषिणः । त एव मचे दृश्यन्ते ।विषे तु वलवत्तराः ॥ इति । ३ तत्र भ्रमः स्थाणौ पुरुषज्ञानं पुरुषे विपरीतसस्त्रं- ज्ञानादिकम् । अन्ये चक्रस्थितस्येव संभ्रमवस्तुदर्शनमिति ॥

मुर्च्छामें ित्त और तमोग्रुण अधिक रहे। रजोग्रुण पित्त और वायु इनसे अम होय है। तमोग्रुण, वायु और कफ इनसे तन्द्रा और कफ तथा तमोग्रुण इनसे निद्रा उत्पन्न होती है॥

तन्द्राके लक्षण ।

#### इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिगीरवं ज्ञम्भणं क्कमः। निद्रार्त्तस्येव यस्येते तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्॥ २०॥

इन्द्रियें अपने अपने विषयको ग्रहण न करें, देह भारी हो जाय अर्थात् सुस्त हो जाय, जम्माई और क्रम होय ये लक्षण निदार्त्त पुरुषके सहश जिसके होयं उसको तन्द्रा कहते हैं। इसमें आघे नेत्र खुले रहते हैं। निदार्में इन्द्रिय और मनको मोह होय है, तन्द्रामें केवल इंद्रियोंको ही मोह होता है। निद्रां और अंम ये दोनों आति- प्रसिद्ध होनेसे माधवाचार्यने नहीं कहे, परन्तु चरकमें कहे हैं सो इस प्रकारकी— जिस समय मन और इन्द्रिय खेदको प्राप्त होयँ और अपने अपने विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) को त्याग देयँ, तब यह मनुष्यको निद्रा आती है।

संन्यासके भेदको कहते हैं-

### दोषेषु मदमूच्छींद्या गतवेगेषु देहिनाम् । स्वयमेवोपञ्चाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २९ ॥

दोषोंके वेग होनेसे मदमूर्च्छादि अपने आप शान्त हो जाते हैं परन्तु यह संन्यास औषधके विना शान्त नहीं होता है ॥

संन्यासके लक्षण।

वाग्देहमनसां चेष्टा आक्षिप्यातिबला मलाः । संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २२ ॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः । प्राणैर्विमुच्यते ज्ञीष्टं मुक्त्वा सद्यःफलां कियाम् ॥ २३ ॥

अत्यन्त बलिष्ठ भये जो दोष सो वाणी देह और मन इनके व्यापारको बन्दकर हृदयमें प्राप्त हो निर्बलमनुष्यको मूर्च्छा करे वह संन्याससे पीडित मनुष्य काष्ठकी भांति पृथ्वीपर गिरे, उसकी सद्यांफल चिकित्सा अर्थात् सुईसे छेदना, तीखा

१ यदा तु मनासे झान्ते कर्मात्मानः छमान्विताः । विषयेभ्योनिवर्त्तन्ते तदा स्विपिति मानवः॥ २ चक्रवद्श्रमतो गात्रं भूमी पतित सर्वदा । श्रमरोग इति झेयो रजःपित्तानिखात्मकः ॥

अञ्जनका लगाना, अनामिकाको पीडित करना, कौंचकी फली लगाना, दाइ देना, नास देना इत्यादिक न करे तो वह रोगी प्राणवियुक्त कहिये मरणको प्राप्त हो अन्यथा बचे हैं॥

> मधुकोशं सुनिर्भथ्य सारमारुष्य यत्नतः । वजभाषारुता टीका माधवार्थपकाशिका ॥ इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरपणीतमाधवार्थबोधिनीभाषाटीकायां मूच्छोनिदानं समाप्ताम् ॥

# अथ मदात्ययनिदानम् ।

ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः। तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युयो मदात्ययः॥ १॥ किंतु मद्यं स्वभावेन यथैवात्रं तथा स्मृतम्। अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्॥ २॥

विषके जो ग्रुण कहे हैं सीई ग्रुण मद्यमें हैं अर्थात् यही मद्य अविधिसे सेवन कराभया घोर भयंकर मदात्यय रोग प्रगट करे हैं। कोई ऐसी शंका करे कि, विषके ग्रुण मद्यमें हैं इससे विषके समान मद्यको सेवन न करे। इस विषयमें कहते हैं कि, मद्य यह स्वभावसे ही जैसे अन्न देहधारक है ऐसा ही है, परन्तु वह मद्य अविधिसे पावे तो रोगकारक होता है और विधिसे सेवन करे तो अग्रुतके समान ग्रुण करे।।

विधिना मात्रया काले हितेरत्नैर्यथावलम् । प्रहृष्टो यः पिवेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥ ३ ॥ स्निग्धेः सद्त्रैर्मासेश्व सह अक्ष्येश्व सेवितम् । भवेदायुःप्रकर्पाय बलायोपचयाय च ॥ ४ ॥

१ विधिश्वायं तद्यथा—कुमुमितलतोपगृहः प्रकटानिरन्तरनवांकुरितकररोमांनैः मधुकरमधुर-इंकारसीत्कारे-मुक्तकण्ठकलककण्ठकृतितै-दिक्षिणसभारणोद्विजितसमुद्धसितपहनकरप्रचारेस्तकणे स्तक्षिकपक्षांततरळलताभिरतिशोमनेषु वनोपवनेषु तुषारिकरणे रंजितप्रदाषेषु शृंगारसमुचि-तालंकृतिकमनीयकामिनीसमर्पितं लिलतळलनोपनीयमानं सुर्गिक्षिररूपरसोपदंशकं नाम परिमित्तपरार्द्धमधुपानं कं न सुख्यति । चरकेण तु विस्तरेणेतदुक्तं विद्धि ।

विधिपूर्वक प्रमाणके संग, योग्यकालमें, चिकना आदि अच्छे अन्नके संग यला-बलके अनुसार अत्यन्त हर्षके साथ जो मद्यान करे उसको अमृतके तुल्य जुण करे । इसके पीनेकी विधि मदात्ययके दूसरे श्लोककी टिप्पणीमें लिख आये हैं तथा प्रन्थान्तेरोंमें विधि तथा मात्रा कालका नियम लिखा है अर्थात् शुद्ध शरीर होकर पातःकाल सोपदंश ( अर्थात् मद्यपान करनेके बाद जो चटनी आदि पदार्थ खायेजाते हैं सो ) इन करके सहित दो पल पीने, मध्याहको चार पल पीने, तदनन्तर चिकना पदार्थ भोजन करे और सायंकालको आठ पल पीने, इस जगह पल नाम जिपुरसाई १ टके पक्षेको कहते हैं । अथवा चिकने अन्नके साथ मांसके साथ अथवा और अक्ष्य हैं उनके साथ मद्यके सेवन करे तो मनुष्यकी आयुष्य बढे, बल बढे तथा देह पुष्ट हो । इस श्लोकमें " क्षिण्येः सदनेः" यह जो पद धरा सो जिज्यका एक उपलक्षण है अर्थात् जो मद्यसे विपरीत ग्रुण रखते हैं जैसे तीक्ष्णादि दश ग्रुण हैं उनसे विपरीत होय उसके साथ मद्य पीना चाहिये सो तीक्ष्णादि दशगुण अन्यां तरेंमें लिखे हैं और विशेष देखना होय तो भावप्रकाशमें देख लेने, इस स्थलमें प्रन्थविस्तारभयसे हमने त्याग दिये हैं ॥

विधिसे मद्य पीनेके दूसरे गुण ।

# काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च । विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये सन्ति हिता ग्रुणाः ॥ ५ ॥

मद्यको विधिपूर्वक पीनेसे सुन्दर (स्वरूप) वस्तुओं मनकी वृत्ति,मनको सन्तोष, उत्साह, दूसरेको जीतनेकी सामर्थ्य इत्यादि हितकारक ग्रुण होते हैं। कही हुई विधिसे विरुद्ध मद्यपान करनेसे मदात्यय रोग होता है। सो मदात्यय तीन प्रकारका है-पूर्वमद मध्यमद और अन्त्यमद ॥

१ शुद्धकायः पिबेत्प्रातः सोपदंशेपलद्धयम् । मध्याहि द्विगुणं तम्र स्निग्धाहारेण पाचयेत् ॥ प्रदोषेऽष्टपलं तद्वत्मात्रा मद्ये रसायनम् । आरोग्यं धातुसात्म्यं च कांतिपृष्टिबलप्रदम् । अनेन विधिना संन्ये मद्य नित्यमतंद्वितैः । अन्येर्बुद्धयादयो यावदुल्लसांति निरत्ययाः ॥मात्रेयं विहिता सद्ये पाने रोगाय चापरा ॥इति । २ तत्र कालो द्विविधः—नित्यकः आवश्यकश्च । तत्र नित्यकः ऋतुसम्बन्धी । यथा मीष्मे शीतमधुरं माध्वीकादि । शीते उष्णं तीक्ष्णं गीडिकपैष्टिकादि । तथा आवश्यके काले वाते स्निग्धादि एवं वयस्यदाहार्यम् ॥

३-लघुस्तीक्ष्णो हि सूक्ष्मान्लो व्यवायाग्रुगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मद्ये दशगुणाः स्मृताः ॥ तथा च सुश्रुते-" मद्यं धन्लं तथा तीक्ष्णं सूक्षं विशदमेव च । रूश्चमाशुकरं चैव व्यवायि च विकासि च ॥ " इति ॥ अत्र अन्लरसत्वं चास्योद्द्तरसत्वेनोक्तम् । यदुक्तमन्यत्र " सर्वेषामन्लजावीनां मद्यं मार्श्च व्यवस्थितम् । " इति ॥

पूर्वमदके लक्षण।

बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्च । संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ६॥

बुद्धि, स्मरण और प्रीति इनको करे, सुख करे, पान ( पीना ), अन्न, निद्रा और रित इनको बढावे, सुन्दर पाठ और गीत गानेको बढावे, ऐसा प्रथम मद् आति रमणीय कहा है । शंका-क्यों जी ! मद तो मनमें विकार उत्पन्न करे है फिर आप इनको रमणीय कैसे कहते हो ? उत्तर-आपने कहा सो ठीक है परन्तु दुःखको दूर करनेसे इनको रमणीयता है, इसी कारण सुश्रुतने हर्षको मनके विकारोंमें कहा है ॥

द्वितीय मदके लक्षण ।

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्तः । आल्स्यनिदाभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ७ ॥

मध्यम मदसे मतवाले पुरुषकी बुद्धि स्मरण और वाणी यथार्थ नहीं होय विरुद्ध चेष्टा करे और वावलेकीसी चेष्टा करे, प्रचण्ड हो जाय, वारंबार आलसक और निद्रासे पीडित हो जाय ॥

तृतीय मदके लक्षण।

गच्छेदगम्यां न गुरूंश्च पश्येत्खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः । त्र्याच गुह्मानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः॥ ८॥

तीसरे मदसे पुरुष मदके अधीन होकर अगम्या (गुरुकी स्त्री आदिसे) गमन करे, बडोंका तिरस्कार करे, जो वस्तु खानेके योग्य नहीं हैं उनको खाय, संज्ञा जाती रहे और जो गुप्तवात इदयमें हैं उनको कहने लगे॥

चतुर्य मदके लक्षण।

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्विव निष्क्रियः। कार्याकार्यविभागाज्ञो मृताद्प्यपरो मृतः॥ ९॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्माद्मिव चापरम्। बहुदोषामिवारूढः कान्तारं स्ववशः कृती॥ १०॥

चतुर्थ मदसे मनुष्य मृद्ध होकर टूटे वृक्षके समान क्रियारहित होय, कार्य (करने योग्य ) अकार्य (नहीं करने योग्य ) इनको न समझे वह पुरुष मरेसे भी अधिक

मरा भया है कीन ऐसा स्ववश अथवा सुकृती पुरुष ऐसे निद्य मद (अमल) का सहनशील होता है किन्तु कोई नहीं होता. कैसे कि, सिंह ज्याघादि हिंसक पशु जिस वनमें बहुत हैं ऐसे निर्जन वनमें मार्गमें कीन चतुर मनुष्य जायगा। शंका-चरक विदेह वाग्भट आदि आचायोंने तो चतुर्थमद कहा ही नहीं है और सुश्रुतने कहा है इनमें विरोध क्यों है ! उत्तर—चरकमें जो दूसरे और तीसरेमें अन्तर कहा है सोही सुश्रुतने तृतीय मदको मानकर उसके लक्षण कहे हैं और जो चरकमें तृतीय मदके लक्षण कहे हैं और जो चरकमें तृतीय मदके लक्षण कहे हैं । ऐसे विरोध नहीं हैं, वास्तवमें तीनहा मद हैं। शंका— योंजी ! एक मदसे तीन प्रकारके मद होते हैं इसमें क्या कारण है ! उत्तर—मद्ये यह अग्निक समान है जैसे अग्निमें सुवर्ण (सोना) तपानेसे, उत्तम मध्यम अधमकी परीक्षा होती है ऐसे ही मद्य मी सत्त्वग्रुण, रजोग्रुण, तमोग्रुणवाले पुरुषको दूसरा मद, तमोग्रुणवाले पुरुषको तीसरा मद मात्र होता है। सो चरकमें लिखा है ॥

विधिहीन मद्यसेवनसे और विकार होते हैं उनको कहते हैं-

निर्भुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् । आपाद्येत्कष्टतमान्विकारानापादयेचापि शरीरभेदम् ॥ ११॥

जिस पुरुषने अन्नरहित निरन्तर मद्यपान नित्य करा होय वह अत्यन्त दुःख-दायक विकार (पानात्ययादिक) उत्पन्न करे हैं और शरीरका विनाश करे हैं ॥

> अन्नके साथ मदा सेवन करा भया भी कुन्दत्वादिकारणोंसे विकारकर्त्ता होता है, सो कहते हैं---

कुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन । व्यायामभाराष्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १२ ॥ अत्यम्लभक्ष्यावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽबलेन । उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् १३॥

कोधयुक्त, भयसे पीडित, प्यास, शोकवान्, क्षुघायुक्त, दंड कसरत और भारसे जो क्षीण हो गया होय, मलमूत्रआदि वेगसे पीडित हो, अत्यन्त अम्लरस खानेसे जिसका पेट भरा रहा हो, अजीर्णमें भोजन करनेवाले पुरुषके निर्वल पुरुषके गरमिसे तपायमान ऐसे मनुष्यके मद्य सेवन करनेसे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं॥

१ प्रधानावरमध्यानां रुक्माणां व्याक्तिदर्शकः। यथाप्रिरेवं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिदर्शकम् ॥

उन विकारोंको कहते हैं-

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा । पानविश्रममुत्रं च तेषां वक्ष्यामि रुक्षणम् ॥ १४ ॥

पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविश्रम इत्यादि विकार होते हैं उनके रूक्षण कहता हूं ॥

वातमदात्ययके लक्षण।

हिकाश्वासिशरःकम्पपार्श्वशूलप्रजागरैः । विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १५ ॥

हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप होना, पसवाडोंमें पीडा, निद्राका नाश और अत्यंत वक्तवाद ये लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय जानना ॥

पित्तमदात्ययके लक्षण ।

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारविश्रमैः । विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, विश्रम ( कुछ कुछ ज्ञान होय ) देहका वर्ण हरा होय इन लक्षणोंसे पित्तप्रधान मदात्यय जानना ॥

कफमदात्ययके लक्षण।

छर्चरोचकत्वद्धासतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः। विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्॥ १७॥

वमन ( रद्द ), अन्नमें अरुचि, खाली रद्द ( ओकारी ), तन्द्रा, देह गीली और भारी और ज्ञीत लगे इन लक्षणोंसे कफप्रधान मदात्यय जानना ॥

सन्निपात मदात्ययके लक्षण ।

श्रेयस्त्रिदोषजश्रापि सर्विलिङ्गेर्मदात्ययः ॥ १८॥ जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातप्रधान मदात्यय जानना ॥ परमदके लक्षण।

श्रेष्मोच्छ्योऽङ्गगुरुता मधुरास्यता च विण्यूत्रसिक्य तन्द्रि-ररोचकश्च । छिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञास्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चातिभेदः ॥ १९॥ कपका कोप (यह नासास्त्रावादिक जानना), देहका जड होना, मुखमें मिठास, मलमूत्रका अवरोध, तन्द्रा। अरुचि, प्यास, मस्तकमें पीडा और सन्धियोंमें कुठारीसे तोडने सरीखी पीडा होय ये परमदके लक्षण जानने ॥

पानाजीर्णके लक्षण ।

आध्यानसुत्रमथवोद्गिरणं विदाहः पाने त्वजीर्णसुपगच्छिति लक्षणानि । पेटका अत्यन्त फूलना, वमन, डकारका आना, जलन होना ये लक्षण जब मद्याजीर्ण होय है तब होते हैं ॥

पानविश्रमके लक्षण।

स्द्रात्रतोदकफसंस्रवकण्ठधूममूच्छीविमज्वरिश्रारोक्जनप्रदेहाः॥ २० द्वेषः सुरान्नविकृतेष्वपि तेषु तेषु तं पानविश्रमसुशंत्यखिलेनधीराः॥

हृद्य और गात्र इनमें सुई चुभानेकीसी पीडा होय, कफका स्नाव होय, कण्ठसे धुवां निकलनेकीसी पीडा, मुच्छा, वमन, ज्वर, शिरमें पीडा, मुख कफसे लिहसासा होय, अनेक प्रकारकी मैरेय पेष्टिक इत्यादिक सुराविकृति और लड्डू, पेडा आदि अन्नविकृति इनमें देष होय इन सर्व लक्षणसे इस रोगको (पानविश्रम ) ऐसे कहते हैं। सिन्नपातके अन्तर्गत होनेसे ये परमदादिक तीनों चरकने नहीं कहें और पूर्वोक्त मदात्ययके लक्षणसे विलक्षण होनेसे सुश्रुतमें उक्त त्रिदोषज मदात्य- यको पृथकू कहा है।

पानविश्रमके असाध्य रुक्षण ।

हीनोत्तरोष्ठमितशीतममन्ददाहं तैलप्रभास्यमितपानहतं त्यजेत्तम् ॥ २९ ॥ जिह्वोष्ठदन्तमितं त्वथवापि नीलं पीतं च यस्य नयने रुधिरप्रमे वा।

उत्परके होठसे नीचेका होठ कुछ लम्बा होय, देहके बाहर अतिशीत लगे और भीतर अत्यन्त दाह होय, तेलसे लिप्तसदृश मुख हो, जीभ होठ दांत ये काले अथवा नीले हो जायँ, नेत्र पीले, अथवा रुधिरके समान लाल होयँ ऐसे अतिपानसे अर्थात् अतिमद्य पीनेसे नष्ट मनुष्यको वैद्य त्याग दे । चरकेमें घ्वंसक, विक्षेपक दो मद्यविकार और कहे हैं ॥

१ विच्छित्रमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वंसो विश्वेपकश्चेव रोगस्तस्योपजाते ॥ १॥ श्रेष्माप्रसेकः कंठास्यशोषः सर्वासहिष्णुता । निद्रातन्द्रातियोगश्च इयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ २ ॥ इत्कण्ठरोगसंमोहच्छिद्रंगकजाञ्चरः । सृष्णाकासिशरःशूलमेताद्विश्वेपलक्षणम् ॥ ३ ॥

पानिविश्रमके उपद्रव कहते हैं— हिक्काज्वरो वमथुवे पथुपार्श्वशूलाः कासभ्रमाविप च पानहतं त्यजेत्तम् ॥ २२ ॥

हिचकी, ज्वर, वमन, कंप, पसवाडोंमें पीडा होय, खांसी, अम ये उपद्रव जिसको होयँ उसको वैद्य त्याग दे, परन्तु जैज्ञट आचार्य कहते हैं कि, असाध्य लक्षणसे पृथक् पाठ होनेसे और यह लक्षण होनेसे रोगी कृच्छ्रसाध्य जानना असाध्य न जानना ॥

> इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरी-भाषाटीकायां मदात्ययरोगनिदानं समाप्तम् ॥

### अथ दाहनिदानम्।

दाहरोग सात प्रकारका है-तिसमें प्रथम मद्यजन्य दाहके लक्षण कहते हैं-

त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरकाभिमूर्चिछतः। दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ १ ॥

मद्यपान करनेसे कुपित भया जो पित्त उस पित्तकी उष्णता पित्तरक्तको बढाय भयंकर दाहरोग उत्पन्न करे इसमें पित्तके समान औषध करे ॥

रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण ।

कृत्स्रदेहानुगं रक्तमुद्रिक्तं दहति ध्रुवम् । समुष्यते तृष्यते च ताम्राभस्ताम्रह्णोचनः ॥ २ ॥ छोहगन्धाङ्गवदनो वह्निनेवाव-कीर्यते । पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

सर्व देहका रुधिर कुपित होकर अत्यन्त दाह करे और वह रोगी अग्निक समीप रहनेसे जैसा तपे हैं ऐसा तपे, प्यासयुक्त, ताम्निक रंगसदश देहका रंग होय और नेत्र भी छाछ होयँ, तथा मुखसे और देहसे तप्त छोहेपर जल डालनेकीसी गन्ध आवे और अंगोंमें मानों किसीने अग्नि लगाय दीनी ऐसी वेदना होय, पित्तसे जो दाह होय उसमें पित्तज्वरकेसे लक्षण होते हैं उसपर पित्तज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये। पित्तज्वरमें और पित्तके दाहमें इतना अन्तर है कि, पित्तज्वरमें अरित आमा श्रायका दुष्ट होना होता है और पित्तके दाहमें नहीं होता और सब लक्षण होते हैं ॥ प्यास रोकनेके लक्षण।

तृष्णानिरोधाद्व्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ।

स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्द्चेतसः ॥ ४ ॥ संग्रुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य वेपते ।

प्यासके रोकनेसे जलरूप धातु क्षीण होकर तेज किहये पित्तकी गरमीको बढावे तब वह गरमी देहके बाहर और भीतर दाह करे, इस दाहसे रोगी वेसुध होय और गला, तालु, होठ यह अत्यन्त सूखें और जीभको बाहर काढ दे कांपे ॥

शस्त्रघातज दाहके लक्षण ।

असृजः पूर्णकोष्टस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुःसहः ॥ ५ ॥ शस्त्र कहिये तलवार आदिके लगनेते मगट रुधिर उत रुधिरते कोष्ठ कहिये हृद्य भरजाय तब दाह अत्यन्त दुःसह मगट होय ॥

धातुक्षयजन्यदाहके लक्षण ।

धातुक्षयोत्थो यो दाहरूतेन यूच्छीतृषान्वितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेदभृशपीडितः ॥ ६ ॥

धातुके क्षय होनेसे जो दाह होय उससे रोगी मूच्छी प्यास इनसे युक्त होय, स्वरभंग और चेष्टाहीन होय और इस दाहसे पीडित होकर यदि चिकित्सा न करावे तो वह रोगी मरणको प्राप्त होय ॥

क्षतज दाहके लक्षण।

क्षतजोऽनश्रतश्चान्यः शोचतो वाप्यनेकधा । तेनान्तर्दद्यतेऽत्यर्थे तृष्णामूच्छाप्रठापवान् ॥ ७ ॥

क्षत (घाव ) के होनेसे जो दाह हो उससे आहार थोडा रहजावे और अनेक प्रकारके शोककर दाह होय और इस दाहकरके अभ्यन्तरदाह होय तथा प्यास मुर्च्छा और प्रछाप (बकवाद ) ये लक्षण होयँ ॥

मर्माभिघातज दाहके लक्षण ।

मर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः।

मर्मस्थान (हृद्य शिरा बस्ति ) में चीट लगनेते जो दाह होय सो सातवां असाध्य है अर्थात् और जो छः दाह हैं वे साध्य हैं ॥

सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ८॥ सब दाहोंमें शीतल देहवाला रोगी त्याज्य है॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरिनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा टीकायां दाहिनदानं समाप्तम् ॥

# अथोन्मादनिदानम्।

#### मद्यन्त्युद्गता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः । मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्त्यते ॥ १ ॥

दोष ( वात पित्त कफ ) बढकर अपने २ मार्गको छोड अन्यमार्ग अर्थात मनोवह धमनियोंमें प्राप्त होकर मनको उन्मत्त करें और यह व्याधि मानसी है अतएव इसको उन्माद ऐसे कहते हैं॥

एकैकशः सर्वश्रश्च दोषेरत्यर्थमूर्च्छितेः। मानसेन च दुःखेन स पश्चिविध उच्यते॥ २॥ विषाद्भवति षष्टश्च यथास्वं तत्र भेषजम्। स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभर्ति च॥ ३॥

अत्यन्त कुपित भये पृथकू पृथक् दोषोंसे ३, सिन्नपात ४ और ५ मानसिक हु: खसे यह रोग पांच प्रकारका और ६ विषखानेसे छठा, इनमें यथादोषानुसार आष्ठि देनी चाहिये, जबतक यह रोग बढे नहीं और जबतक तरुण रहे तबतक इस रोगको मद ऐसे कहते हैं ॥

उन्मादके सामान्य कारण और सम्प्राप्ति ।

विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्धिजानाम् । उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽभिषातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥ तैरलपसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य । स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

विरुद्ध दुष्ट कहिये जहर मिला अन्न आदि, अशुचि चाण्डालादिसे स्पर्श करा ऐसा भोजन, देवता, गुरु, त्राह्मण इसका तिरस्कार करनेसे, भय और हर्षके होनेसे मनको बिगाड सब चेष्टा विपरीत करे अर्थात् टेढा तिरछा चले, बलवान्से वैर करे, बकने लगे। इस श्लोकमें पूर्वशब्द कारणका है और चकारसे काम कोष लोभादिक भी उन्माद रोगके कारण हैं यह जैज्जटका मत है। इनमें कहे जो कारणोंसे अलप सत्त्वशुणवाले पुरुषके बातादिक दोष कुपित होकर बुद्धिका निवासस्थान (रहनेका ठिकाना) जो हृदय उसको बिगाड मनके बहनेवाले स्रोतोंमें प्राप्त हो मनुष्यके अन्तःकरणको मोहित करें॥

१ उत् कर्ष्व इदयं गता दोषा मदयन्ति मनोविश्रमं कुर्वन्तीत्युन्मादः ॥

#### उन्मादका खळ्प ।

धीविश्रमः सत्त्वपरिष्ठवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च । अबद्धवाक्यं हृद्यं च शून्यं सामान्यसुनमाद्गद्स्य चिह्नस् ॥ ६ ॥

बुद्धिमें भ्रम, मनका चश्चल होना, दृष्टिका सर्वत्र चलना, अधीरजपना (डर-पना ), कुछका कुछ बोलना, हृद्य शून्य हो जाय (अर्थात् विचार शक्तिका नाश होना ) ये उन्माद्रोगके सामान्य लक्षण हैं ॥

विशेष लक्षण ।

रूशाल्पशीतात्रविरेकधातुश्योपवासैरिनलोऽतिवृद्धः । चिन्तादिदुष्टं स्दयं प्रदूष्य बुद्धं स्पृतिं चापि निहन्ति शीत्रम् ॥७॥ अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागङ्गविश्लेपणरोदनानि । पारुष्यकाश्योरुणवर्णता च जीर्णे बलं चानिलजस्वरूपम् ॥ ८॥

रूखा, थोडा और शीतल ऐसा ' अन्निविरेक ' इस शब्दसे इस जगह दस्त और वमन जानना, धातुक्षय और उपवास इन कारणोंसे अत्यन्त वढी जो वायु सो चिन्ता शोकादिकरके युक्त होकर ६दयको अत्यन्त दुष्टकर बुद्धि और स्मरण इनका शीघ्र नाश करे और हँसनेके कारण विना हँसे ( मन्द्युसकान करे ) नाचे, विना मसंगके गीत और बोलना करे, हाथोंको सर्वत्र चलावे, रोवे और शरीर रूखा तथा कृश और लाल हो जाय और आहारका परिपाक भयंकर ज्यादा जोर होय ये वातज उन्मादके लक्षण हैं ॥

पित्तज उन्मादके कारण और लक्षण ।

अ जीर्णकद्वम्छिविदाह्यशितिर्भीज्येश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् । उन्मादमत्युत्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ९ ॥ अ मर्षसंरंभविनमभावाः सन्तर्जनाभिद्रवणौष्ण्यरोषाः । प्रच्छायशीतात्रज्ञाभिस्राषः पीतास्यता पित्तकृतस्य सिद्गम्॥१०॥

अधकची, कडवी, खट्टी, दाह करनेवाली और गरम ऐसी २ वस्तु भोजन करनेसे सांचित भया जो पित्त सो तीव्रवेग होकर अजितेंद्रिय पुरुषके हृदयमें प्रवेश कर पूर्ववत् अति उम्र उन्माद तत्काल उत्पन्न करे। इस उन्मादते असहनशील, हाथ पैरोंको पटकनेवाला, नम्न हो जाय, डरपे, भाजने लगे, देह गरम होजाय, कोष करे, छायामें रहे, शीतल अन्न और शीतल जल इनकी इच्छा, पीला मुख होजाय ये लक्षण पित्तज उन्मादके हैं॥

कफजन्य उन्मादके कारण और लक्षण।

संपूरणैर्मन्द्विचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृत्तः। बुद्धिं स्पृतिं चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्संजनयेद्विकारम् ॥ ११॥ वाक्चेष्टितं मन्द्रमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा। छर्दिश्च छाछा च बछं च भुंके नखादिशोक्कयं च कफात्मके स्यात् १२

मन्द भूखमें भोजन कर कुछ परिश्रम न करे, ऐसे पुरुषके पित्तयुक्त कफ हद्व-यमें अत्यन्त बढकर बुद्धि स्मरण और चित्त इनकी शिक्तका नाश करे और मोहित हो, उन्माद्रूपविकारको उत्पन्न करे उस विकारसे वाणीका च्यापार किहये बोलना इत्यादि मन्द हो, अरुचि होय, स्त्री प्यारी लगे, एकांतवास करे, निद्रा अत्यन्त आवे, वमन होय, मुखसे लार बहे, भोजन करे पिछाडी इस रोगका जोर हो । नख आदि-शब्दसे खचा, मूत्र, नेत्रादिक ये सफेद होयँ ये लक्षण कफके उन्मादके हैं ॥

सन्निपात उन्मादके लक्षण ।

यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैरिप हेतुभिः स्यात् । सर्वाणि रूपाणि विभर्ति तादृग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥ १३ ॥

जो उन्माद वातादिक दोष करके अथवा तीनों दोषोंके कारण करके होय वह सिन्नपातजन्य उन्माद बहुत भयंकर होता है। उसमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं। इसमें विरुद्ध औषधकी विधि वर्जित है। यह उन्माद वैद्यों करके त्याज्य है। कारण यह कि, असाध्य है।।

शोकज उन्मादके लक्षण ।

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषेररिभिरुतथान्यैर्वित्रासितस्य धनबान्धवसंक्ष-याद्वा। गाढं क्षते मनिस च प्रियया रिरंसोर्जायेत चोत्कटतरो मनसो विकारः॥ १४॥चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो गायत्यथो इसति रोदिति चातिमूढः।

चोरोंने, राजाके मनुष्योंने अथवा शञ्जोंने उसी प्रकार सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि किसीने त्रास दिया होय अथवा धन बंधुके नाश होनेसे ऐसे पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त दूखे, अथवा प्यारी स्त्रीस संभोग करनेकी इच्छावाले पुरुषके मनमें भयंकर विकार उत्पन्न होय, वह पुरुष ग्रुप्त बातको भी कहने लगे और अनेक प्रकारसे बोले, विपरीत ज्ञान होय तथा गावे, हँसे और रोवे तथा मूर्ल हो जाय ॥

#### विषजन्य उनमादके लक्षण ।

## रक्तेक्षणो इतबलेन्द्रियभाः सुदीनः इयावाननो विषक्ततेन अवेद्धिसंज्ञः।

विषसे प्रगट उन्मादमें नेत्र लाल होयँ, बल इन्द्रिय और शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाय, अति दीन हो जाय, उसके मुखपर कालोंच आजाय और संज्ञा जाती रहे ॥

विषज उन्मादके असाध्य लक्षण ।

#### अवाङ्मुखस्तून्मुखो वा शीणमांसवलो नरः। जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति॥ १६॥

जिसका मुख नीचेको हो अथवा ऊपरको हो और जिसकामांस और बल क्षीण होगया हो तथा जिसकी निद्रा जाती रही हो ऐसा मनुष्य निश्चय इस उन्माद्-करके नाशको प्राप्त हो ॥

भूतज उन्मादके लक्षण ।

#### अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टाज्ञानादिविज्ञानवलादिभिर्यः। उन्मादकालो नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम् ॥ १७॥

वाणी, पराक्रम, शक्ति, देहका व्यापार, तत्त्वज्ञान, शिल्पादि ज्ञान अथवा ज्ञान किह्ये शास्त्रज्ञान और विज्ञाननाम तद्यीनिश्चय, आदिशब्दसे स्मृत्यादिक ये जिसकी मनुष्यकीसी न होयँ और जिसका उन्मत्त होनेका काल निश्चय होय, ऐसे उन्मादको भूतोन्माद कहते हैं। भूतशब्दसे यहां आगे कहेंगे सो सब देवता जानने ॥

देवग्रहजके लक्षण ।

#### सन्तुष्टः श्रुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रस्त्ववितथसंस्कृत-प्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ १८॥

सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र रहे, देहमें दिटयपुष्पके समान सुगंध, नेत्रोंके पलक लगे नहीं, सत्य और संस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी, स्थिरदृष्टि, वरका देनेवाला (तेरा कल्याण हो ऐसे वर देवे ), ब्राह्मणसे मीति राखे ऐसा मनुष्य देवमहपीडित जानना । देवशब्दसे गणमात्कादि ब्राह्म हैं सो विदेहेंने कहा भी है ॥

१ क्रोधेन स्तन्धसर्वाङ्गो छालाफेनाविलाननः । निद्रालुः कंपते मूको गणमातृभिराँदतः ॥

असुरपीडितके लक्षण।

संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्माक्षो विगतभयो विमार्ग-हृष्टिः । सन्तुष्टो न अवति चान्नपानजातेर्दुष्टात्मा अवति स देवशृत्रुजुष्टः ॥ १९ ॥

पसीनायुक्त देह, ब्राह्मण, ग्रुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला, टेढी दृष्टिसे देखनेवाला, निर्भय, वेदविरुद्ध मार्गका चलनेवाला और बहुत अन जलसे भी जिसको सन्तोष न होय और दुष्टबुद्धि ऐसा मनुष्य दैत्यग्रहपीडित जानना ॥

गन्धर्वप्रहजको लक्षण ।

दुष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्ध-माल्यः । नृत्यन्वै प्रहसति चारू चाल्पज्ञव्दं गन्धर्वश्रहपरि-पीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥

गन्धर्व ग्रहसे पीडित मनुष्य प्रसन्नचित्त, पुलिन और बाग बगीचेमें रहनेवाला अनिंदित आचारको करनेवाला, गान सुगन्ध और पुष्प ये जिसको प्यारे लगे वह पुरुष नाचे, हंसे, सुन्दर बोले, थोडा बोले ॥

यक्षप्रहजके लक्षण ।

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी गम्भीरो द्वुतगतिरल्पवाक् साहष्णुः । तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै यो यक्षत्रह-परिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

यक्षप्रहसे पीडित मनुष्यके नेत्र लाल हों, सुन्दर बारीक ऐसे रक्तवस्त्रका धारण करनेवाला, गम्भीर, बुद्धिमान, जल्दी चलनेवाला, प्रमाणका बोलनेवाला, सहन-श्रील, तेजस्वी, किसको क्या देऊं ऐसे बोलनेवाला ऐसा होय ॥

पितृप्रहजके लक्षण ।

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान् आन्तात्मा जलमपि चापसव्यहस्तः । मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकामस्तद्भको भवति पितृत्रहाभिजुष्टः ॥ २२ ॥

कुशाके ऊपर मेतोंको (पितरींको) पिंड दे, चित्तमें आंति रहे और उत्तरीयवस्त अपसम्य करके तर्पण भी करे, मांस खानेकी इच्छा होय, तथा तिल, ग्रुड खीर इनपर मन चले। इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा होय उसको उसी पदार्थकी बालि देनेसे उस ग्रहकी शांति होती है, ऐसे ही सर्वश्र जानना । यह डल्लनका मत है । और वह मनुष्य पितरोंकी भक्ति करे । ये लक्षण पित्रग्रहपीडित मनुष्यके हैं ॥

सर्पप्रह्युक्तके लक्षण ।

यस्तूर्व्या प्रसरित सर्पवत्कदाचित्सृक्षिकण्यौ विलिइति जिह्नया तथैव । क्रोधालुर्मधुगुडदुग्धपायसेप्सुर्विज्ञेयो भवति अजङ्ग-मेजजुष्टः ॥ २३ ॥

जो सर्पके समान पृथ्वीमें छोटा करे अर्थात् छातीके बल चले तथा सर्पके समान अपने ओष्ठमान्त (होटों) को चाटा करे, सदा कोधी रहे, शहद, बुड, दूध और खीरकी इच्छा करे वह सर्पप्रहग्रस्त जानना ॥

राक्षसप्रहपीडितके लक्षण ।

मांसासृग्विविधसुराविकारिङम्सर्निर्ङजो भृश्मतिनिद्दरोऽति शूरः। क्रोधार्खर्विपुरुवरो निशाविहारी शौचद्रिड् भवति च राक्षसैर्युहीतः॥ २४॥

जो मनुष्य मांस, रुधिर, नाना प्रकारके मद्य पीनेकी इच्छा करे और निर्छजा, अत्यन्त निष्ठुर, अत्यन्त झूर, ऋोधी, बडा बळी, रात्रिमें डोळनेवाळा, अपवित्र ऐसा होय वह राक्षसकरके ग्रस्त जानना॥

पिशाचजुष्टके लक्षण।

उद्धस्तः क्रशपरुषिश्चरप्रलापी दुर्गधो भृशमग्रुचिस्तथाऽतिलोलः। बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेष्टन्श्रमति रुद्गिशाचजुष्टः २५

जो अपने हाथ ऊपरको करे, " उद्दख्त " ऐसा भी पाठ है, उस जगह उद्दख्त नाम नंगा हो जाय, तेजरहित, बहुत देरपर्यंत बकनेवाला, जिसके देहमें दुर्गन्य आवे, अपवित्र तथा अतिचश्चल कहिये सब अन्नपानमें इच्छा करनेवाला खानेको मिले तो बहुत भोजन करे, एकान्त वनांतरोंमें रहनेवाला, विरुद्ध चेष्टा करनेवाला, रूदन कर्त्ता, डोलनेवाला ऐसा मनुष्य पिशाचग्रस्त जानना ॥

प्रसंगवरासे ब्रह्मराक्षस और भूतोन्मादके रुक्षण प्रन्थान्तरोंसे लिखते हैं---

देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदाङ्गविच्छचिः । आग्रुपीडाकरोऽहिंस्रो ब्रह्मराक्षससेवितः ॥ २६ ॥ देव, ब्राह्मण, ग्रुरुसे द्वेषकर्त्ता, वेद और वेदके अंग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि) को पढा भया, पवित्र रहनेवाला, शीघ्र पीडाका कर्त्ता, हिंसा करे नहीं ये लक्षण ब्रह्मराक्षसजुष्ट मनुष्यके हैं॥

भूतोन्मादके लक्षण ।

महापराक्रमो यश्च दिव्यं ज्ञानं च भाषते । उन्मादकालानेश्चित्यो भूतोन्मादी स उच्यते ॥ २७ ॥

महापराक्रमी और जो श्रेष्ठज्ञानको कहे और जो उन्मादकालका निश्चय न होय उसको भूतोन्मादी कहते हैं॥

अच कहते हैं कि, देवादिकग्रह इस मनुष्यको तीन कार्यके वास्ते ग्रहण करते हैं, हिंसा अर्थात् मारनेके निमित्त और पूजाके निमित्त तथा विहारके निमित्त । इनमें हिंसाके निमित्त ग्रस्त मनुष्य साध्य (अच्छा) नहीं होय उसके लक्षण आगे कहते हैं॥

स्थूलाक्षो द्वतमटनः सफेनलेही निदालुः पति च कम्पते च यो हि । यश्चादिद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशेऽब्दे ॥ २८ ॥

नेत्र भयानक होजायँ, शीघ चले, मुखमें जो झाग है उसको चाटनेवाला और जिसको निद्रा बहुत आवे तथा गिरपडे, काँपे और जो पर्वत, हाथी ( अथवा ) नग नाम वृक्ष, आदिशब्दसे भीत मन्दिर आदि जानने, इनसे गिरकर ग्रहग्रस्त होय वह असाध्य है। तैसेही तेरहवें वर्षमें सर्व देवादि उन्मादी असाध्य जानने। विदेहने विशेष लक्षण कहे हैं सो ग्रंथान्तरोंसे जानलेवे।।

देवादिकोंका आवेशसमय।

देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २९ ॥ पितृग्रहास्तथा दशें पञ्चम्यामपि चोरगाः । रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ ३० ॥

देवग्रह पूर्णमासीको प्रवेश करते हैं, असुरग्रह सायंकालमें, अपिशब्दसे पूर्णमा-सीको भी प्रवेश करते हैं, गन्धर्वग्रह बहुधा अष्टमीको, प्रापःशब्दसे सन्ध्याको भी गन्धर्व ग्रह प्रवेश करते हैं, यक्षग्रह पडवाको, पितृग्रह अमावस्याको, सर्पग्रह पंचमीको, अपिशब्दसे अमाव।स्याको भी प्रवेश करते हैं, राक्षस रात्रिमें और पिशाच चतु-

१ सन्ध्या त्रिनाडीप्रमिताऽर्कविबाद्बोदितास्ताद्ध ऊर्ध्वमत्र । इति ॥

देशीको मनुष्यदेहमें प्रवेश करते हैं। तिथि कहनेका यह प्रयोजन है कि, जिस जिस तिथिको जो प्रह मनुष्यको प्रस्त करे उसको उसी तिथिमें शांतिके निमित्त बलिदौना-दिक कराने चाहिये। शांका—क्योंजी! जब प्रह्मस्त मनुष्योंको उन्माद होता है तो वह प्रह मनुष्य देहमें प्रवेश करते क्यों नहीं दीखते हैं? इसवास्ते उत्तर कहते हैं—

द्र्पणादीन् यथा छाया ज्ञीतोष्णं प्राणिनो यथा । स्वमणि भास्करां ग्रुश्च यथा देहं च देहधुक् । विज्ञान्ति न च दृइयन्ते यहास्तद्वच्छरीरिणास् ॥ ३९॥

जैसे दर्पणमें मनुष्यका प्रतिचिम्ब पडे हैं, आदिशब्द इस जगह प्रकारवाची है अर्थात् जल, तैल आदिमें जैसे छाया पडती है और सरदी, गरमी जैसे मनुष्योंको लगती है अथवा जैसे स्पिकिरण स्पिकातन्माण (आतसीकाच ) में प्रवेश करे है अथवा जैसे जीव देहमें प्रवेश करे हैं, इसी प्रकार सब ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करते हैं परनतु दीखते नहीं हैं। इस श्लोकके पोषक दृष्टान्त जैज्ञट आचार्यने बहुत दिये हैं परनतु ग्रन्थ बढनेके भयसे नहीं लिखे॥

इस उन्मादरोगमें सर्वत्र देवशन्दकरके देवताओंकेसे आचरणवाले देवताओंके अनुचर (दास) जानने चाहिये, क्योंकि देवताओंको मनुष्यके अपवित्र देहमें प्रवेश होना असम्भव है। सो सुश्रुतमें लिखा है——

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिद्वाविशन्ति । ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोद्धाः ॥ ३२ ॥ तेषां यहाणां परिचारका ये कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्याः । असृग्वसामांसभुजः सुभीमा निशाविहाराश्च तथा विशंति ॥ ३३ ॥

जो देवादिक मनुष्यके साथ मिलते नहीं हैं न वे मनुष्योंकी देहमें प्रवेश करते हैं और जो वैद्य 'प्रवेश करते हैं 'ऐसे कहते हैं, वे अज्ञानसे कहते हैं, ऐसा वैद्य 'भूतिवद्यावाला जानकर त्याज्य है। तों कौन प्रवेश करते हैं ? इस वास्ते कहते हैं 'तेषाम् ' अर्थात् उन देवताओं के परिचारक (नीकर) जो करोडों हजारों पद्म-संख्यक रुधिर, वसा, मांसके भोजन करनेवाले भयंकर, रात्रिमें विचरनेवाले हैं वें प्रवेश करते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा-टीकायामुन्मादरोगनिदानं समाप्तम् ॥

१ प्रहा गृह्णान्त ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । दिनेषु वलिहोमादीन्त्रयुंजीत चिकित्सकः ॥

# अथापस्मारनिदानम् ।



प्रथम सुश्रुतोक्त इस रोगकी निरुक्ति लिखते हैं-

#### . स्मृतिर्भूतार्थविज्ञानमपस्तत्परिवर्जने । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ॥ ९ ॥

स्मृतिशब्द प्राणियोंके अर्थज्ञानको कहता है और अपशब्द उसका नाशक है इसीसे स्मृति और अप इन दोनों शब्दोंसे अपस्मार यह शब्द सिद्ध हुआ। इसी पूर्वीक्त हेतुके नाशसे यह रोग जलादिकके विषे प्रवेश होनेसे प्राणान्तकारक है॥

अपस्मारकी निदानपूर्वक सम्प्राप्ति ।

#### चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः कुद्धा हृत्स्रोतिस स्थिताः । कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते ॥ २ ॥

चिन्ता, शोक, आदिशब्दसे क्रोध, लोभ, मोहादिसे क्रापित भये जो दोष ( वात, पित्त, कफ ) सो हृदयमें स्थित जो मनके बहनेवाली नाडी उनमें प्राप्त हो स्मरण ( ज्ञान ) का नाश कर अपस्मार्रोगको प्रगट करे ॥

वाग्भटके मतसे निदान ।

मिथ्यायोगेन्द्रियार्थानां कर्मणामितसेवनात् । निरुद्धमिलनां कर्मविहारकुपितेर्मलैः ॥ ३ ॥ वेगनियहशीलानामहिताशुचि-भोजिनाम् । रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां वा रजस्वलाम् । तथा कामभयोद्देगकोधशोकादिभिर्भशम् । चेतसोऽभिभवैः पुंसामपस्मारोऽभिजायते ॥ ४ ॥

इन्द्रियोंके अर्थ किहये विषय और कर्म, उनका मिथ्यायोग, अतियोग और अयोगके सेवन करनेसे तथा निरुद्धमल भोजन और विहारसे कुपित भये जो दोष उनसे तथा मूत्रमलादि वेगोंके धारण करनेवालोंके अहित और अपवित्र भोजन करनेसे रजोग्रणी मनुष्योंके, रजस्वला स्त्रीगमन करनेसे तथा काम, भय, उद्देग, क्रोध, शोक इन कारणोंसे, चित्त (मन ) के बिगडनेसे मनुष्योंके अपस्मारराग प्रगट होता है। तहां श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, रसन, घाण ये इंद्रियोंके अर्थ हैं। इनके अतिसेवनसे

उदाहरण दिखाते हैं, जैसे—पुरुषका इष्टनाञ्चादि सुनना मिथ्यायोग है, पटहादि बार्जोका सुनना अतियोग है, कुछ न सुनना अयोग है। ऐसेही अपिवृत्र आदिको सूना मिथ्यायोग है, आतिशीतल आतिगरम छूना, स्नान उचटना आदिका सेवन अतियोग है, किसीको न छूना अयोग है। छोटी वस्तुका देखना मिथ्यायोग है, वढी वस्तुका देखना आतियोग और किसीको न देखना अयोग है। रसोंका आतिसेवन अतियोग है, थोडा सेवन मिथ्यायोग है, असेवन अयोग है। हुर्गन्धका सूँघना मिथ्यायोग है, आतितीक्ष्ण गन्धका सूँघना अतियोग है, किसीको न सूँघना अयोग है। तहां कायिक, वाचिक, मानिसक तीन प्रकारका कर्म कहा है। तहां कायिक कर्म जैसे कुसमयमें दंडकतरतका करना मिथ्यायोग, बहुत करना अतियोग है, बहुत बोलना आतियोग है, चुप होजाना अयोग है। मानसक्त्र जैसे शोकादि चितवन मानसिक मिथ्यायोग है, अत्यन्त चिन्ता करना अतियोग है और किसीकी चिंता न करना अयोग है इति॥ आगे श्लोक माधवके हैं।

अपस्मारके सामान्य लक्षण ।

#### तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकइतस्मृतिः। अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्रतुर्विधः॥ १॥

अन्धकारमें प्रवेश करनेके समान ज्ञानका नाश होना, नेत्र टेढे बांके फिर दोषोंके बढनेसे ज्ञानका नष्ट होना ये लक्षण जिस रोगमें होग ऐसा भयंकर अपस्मार रोग चार प्रकारका है, इसको लोग संसारमें मिरगी ऐसे कहते हैं ॥

पूर्वरूप।

#### ह्रत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं सूच्छी प्रसूढता । निदानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ २ ॥

जब अपस्मार होनेवाला होय है तब ये लक्षण होते हैं, हृदय कांपे और ज्रून्य पड जाय-कुछ सूझे नहीं, चिन्ता, मूर्च्छा, पतीने आवे, ध्यान लगजाय, मूर्च्छा कहिये मनका मोह और प्रमूढता कहिये इन्द्रियोंका मोह होय, निद्रा जाती रहे ॥

वातज् अपस्मारके रुक्षण।

कम्पते प्रदशेद्दन्तान्फेनोद्धामी श्वसित्यपि । परुषारुणकृष्णानि पश्येद्वपाणि चानिलात् ॥ ३ ॥ वातके अपस्मारमें रोगी कांपे, दांतोंको चबावे, मुखसे झाग गेरे और श्वास भरें तथा कर्कश अरुणवर्ण और काला वर्ण मनुष्योंको दीखे अर्थात् कोई नील वर्णका मनुष्य मेरे पास दौडा आता है। इसी प्रकार पित्तसे पीले वर्णका पुरुष दौडा आता है और कफमें सफेद रंगका पुरुष सामने दौडा आता है ऐसे जानना ॥

पित्तकी मृगीके लक्षण।

पीतफेनाङ्गवक्राक्षः पीतासृयूपदर्शनः । सतृष्णोष्णानलव्यातलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ४ ॥

पित्तकी मिरगीवालोंके झाग, देह, मुख और नेत्र ये पीले होते हैं और वह पीले रुधिरके रंगकीसी सब वस्तु देखे, प्यासयुक्त और गरमीकी साथ अग्निसे ब्याप्त भया ऐसा सब जगत्को देखे ॥

कफको मृगीके लक्षण।

शुक्रफेनाङ्गवक्राक्षः शीतदृष्टाङ्गजो ग्रुकः । पर्यञ्छुक्कानि रूपाणि मुच्यते श्लेष्मिकश्चिरात् ॥ ५॥

कफ़की मिरगीवालेके झाग, अंग, मुख और नेत्र सफेद होयँ, देह शीतल होय तथा दहके रोमांच खड़े रहे, भारी होय और सब पदार्थ सफेद दीखे यह अप-स्मार (मिरगी) रोग देरमें छोड़े। इससे यह सूचना करी कि, वातिपत्तकी मृगी जलदी रोगीको छोड देती हैं॥

सन्निपातकी मृगीके लक्षण।

सर्वेरेतैः समस्तेश्र छिंगेर्ज्ञेयस्त्रिदोषजः । अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ६ ॥

जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण ामेलते हों वह त्रिदोषज अपस्मार जानना । यह असाध्य है। और जो क्षीण पुरुषके होय वह भी असाध्य है। तथा पुराना पड गया होय वह भी अपस्मार (मिरगी) रोग असाध्य है।।

मृगीके असाध्य लक्षण ।

प्रतिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रवम् । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ७ ॥

बारंबार कंपयुक्त होय, क्षीण हो गया हो भृकुटी ( मींह ) का चलानेवाला और नेत्र बांके करमेवाला ऐसा अपस्मारी रोगी जीवे नहीं ॥ मृगीरोगकी पाली ।

पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः। अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किंचिदथोत्तरम्॥८॥

कोपको प्राप्त भये जो दोष सो पंद्रहवें दिन अथवा बारहवें दिन अथवा महीने भरमें मिरगीरोग प्रकट करें। तिनमें पित्तक १५ दिन, वातिक १२ दिन और श्लेष्ठिमक ३० दिनमें आती है। इस जगह बारहवें दिनके पिछाडी पक्ष कहना ठीक था फिर पहिले पक्ष धरनेका यह प्रयोजन हैं कि, अधिक कालकरके ही दोष वेग करते हैं यह कहा। " किंचिद्योत्तरम् " इस पदसे यह सूचना करी है कि, जिस जिस दोषका जो जो काल कहा है उससे पहिले भी दोषांके ताग्तम्यसे मिरगीरोग होय है ऐसे जानना। शंका—वेग उत्पन्न करके अपस्मारके प्रगट कर्जा दोष देहमें सदा रहते हैं, फिर वे सर्वकालमें वेग क्यों नहीं करते, दादशादि दिनमें क्यों करते हैं ? इन विषयमें दृष्टांतरूप समाधान कहते हैं—

देवे वर्षत्यिप यथा भूमौ बीजानि कानिचित् । श्रारिद प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयः॥ ९॥

जैसे चातुर्मासमें इन्द्र वर्षे भी है परन्तु कोई जब, गेहूँ, चना आदि बीज शरद् ऋतुमें ही ऊगते हैं तैसेही सर्वरोगके बीजरूप वातादिक दोष कटाचित् किसी अपस्मारादिक ट्याधिविशेष निदानादिकका संगम होनेसे उस रोगको प्रगट करे हैं। अथवा इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि, बीजके अंकुर फूटनेमें तेज, वायु, पृथ्वी, जल ये सहायक भी हैं, परन्तु वे सब कालविशेषकी प्रतीक्षा (इच्छा) करते हैं। अंकुर आनेको काल ही सहाय चाहिये अर्थात् जिस कालमें जिस बीजको अंकुर आता है वह उसी कालमें आवेगा बीचमें कभी नहीं आनेवाला, यही न्याय चातु-धिक ज्वरादिकोंमें भी जानना॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकायां माधुरीभाषाटीकाया-मपस्मारनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ वातव्याधिनिदानम्।

वातव्याधिकी सम्प्राप्ति ।

कक्षशीतालपरुष्वत्रव्यवायातिप्रजागरैः । विषमादुपचाराच वोषासुक्त्रावणाद्पि ॥ १ ॥ रुङ्गनप्रवनात्यव्यव्यायामाति-

विचेष्टनेः । धातूनां संक्षयाचिन्ताशोकरोगार्तिकर्षणात्॥२ ॥ वेगसंधारणादामादभिषातादभोजनात् । मर्मवाधाद्गजोष्टाश्व-शीत्रयानादिसेवनात् ॥ ३ ॥ देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरियत्वा-ऽनिलो बली । करोति विविधान्व्याधीन्सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान्॥४॥

रूखा, शीतल, थोडा और हलका ऐसे अन्न खानेसे, अति मैथुनके करनेसे बहुत जागनेसे, विषम उपचार करनेसे दोष (कफ पित्त मल मूत्र इत्यादिक ) और रुधिर इनके निकलनेसे अर्थात् वमन विश्चनसे, लंधन अर्थात् अखाढे आदिमें कला खेलनेसे, नदो आदिमें तैरनेसे, बहुत चलनेसे, अतिदण्डकसरत आदि अमके करनेसे, अत्यन्त विरुद्धचेष्टा करनेसे, रस रुधिर आदि धातुओंके क्षय होनेसे, चिन्ता शोक और रोगद्धारा कृश होनेसे, मल मुनादिकोंके वेग रोकनेसे, आमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे उपवास (वत) के करनेसे आदि ले सब मर्मस्थानोंमें लगनेसे, हाथी ऊंट घोडा इत्यादि जलदी चलनेवाली सवारीपर बैठनेसे, कोपको प्राप्त भई जो चलवान वायु सो देहमें खाली जो नस उनमें प्राप्त हो सर्वाङ्ग अथवा एक अङ्गमें ट्याप्त होनेवाली ऐसी अनेक प्रकारकी वातन्याधि उत्पन्न करे हैं॥ वातन्याधिके पूर्वरूप व लक्षण।

अन्यक्तं रुक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् । आत्मरूपं तु तद्यक्तमपायो रुपुता पुनः ॥ ५ ॥

उस वक्ष्यमाण वातव्याधिक जो अमगट लक्षण उसको पूर्वरूप ऐसे कहते हैं ज्वरादिकोंके सहश विशिष्ट नहीं हैं। और जो रूप प्रगट होय अर्थात् दोषादि भेद करके यथार्थ दीखे उसको उस व्याधिका लक्षण जानना। अपानवायुके चश्चल होनेसे, स्तम्भ संकोच कम्पादिकका कदाचित् अभाव होय है। और शरीरकी लघुता (वायुकरके धातुशोपण होनेसे) अथवा 'अपायोऽलघुता' कहिये सब वातविकारोंको अपाय कहिये अभाव होय और वातविकारोंका अलघुता कहिये अल्पत्व करके जो म्थिति है सो निःशेप (विलक्कल) निवृत्ति नहीं होय किन्तु कुछ न कुछ अंश रहा अवि जैसे बहिरायाम निवृत्ति होनेपर भी रूक्षादिकोंकी निवृत्ति नहीं होती हैं॥

अब नाना प्रकारकी व्याधि करेहै यह जो कह आये हैं उसको कहते हैं—

संकोचः पर्वणां स्तम्भा भङ्गाऽस्त्रां पर्वणामपि । लोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥ खांज्यपांगुल्यकुञ्जत्वं शोथोऽङ्गानामनिद्रता । गर्भशुक्ररजोनाशः स्पंदनं गात्रसु-सता ॥ ७ ॥ शिरोनासाक्षिजञ्जूणां श्रीवायाश्चपि हुण्डनम् । अदस्तोदोऽर्तिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ॥ ८॥ एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः। हेतुस्थानविशेषाच भवे-द्रोगविशेषकृत्॥ ९॥

संधियोंका संकोच और स्तंभ, हिंडुयों और सिन्धयोंमें फूटनेकीसी पीडा, रोमांच, वाहियात वकना, हाथ पैर और मुख इनका जकडजाना, खंजत्व, पांगुला होना, कुवडापना, अङ्गोंका स्खना, निद्राका नाश, गर्भका न रहना, ग्रुक्त और रज (स्त्रीका आर्त्तव) इनका नाश, कंप, अङ्गोंमें शून्यता, मस्तक, नाक, मुख, जञ्ज और नाड इनका भीतर जाना, अथवा टेढे होजाय, भेदसहश पीडा, नोचनेकीसी पीडा, शूल, आक्षेपरोग जा आगे कहेंगे, मोह, श्रम, कुपित भई जो वायु इस प्रकार लक्षण करे है, वह वायु हेतु और स्थान इन भेदसे विशिष्ट रोग उत्पन्न करनेवाली होती है। जैसे कफावृत होनेसे मन्यास्तम्भ रोग करे। यदि पकाशयमें वात स्थित होय तो आंतोंका गूञ्जना इत्यादि रोग करे है।

कोष्ठाश्रितवायुके कार्य।

तत्र कोष्टाश्रिते दुष्टे नियहो सूत्रवर्चसोः । ब्रभहदोगगुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मारुते ॥ १०॥

कोठेमें स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अवरोध होय, बदरोग, हृद्रोग, गोला ववासीर और पसवाडोंमें पीडा इतने रोग उत्पन्न करे ॥

सर्वागकुपित वायुके कार्य

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणजुम्भणम् । वेदनाभिः परीतस्य स्फुटन्तीवास्य सन्धयः॥ ११॥

सब अंगकी वायु कुपित होनेसे अंगोंका फरकना, जम्भाई और सन्धि वेदना-युक्त हो फूटनेकीसी पीडा होय ॥

गुदामें स्थित वायुके कार्य।

यहो विण्यूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकराः । जंघोरुत्रिकपत्पृष्ठरोगशोफौ गुदस्थिते ॥ १२ ॥

वायु गुंदामें स्थित होनेसे मल मूत्र और वायुका रुकना, शूल, अफरा, पथरी शंकरा, जंघा, उरु, त्रिकस्थान, पैर, पीठ इनमें पीडा और सूजन ये रोग होते हैं॥

१ इस जगह गुदाशब्दकरके उत्तरगुदा अर्थात् पकाशय जानना, गुदा नहीं जानना क्योंकि, गुदामें कहे तो उसको अक्सरी (पथरी) कर्तृत्व नहीं हो सके।

आमारायस्थित वायुके कार्य ।

## रुक्पार्श्वोद्रस्हन्नाभेस्तृष्णोद्रारिवषूचिकाः।

कासः कण्ठास्यशोषश्र श्वासश्चामाशये स्थिते ॥ १३ ॥

वायु आमाशयमें स्थित होनेसे पसवाडा, उदर, हृदय और नाभि इनमें पीडा होय, प्यास, डकार और हैजा ( मुख और गुदाके द्वारा अन्नकी प्रवृत्ति ) खांसी, कण्ठ, मुखका सुखना, श्वास ये लक्षण होते हैं॥

पकाशयस्थ वायुके कार्व ।

#### पकाशयस्थोऽन्त्रकूनं शूलाटोपौ करोति च । कुच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

वायु पकाशयमें होय तो आंतोंका गूझना, शूल, आटोप, गुडगुडाशब्द, मल मूझ कप्टसे निकले, अफरा, त्रिकस्थानमें पीडा इन लक्षणोंको करे ॥

इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य।

#### श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात्कुद्धः समीरणः।

कानसे आदि जो और इंद्रियें हैं उनमें क्रुपित वायु यदि स्थित होय तो इंद्रि-योंका नाज्ञ करें ॥

रसधातुगत वायुके लक्षण।

#### त्वयूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते । आतन्यते सरागा च मर्मक्ष्वत्वग्गतेऽनिले ॥ १५ ॥

बायु त्वग्गत अर्थात् धातुरूष त्वचामें प्राप्त होनेसे त्वचा रूखी और फटी शून्य कर्कश और काली हो जाय और उसमें चभका चले तथा तन जाय, कुछ तांबेक समान लाल होजाय और हृदयादि ममोंमें पीडा होय ॥

रक्तगत वायुके लक्षण ।

#### रुजस्तीत्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः । गात्रे चारूषि भुक्तस्य स्तंभश्चासृग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

वायु रुधिरमिश्रित होनेसे सन्तापयुक्त तीव्रवेदना होय, देहकी विवर्णता होय, कुश्चता, अरुचि और देहमें फोडा तथा भोजन करनेके उपरान्त देहका जकड जाना ये लक्षण होते हैं।

मांसमेदोगत वायुके लक्षण ।

गुर्वङ्गं तुद्यते स्तन्धं दण्डमुष्टिइतं यथा। सरुक् श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिछे॥ १७॥ मांस और मेदमें वायुके पहुँचनेंसे अंग भारी हो जाय, चोटनेकेसे पीडा होय अथवा निश्चल होजाय अथवा मुका मारनेकीसी तथा लकडी मारनेकीसी पीडा होय और थकापन होय ॥

मजास्थिगत वायुके लक्षण ।

मेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसवलक्षयः ।

अस्वप्रः सतता रुक् च मजास्थिकुपितेऽनिले ॥ १८॥

मजा और हड़ी इन ठिकानेपर वायुका कोप होनेसे हडफूटनी हो, संधिसन्धिमें पीडा हो, मांस बल ये शीण हो जायँ, निद्रा आवे नहीं और निरन्तर पीडा हो ॥ शुक्रगत वायुके लक्षण।

> क्षिप्रं मुञ्जति बध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा । विकृतिं जनयेचापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥

शुक्रस्थानकी वायुका कोष होनेसे वह वायु शुक्रको जल्दी पतन करे और चंघन करे, अथवा गर्भको जलदी छोडे और बंघन करे और गर्भका अथवा शुक्रका विकार प्रगट करे ॥

शिरागत वायुके लक्षण ।

कुर्याच्छिरागतः शूलं शिराकुश्चनपूरणम् । स बाह्याभ्यन्तरायामं खर्डी कुब्जत्वमेव च् ॥ २०॥

वायु शिरा ( नाडी ) गत होनेसे शूल, नाडीका संकोच और स्थूलत्व करे और चाह्यायाम, आभ्यन्तरायाम, खल्ली और कुबडापना इन रोगोंको उत्पन्न करे ॥ स्नायुगत और संधिगत वायुके लक्षण ।

> सर्वाङ्गिकाङ्गरोगांश्च कुर्यात्स्नायुगतोऽनिलः। इन्ति संधिगतः सन्धीञ्छूलज्ञोथौ करोति च ॥ २१ ॥

वायु स्नायुगत होनेसे सर्वाग और एकांग रोगको करे, संधिगत होनेसे सन्धिका विश्लेष ( जुदा जुदा होना ) और सन्धिका जकड जाना तथा श्रूल और स्जन इन रोगोंको प्रगट करे ॥

पित्त और कफ इनस आवृत हुई प्राणादिक वायुके आधे आधे श्लोकोंमें लक्षण कहते हैं—

प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते । दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते॥ २२॥ उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा श्रमः क्रमः । अस्वेदहर्षी मन्दाग्रिः शीतता च कफा- वृते ॥ २३ ॥ स्वेददाही ज्यसूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंयुत । कफोन संगे विण्यूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥ २४ ॥ अपाने पित्त- युक्ते तु दाही ज्यं रक्तसूत्रता । अधःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥ २५ ॥ व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्रमः । स्तंभनो दंडकश्चापि शोथशूली कफावृते ॥ २६ ॥

प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाह उत्पन्न होय और कफसंयुक्त होनेसे दुर्बछपना, ग्लानि, तन्द्रा और मुखर्मे विरसता ये होयँ । उदानवायु पित्त-युक्त होनेसे दाह, मुर्च्छा, अम, अनायास श्रम ये होयँ और कफयुक्त होय ती पसीना नहीं आवे, रोमाश्च, अग्नि मन्द होय और शीत लगे । समानवायु पित्तयुक्त होनेसे पसीना, दाह, गरमी और मुर्च्छा ये होते हैं और कफयुक्त होनेसे मलभूत्रका रुकना और रोमाश्च होय । अपानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, गरमी, लाल मूत्र होता है और अपानवायु कफयुक्त हो तो कमरके नीचेके भागमें भारीपना और सरदीका लगना होय । व्यानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह गात्रोंका विक्षेप अर्थात् इघर उधरका फेरना और श्रम होय और कफयुक्त होनेसे शरीर लकडीके समान स्तंभ होय, सूजन और श्रूल होय । इस जगह प्राणादि पंच वायुओंके परस्पर मिलनेसे वीस प्रकारके आवरण चग्कोक्त जान लेने और वाग्भटके मतसे आवरण वाईस प्रकारके हैं, हमने ग्रन्थके विस्तारभयसे छोड दिये हैं ॥

आक्षेपकके सामान्य लक्षण।

यदा तु घमनीः सैर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः। तदा क्षिपत्याञ्च सुदुर्भुद्वरेदं सुदुश्चरः। सुदुर्भुद्वस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः॥२७॥

जिस कालमें वायु कुपित होकर सब धमनी नाडियोंमें जाकर प्राप्त होय तब उस जगह वह बारम्बार संहार करके देहको बारंबार आक्षिप्त करती है अर्थात् हाथीपर वैठनेवाले पुरुषके समान सब देहको चलायमान करे उस देहको बारम्बार चलानेको आक्षेपक रोग कहते हैं॥

आक्षेपकके अपतन्त्र और अपतानक ऐसे दो अवस्था-विरोधको कहते हैं—-

कुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्व प्रवर्त्तते। पीडयन् हृद्यं गत्वा शिरःशंखो च पीडयेत्॥ २८ ॥ धनुर्वन्नामयेद्वात्रा-

ण्याक्षिपेन्मोइयेत्तथा । स कुच्छाडुच्छिसेचापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ॥ २९ ॥ कपोत इव कूजेच निस्संज्ञः सोऽप-तंत्रकः। दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञांच इत्वा कण्ठेन कूजित ॥३०॥ हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोइं वृते पुनः। वायुना दारुणं प्राहुरेके तद्पतानकम् ॥ ३१ ॥

रुक्षादि स्वकारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वायु सो अपने स्थानको छोड ऊपर जाकर प्राप्त हो और हृदयमें जाकर पीडा करे, मस्तक और कनपटी इनमें पीडा करे और देहको धनुपके समान नवाय देवे और चले तो मूर्चिछत कर दे, वह रोगी वडे कप्टसे श्वास ले, नेत्र जकड जार्वे अथवा मिच जार्वे, कचूतरके समान मूंजे तथा वेहोश हो इस रोगको अपतंत्रक कहते हैं। दृष्टिका स्तंभन हो जाय, संज्ञा जाती रहे, गलेम घुरघुर शब्द होय, वायु जब हृदयको छोडे तब रोगीको होश होय और वायु हृदयको ज्याप्त करे तब फेर मोह हो जाय। इस भयंकर रोगको कोई अपतानक ऐसे कहते हैं।

अब कहते हैं कि, दण्डापतानक, अन्तरायाम, बहिरायाम और अभिघात इन भेदोंसे आक्षेपकरोग चार प्रकारका है, उनके लक्षण लिखते हैं— दंडापतानकके लक्षण ।

कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति । दण्डवत्स्तंभयेदेहं स तु दण्डापतानकः ॥ ३२॥

वायु अत्यन्त कफयुक्त होकर सब धमनी नाडियोंमें पाप्त हो और सब देहको दण्ड ( लकडी ) के समान स्तब्ध जकड दे वह दंडापतानक होता है।।

अब अन्तरायाम और बहिरायाम इनके साधारण रूपको कहते हैं-

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञितः । जो वायु धनुषके समान शरीरको बांका कर दे उसको धनुःस्तंभसंज्ञक कहते हैं॥

अन्तरायामके लक्षण ।

अङ्गुलीगुल्फजठरहृद्धशोगलसंश्रितः। स्नायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति वेगवान् ॥ ३३ ॥ विष्टब्धाक्षः स्तब्धहृतुर्भप्रपार्श्वः कृफं वमन् । अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः ॥३४॥ तदा सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बळी ॥ ३५ ॥ पैरकी उंगली, घोंटू, हृदय, पेट, उरःस्थल और गला इन टिकानोंमें रहा जो वायु वह वेगवान होकर जो वहां नसोंका जाल उसको सुखाय वाहर निकाल दे उस मनुष्यके नेत्र स्थिर होजायँ, मोडा राहिजाय, पसवाडोंमें पीडा होय, मुखसे कफ गिरे और जिससमय मनुष्य धनुषके सदश नीचेको नवजाय तब वह बली वायु अन्तरायाम रोगको करे।

बाह्यायामके लक्षण ।

बाह्यः स्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च । तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षःकटचूरुभञ्जनम् ॥ ३६ ॥

बाहरकी नसोंमें रहती जो वात सो बाह्यायाम अर्थात् पीठको बांकी कर दे उरस्थल कमर और जांघोंको मोड दे, ऐसे इस रोगको पंडित असाध्य कहते हैं ॥ अब पूर्वोक्त आक्षेपकको पित्तकफका अनुबन्ध होता है, उसको कहते हैं—

कपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम् ॥ ३७॥

कफिषत्तयुक्त वायु अथवा केवल वायु आक्षेपकरोगको करे और दूसरा किहये दण्डापतानकादि तीनोंकी अपेक्षा चतुर्थ अभिघातज आक्षेपक रोगको करे। इसके लक्षण-" यदा तु धमनीः सर्वाः " इत्यादि पूर्वोक्त सामान्यलक्षणोंसे जानने। इस स्क्षोकका गदाधरने ऐसा अर्थ करा है कि, 'कफिषत्तान्वितः' इत्यादि निमित्तभेद करके चार मकारका आक्षेपकरोग प्रगट हो, सो ऐसे एक कफान्वित वायुसे, दूसरा पित्तान्वित वायुसे, तीसरा केवल वायुसे और चौथा दंडादिके चोट लगनेसे कुषित वायुसे। इस पक्षमें गर्भपात और रुधिरका अतिस्नाव जो होता है सो केवल वातजन्य जानना और उस ठिकाने बारंबार आक्षेपक होता है। इसका कारण यह है कि, ये सब आक्षेपकके भेद हैं॥

असाध्यत्वको कहते हैं-

गर्भपातिनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच यः। अभिघातिनिमित्तश्च न सिद्धचत्यपतानकः॥ ३८॥

गर्भपातके होनेसे अथवा आति रक्तस्रावके होनेसे अथवा अभिघात काहिये दण्डादिकोंकी चोट लगनेसे जो प्रगट अपतानकरोग सो असाध्य है।।

पक्षाधातके छक्षण ।

गृहीत्वाऽर्धे तनोवांयुः शिरास्नायू विशोष्य च । पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिवन्धान्विमोक्षयत् ॥ ३९॥

#### कृत्स्नोऽर्द्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः । एकाङ्गरोगं तं केचिद्नये पक्षवधं विदुः ॥ ४०॥

वायु आधे शरीरको पकड सब शरीरकी नर्सीको छुखायकर दहने या बांगे अंगके बाहु कक्षा पार्श्वादिकोंमेंसे किसी एकको नाश करदे और सन्धिके बंधनोंको शिथिल करदे, पीछे उस रोगीके सब वा आधे अंग हलें चलें नहीं और उसको थोडा भी देखनेका स्पर्श आदिका ज्ञान नहीं रहे इसको एकांगरोग कहते हैं, दूसरे पक्षवध कहते हैं। इसीको पक्षाधात कहते हैं। लोकमें लकवा कहते हैं।

सर्वागरोगके लक्षण ।

सर्वाङ्गरोगस्तद्रत्स्यात्सर्वकायाश्रितेऽनिले ।

तद्भत् किह्ये "शिरास्त्रायू " इत्यादि सम्प्राप्ति लक्षण इससे जानने । सर्वे शिराओं (नाडियों ) में वायु प्राप्त होनेसे उसको सर्वोगरोग कोई कहते हैं ॥ अब साध्यासाध्यके ज्ञानार्थ और दोषोंका सम्बन्ध कहते हैं—

दाहसंतापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते । शैत्यशोथग्रुरु-त्वानि तिस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४१ ॥ शुद्धवातहतं पक्षं कृर्च्छ्रसाध्यतमं विदुः । साध्यमन्येन संसृष्टमसाध्यं श्रयहेतु-कम् ॥ ४२ ॥ गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धशीणेष्वसृक्धृतौ । पक्षाघातं परिहरेद्वेदनारहिता यदि ॥ ४३ ॥

पक्षबंधकी वायु कफापित्तयुक्त होवे तो दाह, सन्ताप और मूच्छा होय और वहीं वायु कफयुक्त होय तो शीत स्जन भारीपन ये लक्षण होय और केवल वायुसे मगट पक्षाघात अत्यन्त कष्टसाध्य होता है और दोषोंस (पित्तसे या कफसे) संसृष्ट होनेसे साध्य होता है। क्षयसे मगट भया पक्षाघात असाध्य होता है। गांभणी, प्रस्ति, बालक, वृद्ध और क्षीण इनके भया तथा रुधिरके स्नावसे मगट भया पक्षाघात पीडा-रहित हो तो उसको वैद्य त्यागदे अर्थात् असाध्य जान चिकित्सा न करे।।

उचैर्ग्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि च । इसतो ज्रम्भतो वापि भाराद्विषमञ्चायिनः ॥ ४४ ॥ शिरोनासौष्ठिचेञ्चक-ळळाटेक्षणसन्धिगः । अर्द्यत्यनिलो वक्रमिंदतं जनयत्यतः ॥ ४५ ॥ वक्रीभवति वक्रार्थं श्रीवा चाप्यपवर्तते । शिर-श्रलति वाक्स्तंभो नेत्रादीनां च वैकृतम् ॥ ४६ ॥ श्रीवा-

#### चिबुकदन्तानां तस्मिन् पार्श्वे च वेदना । तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधि व्याधिविज्ञारदाः ॥ ४७ ॥

उंचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदार्थ सुपारी आदिके खानेसे, बहुत हँसनेसे, बहुत जंभाईके लेनेसे, बोझा ढोनेसे, उंचे नीचे स्थानमें सोनेसे कोपको प्राप्त भई वायु मस्तक, नाक, होठ, ठोडी, ललाट और नेत्र इनकी संधियोंमें प्राप्त हो मुखमें पीडा करे, आदित रोग उत्पन्न हुए उस पुरुषका मुख आधा टेढा होजाय, प्रीवा (नाड) टेढी होजाय, मस्तक हिला करे, अच्छी तरह बोला जाय नहीं, नेत्र, भृकुटी, गाल इनकी विकृति कहिये पीडा, फरकना, टेढा होना इत्यादि होयँ और जिस तरफ आदित रोग होय उस तरफ नाड, ठोडी और दांत इनमें पीडा होय। व्याधि जाननेमें जो कुशल वेद्य हैं वे इस व्याधिको अदित-रोग ऐसे कहते हैं। शंका—क्योंजी! अदित रोगमें और पक्षाधातमें क्या भेद हैं? उत्तर—वेग होनेसे आदितरोगमें कभी र पीडा होती हैं और पक्षाधातमें सदा पीडा होती है। अदितरोग चार प्रकारका है।

अर्दितरोगके असाध्य लक्षण ।

# क्षीणस्याऽनिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः । न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षे वेपनस्य च ॥ ४८॥

क्षीण पुरुषके, पलक नहीं लगे ऐसे पुरुषके अत्यन्त शुद्ध बोले नहीं ऐसे पुरुषके, अदित रोगको प्रगट भये तीन वर्ष व्यतीत होगये हों अथवा त्रिवर्ष किहये मुख, नाक और नेत्र इन तीनोंका स्नाव होय ऐसा और कम्पयुक्त पुरुषको अदितरोग साध्य नहीं होय ॥

अब आक्षेपकसे लेकर आर्दितपर्यन्त रोगोंका वेग कहते हैं-

#### गते वेगे भवेतस्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु ।

आक्षेपकादि सब वातरोगोंमें वेग शांत होनेसे स्वास्थ्य किहये पीड़ा कम होय जैसे मस्तकके ऊपरका भार (बोझा) उतारनेसे सुखकी प्राप्ति होती है।

हनुग्रहके लक्षण।

#### जिह्वानिर्छेखनाच्छुष्कभक्षणाद्भिघाततः । कुपितो इनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो इनुम् ॥ ४९ ॥

१ अथना यथोक्त सब लक्षणयुक्त अर्दितरोग है उससे विपरीत अर्धागवातके लक्षण जानने। परन्तु सुश्रुतमें मुखमात्रमें ही अर्दितरोग लिखा है। अर्धशरीरको अर्धागवात करके लब्ध होनेसे नहीं लिखा, सोई माधवने पाठ लिखा है। करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् । इतुत्रहः स तेन स्यात्कृच्छाचर्वणभाषणम् ॥ ५०॥

जिह्नाके अतिघर्षण करनेसे, चना आदि सुखी वस्तुके खानेसे अथवा किसी मकार चोटके लगनेसे हनुमूल (कपोल) के अर्थात् डाढकी जडमें रहनेवाली जो वायु सो कुपित होकर हनुमूलको नीचे कर मुखको खुला ही रखदे अथवा सुखको बन्द करदे, उसको हनुग्रहरोग कहते हैं। तब उस मनुष्यका खाना बोलना काठिनतासे होय॥

मन्यास्तम्भके लक्षण ।

दिवास्वप्रासमस्थानविकृतोर्घ्वनिरीक्षणैः । मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणा युतः ॥ ५९ ॥

दिनमें सोनेसे, नीचे उंचे स्थानमें सोनेसे, उंचेको विकृतिपूर्वक देखनेसे इन कारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वात सो कफयुक्त होकर मन्या (नाडी) स्तंभन करे, इस रोगको मन्यास्तंभरोग कहते हैं।

जिह्वास्तम्भके लक्षण।

वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्नां स्तम्भयतेऽनिलः । जिह्नास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ५२ ॥

वायु वाणीके बहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त हो जिह्नाका स्तंभन करदे, उसकी जिहा स्तंभ कहते हैं। यह अन्नपानकी तथा बोलनेकी सामर्थ्यका नाश करती है।।

शिराग्रहके लक्षण ।

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्सूर्धधराः शिराः।

रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिराग्रहः ॥ ५३ ॥ वायु रुधिरका आश्रवकर मस्तकके धारण करनेवाली नाडीको रूवी पीडायुक्त और काली करदे, यह शिराग्रहरोग असाध्य है ॥

गृधसीके लक्षण।

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजङ्गापदं क्रमात् । गृश्रसी स्तंभरुकोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः॥ ५४॥ वाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता॥ ५५॥ मयम स्फिक् कहिये कमरके नीचेका भाग जिसको कूला कहते हैं उसको स्ताभित कर दे, पीछे कमसे कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा और पग इनको स्ताम्भित करदे अर्थात् ये रहिजाय, वेदना और तोद किहये चोटनेकीसी पीडा होय और वारम्बार कम्प होय, यह गृधसीरोग वादीसे होता है और वात कफसे होय तो इसमें तन्द्रा, भारीपना और अरुचि ये विशेष होयें। इस प्रकार गृधसीरोग दो प्रकारका है ॥

विश्वाचीके लक्षण।

तलं प्रत्यङ्कलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः। बाह्योः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते॥ ५६॥

बाहुके पिछाडीसे लेकर हाथके उत्तरले भागपर्यंत प्रत्येक उंगलीके नीचे मोटी नसें उनको दुष्ट कर हाथसे लेना देना पसारना मुट्टी मारनी इत्यादिक कार्योंका नाश-कर्ता जो रोग होय उसको विश्वाचीरोग कहते हैं॥

क्रोष्ट्रशीर्षके लक्षण।

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः। ज्ञेयः कोष्टुकशीर्षस्तु स्थूठः कोष्टुकशीर्षवत् ॥ ५७॥

बातरक्तसे दोनों जानुओं (घोण्डुओं) की संधिमें अत्यन्त पीडाकारक सजन हीं और वे स्यार (गीदड) के मस्तकसमान मोटे हों उसको क्रोष्टुशीर्ष कहते हैं॥ खंज और पांगुलेके लक्षण।

> वायुः कटचाश्रितः सक्थः कण्डरामाक्षिपेद्यद्। । खञ्जस्तदा भवेजन्तुः पङ्गः सक्थोर्द्वयोर्वधात् ॥ ५८ ॥

कमरमें रहा जो बात सो जंघाकी नर्सोंको ग्रहण कर एक पगको स्तंभित कर दे उसको खोडा कहते हैं और दोनों जंघाओंकी नसोंको पकड दोनों स्तम्भित कर दे उसको पांगुला कहते हैं ॥

कलायखंजके लक्षण ।

प्रकामं वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति । कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ ५९॥

जो पुरुष चलते समय थरथर कांपे और खंज अर्थात् एक पैरसे हीन मालूम होय, इस रोगमें संधिके वंधन शिथिल होते हैं, इस रोगको कलायखंज कहते हैं।। बातकंटकके लक्षण।

> रुक्पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकंटकम् ॥ ६० ॥

कंची नीची जगहमें पैर पडनेसे अथवा श्रमके होनेसे कुपित वायु टकनोंमें प्राप्त होकर पीडा करे तो इस रोगको वातकण्टक कहते हैं।

पादहर्षके लक्षण ।

पादयोः कुरुते इर्षे पित्तासृक्सहितोऽनिलः । विशेषतश्च कमतः पादहर्ष तमादिशेत् ॥ ६९ ॥

जिसके पेर हर्पयुक्त झनझनाहट पीडायुक्त होंय और अत्यन्त सोय जार्वे उसकी पादहर्प रोग कहते हैं। यह कफवातके कोपसे होय है।

अंसरोष अपबाहुकके लक्षण ।

अंसदेशे स्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम् । शिगश्चाकुंच्य तत्रस्थो जनयेदपबाहुकम् ॥ ६२ ॥

कन्धम रहा जो बायु सो कुषित होकर उसके बन्धनको सुखाय दे तब अंस-शोष रोग प्रगट होय और कन्धेमें रहा जो बायु सो नसोंको संकोच करके अप-बाहुक रोग प्रगट करे ॥

मुकादिक तीन रोगोंके लक्षण।

आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः । नरान्करोत्यिकयकान्युकमिन्मिनगद्गदान् ॥ ६३ ॥

कफयुक्त वायु शब्दके बहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त होकर मनुष्योकी वचन-क्रियारहित मूक, मिन्मिन और गहद ऐसा करदे। मूक किह्मे जिससे बोला न जाय, मिन्मिन किह्मे गिनगिनायकर नाकसे बोले और गहद बोलते समय बीचमें पद और ब्यञ्जनोंको न बोले और मन्द बोले इन रोगोंके कारण सहश होकर रोगोंके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। वे दोषोंके उत्कर्ष करके अथवा प्रारब्धवशसे होते हैं ऐसा जानना।

त्नीरोगके रुक्षण।

अधो या वेदना याति वर्चोमुत्राशयोत्थिता। भिन्दन्तीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः॥ ६४॥

पकाशय और मूत्राशयसे उठी जो पीडा सो नीचे जाकर प्राप्त हो और गुदा तथा उपस्थ किहये स्त्रीपुरुषोंके गुह्यस्थान इनमें भेद करे अर्थात् पीडा करे उसको दुनीरोग कहते हैं॥ प्रतूनीके लक्षण ।

#### गुदोपस्थोत्थिता चैव प्रतिलोमं प्रधावति । वेगैः पकाशयं याति प्रतूनी चेह सोच्यते ॥ ६५ ॥

गुदा और उपस्य इनसे उठी जो पीडा उलटी ऊपर जायकर प्राप्त हो और जोरसें पकाशयमें प्राप्त हो और त्नीके समान पीडा करे उसको प्रत्नी कहते हैं ॥

आध्मानरोगके लक्षण ।

#### साटोपमत्युयरूजमाध्यानमुद्रं भृज्ञाम् । आध्यानमिति जानीयाद्योरं वातनिरोधजम् ॥ ६६ ॥

गुडगुडशब्दयुक्त अत्यन्त पीडायुक्त ऐसा उद्र (पकाशय) अत्यन्त फूले अर्थात् बादीसे भरकर चामकी थैलीके समान होजाय इस भयंकर रोगको आध्मानरोग कहते हैं, यह बातके रुकनेसे होता है ॥

प्रत्याच्मानके लक्षण।

#### विमुक्तपाश्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् । प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याकुछितानिसम् ॥ ६७॥

और वही आध्मानरोग आमाशयमें उत्पन्न होय तो उसको प्रत्याध्मान कहते हैं इसमें पसवाडे और हृदयमें पीडा नहीं होय और वायु कफकरके व्याकुल हो ॥

बौताष्ठीलाके लक्षण।

नाभेरधस्तात्संजातः सञ्चारी यदि वाऽचलः। अष्ठीलावद् घनो य्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः॥ वाताष्ठीलां विजानीयाद्वहिर्मार्गावरोधिनीम्॥ ६८॥

नामिक नीचे उत्पन्न भई और इधर उधर फिरे अथवा अचल अष्ठीला (गोल-पाषाण) के समान कठिन ऊपरका भाग कुछ लम्बा होय और आडी कुछ ऊंची होय और विहर्मार्ग किहये अधोवायु, मल, मूत्र इनका अवरोध किहये (रुकना) हो ऐसे गांठको वाताष्ठीला कहते हैं ॥

१ " श्रमातुरेण पानीयं पीत्वा वेगाविधारणम् । धावतो वा पिवेत्तायं अञ्जतो वा विदाहि च ॥ तथा पयोऽम्युपानाद्वा दुर्जरा पछछेन वा । साऽष्टीछा नाम विख्याता गुर्वी कुश्चिश्रितापि वा " इति आत्रेयः।

प्रत्यष्टीलाके लक्षण ।

एतामेव रुजायुक्तां वातविण्युत्ररोधिनीम् । प्रत्यष्टीलामिति वदेज्वदे तिर्यग्रित्थताम् ॥ ६९॥

वाताष्ठीला ही अत्यन्त पीडायुक्त वात मूत्र मलके रोध करनेवाली और जो उद्-रमें तिरछी प्रगट भई होय उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं।।

म्त्रावरोधके लक्षण ।

मारुते विग्रुणे बस्तौ सूत्रं सम्यक्प्रवर्तते । विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥ ७० ॥

चरती ( मूत्रस्थान ) में वायु अनुलोमगितसे गमन करे तो मूत्र अच्छी रीतिसें उतरे ऐसे प्रतिलोमसे गमन करे तो अनेक प्रकारके पथरी मूत्रकृच्छादि विकार उत्पन्न होयें ॥

कंपवायुके लक्षण।

सर्वाङ्गक्रम्पः शिरसो वायुर्वेपश्च संज्ञकः ॥ ७१ ॥ सब अंगोंको और मस्तकको जो कम्पावे उस वायुको वेपश्च (कम्प) वायु कहते हैं॥

खर्ल्वाके लक्षण ।

खर्छी तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटिनी । और जो वायु पर, जंघा, उरु और हाथके मूलमें कम्पन करे उसको खर्छी (मूलामना) रोग कहते हैं॥

ऊर्ध्ववातके लक्षणं टीकाकारने लिखे हैं-

अधः प्रातिहतो वायुः श्चेष्मणा मारुतेन च । करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातं प्रचक्षते ॥ ७२ ॥

कफवातकरके पीडित नीचेकी वायु डकार बहुत लावे उस वातको ऊर्घ्य वात कहते हैं ॥ परन्तु टोडरानन्दने कुछ विलक्षण लिखा है । यथा—

श्रुकेऽप्यश्रुके सुप्ते वा यस्योद्गारः प्रजायते । सततं घोषवांश्चाति द्यूर्ध्ववातं तमादिशेत् ॥ ७३ ॥ भोजन करनेके पीछे अथवा भोजनके पहिले अथवा सोनेके समय डकार निरंतर ज्ञान्दवात् आवे उसको ऊर्ध्ववात कहते हैं॥ प्रलापके लक्षण ।

स्वहेतुकुपिताद्वातादसंबद्धानिरर्थकम् । वचनं यत्ररो बूते स प्रस्रापः प्रकीर्तितः ॥ ७४ ॥

अपने हेतुओंसे कुपित भई जो वात सो असंबद्ध अर्थरहित वाणी बोले अर्थात् बकवाद करे अथवा बडबड शब्द करे उसको प्रलाप कहते हैं।

रसाज्ञानके लक्षण ।

भुञ्जानस्य नरस्यात्रं मधुरप्रभृतीत्रसान् । रसज्ञो यत्र जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते ॥ ७५ ॥

जो मनुष्य भोजन करे उसकी जीभको मधुर (मीठा) खट्टा इत्यादिक रसोंका ज्ञान न होय उस रोगको रसाज्ञान कहते हैं ॥

अनुक्तवातरोगसंब्रहार्थ कहते हैं-

स्थानानामनुरूपेश्च लिङ्गेः शेषान्विनिर्दिशेत्। सर्वेष्वेतेषु संसर्गे पित्ताचैरूपलक्षयेत्॥ ७६॥

स्थान और नाम इनके अनुरूप किंदिये तुल्य ऐसे लक्षणोंसे द्रोष वातव्याधि जाननी । स्थानानुरूप किंदिये जैसे कुक्षिशूल, नखभेद इत्यादिक । नामानुरूप किंदिये जैसे शूलके कहनेसे कीलिनिखातवत् पीडा जाननी । उसी प्रकार तोदभेदा-दिक करके भी पीडा विशेष जाननी चाहिये और पित्त, कक, रुधिर इनके संस-र्गसे दिदोषज व्याधि जाननी चाहिये ॥

साध्यासाध्य विचार ।

इनुस्तंभार्दिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । कालेन महताऽऽढचानां यत्नात्सिध्यन्ति वा न वा ॥ ७७॥ नरान्बलवतस्त्वेतान्साधयेन्निरुपद्रवान् ॥ ७८॥

इनुस्तंभ, आर्द्त, आक्षेप, पक्षाघात, अपतानक ये वातव्याधि बहुत दिनमें बडे परिश्रमसे धनी पुरुषोंके ही यत्नसाध्य होती है अथवा कभी साध्य नहीं होयँ परन्तु बलवान् पुरुषके ये वातव्याधि नई प्रगट भई हो और उपद्रव रहित हों तो उनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥

वातव्याधिके उपद्रव ।

विसर्पदाहरूक्संगमूच्छारूच्यामर्माद्वैः । श्लीणमांसबलं वाता मन्ति पक्षवधादयः ॥ ७९ ॥ विसर्परोग, दाह, ग्रूल, मलमूत्रका निरोध, मुच्छां, अरुचि, मंदाग्नि इन लक्षण-युक्त जो और बलक्षीण होगया होय ऐसे पुरुषोंको पक्षवधादिक विकार मारक अर्थात् प्राणके हरणकर्त्ता होते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

#### शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम् । रुजार्तिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाश्येत् ॥ ८० ॥

सूजनवाला, जिसकी त्वचा सोईगई होय अर्थात् जिसको स्पर्श होनेका ज्ञान न होय, जिसकी हड्डी टूटगई होय, कम्प और अकरा इनसे अत्यन्त पीडित होय, रूजा और आर्ति कहिये शूलयुक्त ऐसे मनुष्यको यह वातव्याधिरोग नाज्ञ करता है ॥

अब पांच प्रकारकी प्रकृतिस्य वायुके लक्षण और कार्य कहते हैं--

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः। वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्॥ ८१॥

जिस पुरुवकी वायु अव्याहतगति और अपने आश्रयसे रहनेवाली और प्रकृति-स्थित कहिये न वृद्ध क्षीण होय, वह पुरुष निरोगी होकर " अधिकं समाः शतम्" कहिये एक सौ वीस वर्ष और पांच दिन पर्यन्त जीवे ॥

इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां वातव्याधिनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ वातरक्तनिदानम् ।

दांका—क्योंजी ! सुश्रुतने तो वातव्याधि अध्यायमें वातरक्त कहा है फिर माध-वने पृथक् क्यों कहा है ? उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है, परन्तु क्रियाविशेष ज्ञाप-नार्थ माधवने अलग लिखा है और इसी रीतिसे चरकमें भी वातव्याधि अध्यायके पीछे वातरक्ताध्याय कहा है ॥

लवणाम्लकटुक्षारिह्मग्धोष्णाजीर्णभोजनैः। क्वित्रशुष्काम्बुजा-नूपमांसिपण्याकमूलकैः॥१॥ कुलित्थमापिनिष्पावशाकादि-पललेक्षुभिः। दध्यारनालसौवीरसूक्ततकसुरासवैः॥ २ ॥ विरुद्धाध्यशनकोधदिवास्वप्रप्रजागरैः। प्रायशः सुकुमाराणां

#### मिथ्याहारविहारिणाम् ॥ ३ ॥ स्थूलानां मुखिनां चाथ वीत-रक्तं प्रकुप्यति ॥ ४ ॥

नोन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कचा ऐसे भोजनसे, सडे और सूखे ऐसे जलसंचारी जीवोंके और जलके समीप रहनेवाले जीवोंके मांससे, पिण्याक (खल), मूली, कुलथी, उडद, निष्पाव (सेम), शाक (तरकारी), पलल (मांस), ईख, दही, कांजी, सीवीर मद्य, सूक्त (सिरका आदि) छाछ, दारू, आसव (मद्य विशेष), विरुद्ध जैसे दूध, मछली, अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), कोष, दिनमें निद्रा, रातमें जागना इन कारणोंसे विशेष करके सुकुमार पुरुषोंके और मिथ्या आहार विहार करनेवाले पुरुषोंके और जो मोटा होय तथा सुखी होय ऐसे मनुष्योंके वातरक्त रोग होता है।

वातरक्तकी सम्प्राप्ति ।

इस्त्यश्रोष्ट्रैर्गच्छतश्राश्रतश्र विदाह्यत्रं सविदाहाशनस्य । कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच स्नस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु । तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्॥५॥

हाथी, घोडा, ऊंट इनपर बैठकर जानेसे (यह वायुके बढनेका और विशेष करके रुधिरके उत्तरनेका कारण है), विटाइकारी अन्नेक खानेवाले पुरुषके इसीसे दम्धरुधिरकी वृद्धि होती है, गरमागरम अन्नेक खानेवाले ऐसे पुरुषके सब शरीरके रुधिर दुष्ट होकर पैरोंमें इकठा होय और वह दुष्ट वायुसे दूषित होकर मिले, इस रोगमें वायु मबल है, इसीसे इस रोगको वातरक्त कहते हैं।

वातरक्तका पूर्वरूप।

स्वेदोऽत्यर्थं न वा काष्ण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् । सन्धि-रोथिल्यमालस्यं सद्नं पिटिकोद्गमः ॥ ६ ॥ जानुजङ्घोरू-कटचंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । निस्तोदः स्फुरणं भेदो ग्रुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ७ ॥ कण्डूः सन्धिषु रुग्भृत्वा भूत्वा नर्यति चासकृत् । वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृकपूर्वलक्षणम् ॥ ८ ॥

१ रुजस्तित्राः ससन्तापाः इत्यादिना रक्तगतस्य वातस्य लक्षणं वातन्याधावेवोकं तत्रम्य वातरकविधानं पुनरुकं हि स्यात्, नैवं वातरकं दुष्टेन वातेन रकेन च विशिष्टसम्प्राप्तिकं पविकारान्तरमवे । रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्टमेव गच्छतीति भदः ।

पसीने बहुत आवे अयवा नहीं आवें, शरीर काला होजाय, शरीरमें स्पर्शका ज्ञान जाता रहे और योडीसी चोट लगनेसे पीडा अधिक होय, संधि ढीली होजायँ आलस्य आवे, ग्लानि हो, शरीरमें फुन्सी उठें, घोंटू, जंघा, ऊढ़, कमर, कन्धा, हाथ, पैर, सिध और अंगोंमें सूईके चुभानेकीसी पीडा होय, स्फुरण (फरकना), तोडनेकीसी पीडा, भारीपण, वाधरता ये लक्षण होते हैं और संधियोंमें खुजली चले और शूल होकर वारंबार नाश होजाय, शरीरका विवर्ण होजाय, रुधिरके चकत्ता देहमें पडजायँ ये वातरक्तके पूर्वरूप होते हैं ॥

अब वातरक्तको अन्य दोषोंका संसर्ग होनेसे उसके लक्षण न्यारे न्यारे लिखते हैं—

वाताधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् । शोथश्च रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावतावृद्धिहानयः ॥ ९ ॥ धमन्यङ्किलसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् । शीतद्वेषानुपशयस्तंभवेपशुसुप्तयः १०

वाताधिक वातरक्तमें शूल, अंगोंका फरकना, चोटनेकीसी पीडा ये अधिक होते हैं। सूजन, रूखापना, नीलापना अथवा इयामवर्णता एवं वातरक्तके लक्षणोंकी बृद्धि होय और क्षणभरमें हास (कम) हो, धमनी और अंग्रुलियोंकी संधियोंमें संकोच, शरीर जकडबंध होय, अत्यंत पीडा होय, सर्दी बुरी लगे और शीतके सेवन करनेसे दु:ख होय, स्तम्भ होय, कम्प और शून्यता हो ये लक्षण होते हैं॥

रक्ताधिकके लक्षण।

रके शोफोऽतिरूक्केदस्ताम्रश्चिमचिमायते। स्निग्धरूक्षेः शमं नैति कण्डूकेदसमन्वितः॥ ११॥

रक्ताधिक वातरक्तमें स्जन, अत्यन्त पीडा और उसमेंसे तांबेक रंगका केंद्र बहे, उस स्जनमें चिमचिम वेदना होय, स्त्रिग्ध अथवा रूखे पदार्थोंसे शांति न होय, उसमें खुजली और पानी निकले ॥

पित्ताधिकके लक्षण।

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सतृट् । स्पर्शासहत्वं रुत्रागः शोफः पाको भृशोष्णता ॥ १२॥

पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, इंद्रियोंको मोह, पसीना, मूर्च्छा, मस्त रहना, प्यास, स्पर्श बुरा मालूम हो, पीडा, लाल रंग, स्जन, छोटे छोटे पीले फोडे,अत्यंत गरमी ये लक्षण होते हैं ॥

कफाधिकके लक्षण।

#### कफे स्तैमित्यग्रस्तासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः । कण्डूर्मन्दा च रुग्द्रन्द्रे सर्वछिङ्गं च सङ्करात् ॥ १३ ॥

कफाधिक वातरक्तमें स्तैमित्य ( गीले कपडेसे आच्छादित समान ), भारीपणा, शून्यता, चिकनापना, शीतलता, खुजली और मन्द पीडा ये लक्षण होते हैं । दो दोषोंके वातरक्तमें दो दोषोंके लक्षण और तीनों दोषोंके वातरक्तमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥

वैरोंमें वातरक हुआ होय उसकी उपेक्षा करनेसे हाथोंमें होय है, उसको कहते हैं—

#### पादयोर्म्यल्मास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । आखोर्विषमिव कुद्धं तद्देहमनुसर्पति ॥ १४ ॥

वह वातरक्त पैरोंके मूलमें होकर कदाचित् हाथोंमें भी होय है। सो आखु (मूसे) के विष सहश सर्व देहमें मन्द मन्द फैल जाय, यह वातरक्त चरकने दो प्रकारका कहा है एक उत्तान दूसरा गम्भीर, त्वचा और मांस इनमें होय सो उत्तान और गम्भीर इसकी अपेक्षा भीतरी होय है।

असाध्य लक्षण ।

#### आजानुस्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रस्नुतं च यत् । उपद्रवैर्यच जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः । वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ॥ १५॥

आजातु ( जंघाके नीचेको भाग ) पर्यन्त गया भया वातरक्त असाध्य है, जिसकी त्वचा फटगई होय, चिरगया होय और जो स्नावयुक्त होय ऐसा वातरक्त प्राणमांसक्षयादिक उपद्रवयुक्त होय, आदिशब्द से जो आगे ( श्रम अरोचक श्वास ) इत्यादिक कहेंगे वे भी लक्षण होयँ सो भी असाध्य है। वातरक्त प्रगट भये वर्ष दिन व्यतीत होगया होय सो याप्य होय है. वर्ष दिनके पहिले साध्य होय है, परंतु उसमें स्फुटितादि लक्षण न होय तो साध्य है॥

उपद्रव ।

अस्वप्रारोचकश्वासमांसकोथशिरोयहाः । मुर्च्छातिमद्रुक्तृष्णाज्वरमोह्मवेपकाः ॥ १६॥ हिकापाङ्कल्यवीसर्पपाकतोद्श्रमक्छमाः॥ १७॥ अङ्कलीकतारूफोटदाहमर्मग्रहार्बुदाः। एतैरुपद्रवैर्वर्ज्यं मोहेनैकेन चापि यत्॥ १८॥

निद्रानाश, अरुचि, श्वास, मांसका सडना, मस्तकका जकडना, मूच्छी, अत्यन्त पीडा, प्यास, ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पांगुलापना, विसर्परोग, पकना, नोचने-कीसी पीडा, अम, अनायास श्रम, उंगली टेढी होजाय, फोडा, दाह, मर्मस्थानोंमें पीडा, अर्बुद (गांठ) हो इन उपद्रवयुक्त वातरक्तवाला रोगी असाध्य है अथवा एक मोहयुक्तही होय तो भी असाध्य जानना ॥

साध्यासाध्यविचार ।

"अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवस् । एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ॥ त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः॥

जिस वातरक्तमें सब उपद्रव होवे नहीं वह याप्य है और निरुपद्रव साध्य, जो एक दोषका होय वह साध्य है और दिदोषज याप्य और त्रिदोषज तथा उपद्रव-युक्त होय तो वातरक्त असाध्य है। यह श्लोक क्षेपक है माधवका नहीं है॥"

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्भितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां वातरक्तनिदानं समाप्तम् ॥

# अथोरुस्तंभनिदानम् ।

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः । जीर्णाजीर्णे तथा-याससंकोधस्वप्रजागरैः॥१॥ सश्चेष्ममेदःपवनः साममत्यर्थ-संचितम् । अभिभूयेतरं दोषमूक्ष चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः श्चेष्मणा स्तिमितेन च । तदा स्तभ्नाति तेनोक्ष स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३॥ परकीयाविव गुक्ष स्यातामतिभृशब्यथौ । ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतंद्राच्छ-र्द्यहिच्चरैः॥ ४ ॥ संगुतौ पादसद्वकुच्छोद्धरणसुप्तिभिः। तमुहस्तंभिन्याद्धराढचवातमथापरे॥ ५ ॥ शीतल, गरम, पतले, शुब्क, भारी, चिकने ऐसे परस्पर विरुद्ध भोजनसे जीर्ण, व्यजीर्ण उसी प्रकार दंड कसरतके करनेसे, चिक्तके क्षोभसे, दिनमें सोनेसे, रात्रिमें जागना इन कारणोंसे कफ मेदयुक्त अत्यन्त सिश्चत भया आमयुक्त बात इतर दोषों अर्थात् पिक्तको आच्छादित कर उरुओंमें आयकर प्राप्त होय और उरुओंके हाडोंको आई कफसे परिपूर्ण करे, तब उनके उरु स्तंभित हों (जकड जायँ) और श्लीतल तथा निजीव हो जायँ और दूसरे पुरुषके उरुके समान उछरके चलना इस विषयमें असमर्थ होंय और भारी, अत्यन्त पीडायुक्त होंय, चिन्ता, अंगोंका गोडना, आईता (गीला), तन्द्रा, वमन, अरुचि और ज्वरसिहत मनुष्यको दोनों उरु जकड जायँ, बडे कष्टसे चले और शून्यता होय इस रोगको उरुस्तम्भ कहते हैं और कोई आढचवात कहते हैं ॥

जरुरतंभका पूर्वरूप ।

#### प्रायूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । स्रोमहर्षोऽरुचिरुछर्दिर्जङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

ानेद्रा बहुत आवे, अत्यन्त चिन्ता, मन्दता, ज्वर, रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा और ऊरु इनमें पीडा होय, यह ऊरुस्तम्भके पूर्वरूप होते हैं ॥

जरुस्तम्भके लक्षण ।

वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्रेहनात्पुनः । पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ जङ्कोरुग्धानिरत्यर्थं शश्व-दानाहवेदना । पादं च व्यथतेऽत्यर्थं शीतस्पर्शे न वेत्ति च ॥ ८ ॥ संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीश्वरः । अन्यस्येव हि संभग्नावुरू पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥

पैरोंका सोना, संकोच होना इत्यादिक वातरीगक समान चिह्न मिलनेसे उस मनुष्यको वातरोगकी शंका होय, तब मनुष्य तैलादिक स्नेहन चिकित्सा करे तो उसके दूना रोग बढे, पीडा होय तथा पर सोय जावे तथा बडे कष्टसे पैर उठाया और घरा जाय, जंघा और उठाओं अधिक पीडा होय और निरन्तर दाह तथा वेदना होय, पैरोंमें व्यथा होय, शीतल पदार्थका स्पर्श मालूम न होय पैरके उठानेमें रगडनेमें अथवा चलनेमें अथवा हिलानेमें असमर्थ होय, पैर और उठ ये टूटेसे तथा अन्य मनुष्यकेसे मालूम हों ये लक्षण उठस्तम्भके हैं। व्याधिके स्वभावसे यह उठस्तम्भ त्रिदोषका एक ही है, वातादि भेदोंसे अनेक प्रकारका नहीं है॥

असाध्यलक्षण ।

#### यदा दाहात्तितोदातों वेपनः पुरुषो अवेत् । ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम् ॥ ३०॥

जिस समय पुरुष दाइ, शूल और तोद (नोचनेकीसी पीडा) इनसे पीडित होकर कंपयुक्त होय उस समय वह ऊरुस्तंभरोग उसका नाझ करे हैं और ये लक्षण न होंय और रोग नया होय तो यह रोग साध्य है।।

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम् ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम् ॥

# अथामवातनिदानम् ।

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दामेनिश्चलस्य च । ह्मिग्धं भुक्तवतो ह्मानं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥ वायुना मेरितो ह्यामः श्रेष्मस्थानं प्रधावति । तेनात्यर्थं विद्रग्धोऽसौ धमनीः प्रति-पद्यते ॥ २ ॥ वातिपत्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः । स्रोतांस्यभिस्पन्द्यति नानावणोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥ जन-यत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च । व्याधीनामाश्रयो ह्मेष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ युगपत्कुपितावेतौ त्रिकसन्धि-प्रवेशकौ । स्तब्धं च कुर्वतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

विरुद्ध आहार (क्षीर-मत्स्यादि) और विरुद्ध विहार करनेवाले मनुष्यकी, मन्द्र आग्नवालेकी, जो दंडकसरत न करे और चिकना अम्ल लायकर दण्डकसरत करनेवाले ऐसे पुरुषकी आम वायुसे प्रेरित होकर कफके आमाश्यादि स्थानके प्रति जायकर (प्राप्त होय) और उस कफसे अत्यन्त दूषित होकर वही आम धमनीनाडि-योंमें प्राप्त होकर भीतर वह अन्नका रस (आम) बात और कफिपत्तसे दूषित होकर नाडियोंके छिद्रोंमें भरजाय, वह अनेक प्रकारके रंगका अतिगाढा होय है और शिष्ठ दुर्बलताको तथा हृदयको भारी करता है। व्याधिके उत्पन्न करनेका (आश्रय) स्थान है अर्थात् प्रायः रोग आमाश्यके विकृत होनेपरही होता है। इस अत्यन्त भयंकर रोगकी आमसंज्ञा कही है। पीछे यह वात कफ एक ही कालमें

कुपित होकर त्रिकसंधियोंमें जायके प्रवेश करे तन दें जकडीसी हो जाय, इस रोगको आमवात कहते हैं ॥

आमवातके सामान्य लक्षण ।

अङ्गमदोऽरुचिस्तृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः । अपाकः श्रुनताऽङ्गानामामवातः स उच्यते ॥ ६ ॥

अंगोंका टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना और देहमें सूजनसी हो जाय, इस रोगको आंमवात कहते हैं ॥

जब आमवात अत्यन्त बढगया होय उसके लक्षण कहते हैं-

स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो अवेत् । इस्तपादिश्ररोगुल्फित्रिकजानूरुसिन्धषु ॥ ७॥ करोति सरुजं शोथं यत्र
दोषः प्रपद्यते । स देशो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः
॥ ८॥ जनयेत्सोऽप्रिदौर्वल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् । उत्साइहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम् ॥ ९॥ कुश्लौ कठिनतां
भूछं तथा निदाविपर्ययम् । तृट्छिद्धिममूच्छिश्च हृद्यहं
विद्विबन्धताम् ॥ १०॥ जाडचान्त्रकूजमानाहं कृष्टांश्चान्यानुपद्गवान् ॥ ११॥

यह आमवात जिस समय बढे उस समय रोगोंमें कष्टकर्ता होता है अर्थात् सब रोगोंसे बढकर कष्टदायक है। हाथ, पैर, मस्तक, घोंटू, त्रिकस्थान, जानु, जंघा इनकी सन्धियोंमें पीडायुक्त सूजन करे और जिस ठिकाने आम जाय उसी ठिकाने धीछूके उंक मारनेकीसी पीडा करे, यह रोग मंदाग्नि, मुखसे पानीका गिरना, अरुचि, देह भारी, उत्साहका नाइा, मुखमें विरसता, दाह, बहुत मूत्रके उत्तरना, कूसमें कठिनता, शूछ, दिनमें निद्रा आवे, रातिमें जाग, प्यास, वमन, अम, मूच्छी, हृदयमें हु:स्त, मछका अवरोध, जडता (काम करनेकी शक्तिसे रहित) आंतोंका गूंजना, अफरा तथा अत्यन्त उपद्रव कहिये वातव्याधिमें कहे कछायखंजादिकोंको करे।

१ अविषकरसं पकं दुर्गन्धं बहुपिच्छिछम् । सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिधीयते ॥ आम-ममरसं केचित्केचित्तं मळसञ्चयम् । प्रथमां दोषदुष्टिं वा केचिदामं प्रचक्षते ॥ आहारस्य रखः श्रेषो यो न पक्वोऽप्रिछाधवात् । स मूळं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥

आमवातका विशेष लक्षण।

#### पित्तात्सदाहरागं च सज्जूलं पवनाजुगम् । स्तैमित्यं गुरु कण्डूकं कफजुष्टं तमादिज्ञेत् ॥ १२ ॥

ित्तसे जो आमवात होय उसमें दाह और लाल रंग होय है। वादीके आम-वातमें शूल होय है। कफसम्बन्धी आमवातमें देहमें आईता (गीला ) और भारीपन तथा खुजली चले हैं।

साध्यासाध्यविचार ।

एकदोषातुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । सर्वदेहचरः शोथः स कृच्छ्ः सान्निपातिकः ॥ १३ ॥

एक दोषका आमवातरोग साध्य है, दो दोषोंका याप्य है और सर्वदेह विचरने-वाली सूजन अथवा त्रिदोषसे प्रगट आमवातरोग कष्टसाध्य जानना ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम् आमवातनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ ग्रूलनिदानम् ।

दोषैः पृथक्समस्तामद्भन्द्धैः श्लूछोऽष्टधा भवेत् । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारका, एक सान्निपातसे, एक आमसे और तीन द्वन्द्वज ऐसे सब मिलकर आठ प्रकारका शूलागे हैं। इन सब शूलोंमें बादीका शूल प्रबल है। ज्वरके समान शूलागे प्रथम उत्पत्ति होरीतमें कही है, सो इस प्रकार—कामदेवके नाश करनेके अर्थ शिवने कोधसे त्रिशूलको फेंका, उस त्रिशूलको अपने सन्मुख आता हुआ देख कामदेव भयभीत होकर विष्णु भगवान् के देहमें प्रवेश करगया। तदनन्तर वह त्रिशूल विष्णुकी हंकारसे मूर्व्छित होकर गिरा तो पृथ्वीमें शूल इस नामसे प्रसिद्ध भया। तबसे वह शूल पश्चभूतात्मकदेहधारी मनुष्योंको पीढा करने लगा। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति हैं। शिवके त्रिशूलसे उत्पन्न भया तथा शूलके वावके समान पीडा करे हैं इसीसे इसको शूल कहते हैं॥

१ अनंगनाशाय हराश्चिश्लं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भया-दितो विष्णुततुं प्रविष्टः ॥ स विष्णुहंकारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रयितः स श्लः । स पन्ध-भूतानुगतः शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः ॥

वातशूलके कारण और लक्षण।

व्यायामयानादितमेथुनाच प्रजागराच्छीतज्ञातिपानात्। क्रायमुद्गाढिककोरदूषादृत्यर्थक्क्क्षाध्यज्ञानाभिषातात्॥२॥ क्रषायतिकादिविक्रढजान्नविरुद्धवल्त्यरक्शुष्कज्ञाकात्। विद्शुक्रमुत्रानिल्वेगरोधाच्छोकोपवासादितहास्यभाषात्॥३॥ वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि झूलं हृत्पार्श्वपृष्ठत्रिकवस्तिदेशे। जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शिते च कोषं सम्रुपेति गाढम्॥४॥ मुहुर्मुहुश्चोपशमप्रकोषौ विण्यूत्रसंस्तम्भनतोद्भेदैः। संस्वदनाभ्यञ्जनमर्दनाद्धैः स्निग्धोष्णभोज्येश्च शमं प्रयाति॥५॥

दंडकसरत, बहुत चलना, आतिमेथुन, अत्यन्त जागना, बहुत शीतल जल पीना, मटर, मूंग, अरहर, कोदों अत्यन्त रूखे पदार्थके सेवनसे और अध्यशन (भोजनके उपर भोजन), लकडी आदिके लगनेसे, कसैली, कडवी, भीगा अन्न जिसमें अंकुर निकस आये हों, विरुद्ध क्षीर—मछली आदि, सखा मांस, सखा शाक (कचरिया आदि) इनके सेवन करनेसे, मल, मूत्र, गुक्र और अधोवायु इनके वेगको रोकनेसे, शोकसे, उपवास (ब्रत) के करनेसे, अत्यन्त हँसनेसे, बहुत बोलनेसे कोपको प्राप्त भई जो वात सो बढकर हृद्य पसवाडा पीठ त्रिकस्थान और मूत्रस्थानमें शूलको करे और वह भोजन पचनेके पीछे प्रदोषकालमें, वर्षाकालमें, शितकालमें इन दिनोंमें शूल अत्यन्त कोप करे और बारंबार कोप होय, मल मूत्रका अवरोध, पीडा और भेद ये लक्षण वातशूलके हैं तथा स्वेदन और अभ्यं-जन तथा मर्दन इत्यादिकसे और चिकने गरम अन्नसे यह शूल शांत होता है।।

पित्तशूलके कारण और लक्षण।

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलिनिष्पाविषयाककुलित्थयूषैः। कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः कोधानलायासरविप्रतापैः॥६॥ प्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु करोति श्लूलम्। तृण्मोहदाहार्तिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमूच्छाभ्रमशोषयुक्तम्॥७॥ मध्यंदिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च॥ भीते तु शितैः ससुपैति शान्ति सुस्वादुशितेरपि भोजनैश्व॥८॥ यवक्षार आदि खार, मिरच आदि तीखी और गरम, विदाहकारक, बांस और करील आदि, तेल, सिंबी, खल, कुलथी, यूप, कडुआ, खट्टा, सौंवीर (कांजी), सुराविकार (मद्यविशेष), कोधसे, अग्निक समीप रहना, परिश्रम, सूर्यकी तील धूपमें डोलना, अतिमेशुन करना, विदाहकारक अन्न आदि इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर नाभिस्थानमें शूल उत्पन्न करता है। वह शूल तृपा, मोह, दाह, पीडा इनको करे और पसीना, मूच्छी, अम, शोष इनको करे, दुपहरके समय, मध्यरानिमें, अन्नके विदाहकालमें, श्रत्कालमें शूल अन्नसे यह शूल शांत होता है।

कफशूलके कारण और लक्षण।

आनूपवारिजिकलाटपयोविकारैमीसेश्वपिष्टक्वश्वातिल्हाच्छ-लीभिः। अन्येर्वलासजनकैरिप हेतुभिश्च श्रेष्मा प्रकोपसुप-गम्य करोति शूलम्॥ ९॥ हल्लासकाससद्नारुचिसंप्रसेक-रामाश्ये स्तिमितकोष्टशिरोग्रुरुत्वैः। श्रुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं सूर्योद्ये च शिशिरे कुसुमागमे च॥ १०॥

जलके समीप रहनेवाले पिक्षयोंका मांस, मछली आदिका मांस, दही चृत मक्षम आदि दूधके विकार, मांस, ईखका रस, पिसा अन्न उडदकी पिद्धी वर्गे-रह, खिचडी, तिल, पूरी, कचौडी आदि और कफकारकपदार्थ खानेसे कफ कुपित होकर आमाशयमें शूलरोगको प्रगट करे। उसमें सूखी रह, खांसी, ग्लानि, अरुचि, मुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्तक भारी हो ये लक्षण होयँ। भोजन करते समय पीडा होय, स्योंदयके समय, शिशिरऋतुमें और वसन्तकालमें शूल बहुत होय॥

सनिपातशूलके लक्षण ।

सर्वेषु दोषेषु च सर्विछिङ्गं विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम् । सुकृष्टमेनं विषवज्रकल्पं विवर्जनीयं प्रवद्नित तज्ज्ञाः ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण दोषोंके कीप होनेमें वात पित्त कफ तीनों शूलके लक्षण होते हैं उसीको सिन्नपातका शूल कहते हैं। यह बडा दुःखदायक है, विष और वज्रके तुल्य है, इसको विद्वान् असाध्य कहते हैं॥

आमशूलके लक्षण ।

आटोपत्त्रञ्चासवमीग्रुक्तवस्तैमित्यमानाइकफप्रसेकैः । कफस्य छिङ्गेन समानिछङ्गमामोद्भवं शुलुभुदाहरन्ति ॥ १२ ॥ पेटमें बुडबुडाइट होय, उनकाइयोंका आना, रह, देह भारी, मन्दता, अफरा, सुखसे कफका स्नाव इन लक्षणोंसे तथा कफशूल लक्षणोंके समान ऐसे शूलको आमशूल कहते हैं।

द्वंद्वजशूलोंके लक्षण।

बस्तो हृतकण्ठपार्श्वेषु स शूलः कफवातिकः । कुक्षो हृन्नाभि-पार्श्वेषु स शूलः कफपेत्तिकः ॥ १३ ॥ दाइज्वरकरों घोरो विज्ञेयो वातपेत्तिकः । एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्क्रसाध्यो द्विदोषजः ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १४ ॥ वस्ति ( मूत्रस्थान ), हृदय, कण्ठ, पसवाडे इन ठिकाने शूल होय वह ( कफ्-वातिक ) जानना. कूल हृदय नाभि और पसवाडे इनमें कफिपत्तका शूल होय है, दाइज्वर करनेवाला ऐसा भयंकर शूल होय वह वातापत्तका जानना । एक दोषका शूलरोग साध्य है, दो दोषोंका कृच्छ्रसाध्य और तीनों दोषोंका भयंकर और बहुत उपद्रवयुक्त होय वह शूल असाध्य जानना ॥

प्रन्थांतरोक्तशूलके स्थान ।

वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम् । स्टत्पार्श्वकुशो कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ १ ॥

वातका शूल वस्तिमें होता है, पित्तका नाभिमें, कफका हृदय पसवाडा कोलमें, सिन्नपातका सब जगह होता है।

शूलके उपद्रव ।

वेदना च तृपा मूर्च्छा आनाहो गौरवारूची ।
कासश्वासौ च हिक्का च शूल्लस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ २ ॥
वेदना, तृषा, मूर्च्छा, अफरा, ग्रुरुता, अरुचि, कास, श्वास और हिचकी ये
शूलके उपद्रव जानने ॥

परिणामशूलनिदान ।

स्वैनिदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहितरूतथा । कफिपत्ते समा-वृत्य शूलकारी भवेद्वली ॥ १५ ॥ भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् । तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते १६॥ अपने रीक्ष आदि कारणोंसे वायु क्रिपत होकर कफिपत्तके समीप जाय उसको आवृत कर बली होकर शूलको उत्पन्न करे, आहार पचनेके समय जो शूल होय उसको परिणामशूल कहते हैं; उसके लक्षण संक्षेपसे कहता हूँ ॥ वातिक परिणामशूलके लक्षण।

#### आध्मानाटोपविण्युत्रनिबन्धारतिवेषनैः। स्निग्धोष्णोपश्मप्रायं वातिकं तद्वदेद्विषक्॥ १७॥

पेटका फूलना तथा पेटमें गुडगुडशन्द, मलमूत्रका अवरोध, अराति (मनका न लगना), कम्प ये लक्षण हों और चिकना, गरम पदार्थसे शांत होय ऐसे शूलको वातिक कहते हैं ॥

पैत्तिक परिणामशूलके लक्षण।

#### तृष्णादाहारतिस्वेदकट्टम्ळलवणोत्तरम् । शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद बुधः ॥ १८ ॥

प्यास, दाह, चित्तका न लगना, पसीना ये लक्षण होयँ । तीखा, खट्टा, नोनका ऐसे पदार्थ खानेसे बढनेवाला और शीतल पदार्थके सेवनसे शांत होय ऐसा ग्रूल पित्तका जानना ॥

क्षेष्मिक परिणामशूलके लक्षण ।

#### छर्दित्त्ञ्चाससंमोहस्वल्परुग्दीर्घसन्तति । कटुतिकोपशान्तं च तच ज्ञेयं कफात्मकम् ॥ १९॥

वमन, अफरा और संमोह ( इंद्रिय और मनको मोह ) ये लक्षण जिसमें बहुत होम, पीडा थोडी होय, शूल बहुत दिन रहे, कडुवे और तीखे पदार्थसे शांत होय उस शूलको कफात्मक जानना ॥

द्विदोषज और त्रिदोषजके लक्षण।

#### संसृष्टलक्षणं यच द्विदोषं परिकल्पयेत् । त्रिदोषजमसाध्यं तु शीणमांसबलानलम् ॥ २०॥

जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिले हों उसको दंदज कहते हैं और तीन दोषोंके लक्षणोंसे त्रिदोषज जानना । मांस बल और अग्नि ये जिसके शीण होगये हों ऐसा शूलरोग असाध्य जानना ॥

अन्नके उपद्रवसे प्रगट शूलके लक्षण ।

जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूल्रमुपजायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ॥ न ज्ञमं याति नियमात्सोऽन्नद्रव उदाहृतः॥ २९॥ अन पचगया होय अथवा पचरहा हो अथवा अजीर्ण हो अर्थात् सर्वदा जो ज्ञूल प्रगट होय यह पथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेसे किंवा न भोजन करनेसे नियमसे ज्ञांत नहीं होय, उसको अनद्रवज्ञूल कहते हैं, यह ज्ञूल त्रिदोष विक्र-तिसे एक प्रकारका है, परन्तु असाध्य नहीं है, क्योंकि इसकी चिकित्सा कही है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां परिणामञ्जूलनिदानं समाप्तम् ॥

# अथोदावर्तनिदानम् ।

उदावर्तके कारण।

वातविण्मूत्रजम्भास्रक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः । क्षुचृष्णोच्छासनिद्राणां धृत्योदावर्त्तसंभवः ॥ ३ ॥

अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जम्माई, अश्रुपात, छींक, उकार, वमन, शुक्र, भूँख, प्यास, श्वास और निद्रा इन तेरह वेगोंके रोकनेसे उदावर्त्तरोग उत्पन्न होता है। तेरहके नियमके करनेसे यह प्रयोजन है कि, कोध, छोभ, मन इत्यादि वेगोंके धारण करनेसे रोग उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि, इनके रोकनेसे तो स्वस्थता प्राप्त होती है। सब उदावर्तीमें मुख्य कारण वायु है। उदावर्त्तकी निरुक्ति इस प्रकार है— " उद्भूतेन वेगविधारणेन आवृतस्य वायोरावर्तनमुदावर्तः"।

तेरह उदावत्तींके लक्षण क्रमसे कहते हैं-

वातमूत्रपुरीपाणां सङ्गो ध्मानं क्कमो रुजः। जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनियहात्॥ २॥

अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मल, मूत्र ये बन्ध हो जायँ, पेट फूल जावे, अनायासश्रम और पेटमें बादीसे पीडा होय तथा और वातकृत तोद ( शूलादि-पीडा ) होय ॥

आटोपशूलो परिकर्त्तिका च संगः पुरीषस्य तथोध्र्ववातः । पुरीषमास्यादथ वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

मलके वेग रोकनेसे पेटमें गुडगुडाहट होय, शूल हो, गुदामें कतरनेकीसी पीडा होय, मल उतरे नहीं, डकार आवे, अथवा मल गुखके द्वारा निकले ॥

#### वस्तिमेहनयोः शूछं यूत्रक्रच्छं शिरोक्तना । विनामो वंक्षणानाहः स्याछिङ्गं यूत्रनित्रहे ॥ ४ ॥

मूत्रके वेग रोकनेसे वास्त (मूत्राशय) और शिश्न इंद्रिय इनमें पीडा होय, मूत्र कष्टसे उत्तरे, मस्तककी पीडासे शरीर सीघा होय नहीं, पेटमें अफरा होय ॥

मन्यागलस्तम्भिशारोविकारा चृंभोपरोधात्पवनात्मकाः स्युः। तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीवाः सह कर्णरोगैः॥ ५॥

जम्भाई आती हुईके रोकनेसे, मन्या कहिये नाडीके पीछेकी नस और गला इनका और वातजन्य विकार यस्तकमें होयँ, उसी प्रकार नेत्ररोग, नासारोग, मुख-रोग और कर्णरोग ये तीव्र होते हैं॥

आनन्दनं वाप्यथ शोकनं वा नेत्रोदकं प्राप्तमसुश्चतो हि। शिरोग्रुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ ६ ॥

आनन्दसे अथवा शोकसे प्रकट अश्वपातका जो मनुष्य नहीं त्याग करे उसके इतने रोग प्रगट होयँ-मस्तक भारी रहे, नेत्ररोग और पीनस ये प्रवल हीं॥

मन्यास्तम्भिशारःश्रूलमर्दितार्धावभेदकौ।

इन्द्रियाणां च दीर्बल्यं क्षवंथोः स्याद्विधारणात् ॥ ७॥

मन्या ( नाडके विकाडीकी नस ) का स्तम्भ किहये जकड जाना, शिरमें शूलका चलना, आधा मुख टेडा हो जाय, अधीगवात और सब इंद्रिय दुर्बल होजायँ इतने रोग आती हुई छींक रोकनेसे होते हैं॥

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवाऽप्रवृत्तिः । उद्गारवेगेऽभिद्दते भवन्ति चोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ८॥

आती हुई डकारके वेग रोकनेसे वातजन्य इतने रोग होते हैं-कण्ठ और मुख भारीसा मालूम होय, अत्यन्त नोचनेकीसी पीडा होय, अव्यक्त भाषण (जो समझमें न आवे )॥

कण्डूकोठारुचिन्यङ्गशोफपाण्ड्वामयन्वराः । कुष्ठहृञ्जासवीसपीञ्छार्दिनियह्ना गदाः॥ ९॥

जो मनुष्य आतीहुई वमनके वेगको रोके उसके अंगोंमें खुजली चले, देहमें चकत्ते हो जायँ, अरुचि, मुखपर झांईसी पडे, सूजन, पांडुरोग, ज्वर, कुछ, खाली रह, विसर्प ये होयँ ॥ सूत्राशये वै गुद्युष्कयोश्व शोथो रूजा सूत्रविनियहंश्व। शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच ते ते विकारा विहते च शुक्रे॥१०॥

मैथुन करते समय वीर्य निकलनेको जो मनुष्य रोके अथवा और प्रकारसे शुक्रके वेगको रोके उसके मूत्राशयमें सूजन होय तथा गुदामें और अंडकोशोंमें पीडा होय, मूत्र बड़े कष्टसे उतरे, शुक्राश्मरी (पथरीके निदानमें आगे कहेंगे सो ) होय, शुक्रका स्नाव होय, ऐसे अनेक प्रकारके रोग होयँ॥

तन्द्राङ्गमर्दावरुचिः अमश्र श्रुधाभिघातात्कृज्ञाता च दृष्टेः।

भूखके रोकनेसे तन्द्रा, अंगोंका टूटना, अरुचि, श्रम और दृष्टिका मन्द होना ये रोग मगट होयँ। चकारसे कुशता और दुर्बलता होय यह अन्य ग्रन्थसे जानना ॥

कण्ठास्यशोषः अवणावरोधस्तृषाभिघाताद्धृद्ये व्यथा वै ॥११॥
प्यासके रोकनेसे कण्ठ और मुलका स्लना, कानोंसे मन्द सुनना और हृदयमें
पीडा ये रुक्षण होयँ॥

श्रान्तस्य निःश्वास्विनियहेण ह्रद्रोगमोहावथवापि गुलमः ।

जो मनुष्य हारगया और वह श्वासको रोके उसके हृदयरोग, मोह और वाय-गोला इतने रोग होयँ ॥

जृम्भाङ्गमद्गिक्षिशिरोऽतिजाडचं निद्राभिघातादथ वापि तन्द्रा॥१२॥ आतीहुई निद्राके रोकनेसे जम्भाई, अंगोंका टूटना, नेत्र और मस्तककी अत्यन्त जडता होना और तन्द्रा होय। इस प्रकार वेग रोकनेसे प्रगट रोगोंको कहे॥

अब रूक्षादिकारणोंसे कुपित वायुसे उत्पन्न होनेवाले उदावर्त्त रोगोंको कहते हैं-

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षकषायकदुतिक्तकैः । भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्तं करोति च ॥ १३ ॥ वातमूत्रपुरीषाश्चकफमेदो-वहानि व । स्रोतांस्युदावर्तयति पुरीषं चातिवर्त्तयेत् ॥१४॥ ततो हद्धस्तिशूलातों ह्ञासारतिपीडितः। वातमूत्रपुरीषाणि कुच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥ श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोह-तृषाज्वरान् । विमहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान् ॥१६॥ बहूनन्यांश्च लभते विकारान् वातकोपजान् ॥ १७ ॥

रूबा, कसेला, तीखा और कडुवा ऐसे भोजन करनेसे कोष्ठगत वायु मल, मूत्र, अश्वपात, कफ और मेद इनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गको रोकदे, मलको सुलाय दे, तब रोगी हृदय मूत्रस्थानमें शूलके होनेसे विकल हो, सुखी रह, अस्व-स्थपना इनसे पीडित हो, मलमूत्र और वात ये कप्टसे उतरें और श्वास, खांसी, पीनस, दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन, हिचकी, मस्तकरोग, मनकी आंति, मन्द सुने तथा वातकोपसे और भी बहुतसे विकार होयँ॥

आनाहरोगनिदान ।

आमं शकृद्धा निचितं क्रमेण भूयो विवद्धं विग्रणानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरित ॥ १ ॥ तस्मिन्भवत्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः । आमाश्ये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तंभ उद्गारविधातनं च ॥ २ ॥ स्तंभः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलेऽथ मूच्छी शकृतश्च छर्दिः । श्वासश्च पक्वाश्यने भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥३॥

आम अथवा पुरीष क्रमसे संचित हो विग्रुण वायुसे बारंबार विवद्ध होकर अपने मार्गसे अच्छी रीतिसे प्रवृत्त होय नहीं, इस विकारको आनाह कहते हैं। आमसे प्रगट अनाहरोगसे प्यास, पीनस, मस्तकमें दाह, आमाश्यमें शूल, देहमें भारीपना, हृदयका जकड जाना, शूल, मूर्च्छी, डकार, कमर, पीठ, मल, मूत्र इनका हकना, शूल, मूर्च्छी और विष्ठा मिलीहुई रह और श्वास ये लक्षण होय। पकाशयमें आनाह रोग होनेसे अलसकरोगोक्त लक्षण (आध्मानवातरोधादिक) होते हैं।

असाध्य लक्षण।

#### तृष्णार्दितं परिक्किष्टं क्षीणं शूलैकपद्धतम् । शक्कद्रमन्तं मतिमानुदावर्तिनमुत्सृजेत् ॥ ४ ॥

प्याससे पीडित, क्रेशयुक्त, शीण, शूलसे पीडित और मलको रद्द करनेवाला ऐसे उदावर्त्तरोगीको वैद्य त्याग दे ॥

> इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाधुरीभाषा-टीकायामुदावर्त्तानिदानं समाप्तम् ॥

# अथ गुल्मनिदानम्।



दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारविहारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा ग्रल्मं कोष्टान्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ॥ तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्वहन्नाभिवस्तयः ॥ १ ॥

मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष कोष्ठ ( पेट ) में ग्रंथिरूप ( गांठ ) पांच प्रकारका ग्रन्मरोग उत्पन्न करे हैं । उस ग्रन्मरोगके पांच स्थान हैं, दोनों पसवाडे, हृदय, नाभि और बस्ति ॥

गुल्मके सामान्यरूप ।

हन्नाभ्योरन्तरे प्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः। वृत्तश्चयोपचयवान्स गुल्म इति कीर्तितः॥ २॥

हृद्य और नाभि तथा वस्ती ( मूत्रस्थान ) इनमें चलायमान अथवा निश्वल, गोल कभी घटे कभी बढे ऐसी ग्रन्थि ( गांठ ) हो उसको गुल्मे ( गोला ) का रोग कहते हैं । इस श्लोकमें नाभिश्चन्दसे बस्तीका ग्रहण करा है ॥

गुल्मकी सम्प्राप्ति ।

स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरिप चोच्छितैः । पुरुषाणां तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३॥

कुपित भये दोषोंसे पृथक् २ तीन और सब दोष मिलकर एक ये चार प्रकारके ग्रुटम पुरुषोंके होते हैं और खियोंके रक्त (रज) के दोषसे एक प्रकारका ग्रुटम होय है, परन्तु प्रथम जो लिख आये हैं कि, ग्रुटमरोग पांच प्रकारका है सो इसका निश्चय नहीं है क्योंकि, रक्तगुटम खियोंके होता है, पुरुषोंके नहीं होता, धातुरूप रक्तज ग्रुटम जो है सो खी पुरुष दोनोंके होता है, यह क्षीरपाणिका मत है। पांच प्रकारका ग्रुटम है इसपर बहुत शास्त्रार्थ और मतमतांतर हैं जिनको देखनेकी इच्छा हो सो मधुकोश और आतंकदर्षण टीकामें देख लेवें।

गुलमेक पूर्वरूप ।

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धतृप्त्यक्षमत्वान्त्रनिकूजनानि । आटोपमाध्मानमपिक्तशक्तिरासत्रगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ४ ॥

१ सिपिण्डितदोषो गुडकेन भीयत इति गुल्मः । २ श्लीरपाणिः—'' खोणामार्तवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते । अन्यस्वस्यभवो गुल्मः खीणां पुंसां च जायते ॥''

उकार बहुत आवें, यलका अवरोध होय, अन्नमें अहाचि होय, सामर्थ्यका नाज्ञ होना, आंत बोले, पेटमें गुडगुड शब्द होय और अफरा होय, मंदाग्नि होना ये लक्षण होयँ तो जानना कि, गुल्म (गोला) रोग शीघ्र प्रगट होना चाहता है अर्थात् ये गुल्मके पूर्वस्विक लक्षण हैं ॥

गुल्मके साधारण लक्षण ।

अरुचिः क्रुच्छ्विण्यूत्रं वातेनान्त्रविक्षजनम् । आनाहश्रोर्ध्ववातत्वं सर्वग्रुल्मेषु स्क्ष्येत् ॥ ५ ॥

अरुचि, मल-मूत्र कष्टसे उतरें, वादीसे आंत बोले, पेट फूल आवे, उर्ध्ववात होय ये लक्षण सब गुल्मोंमें होते हैं। सब गुल्मरोगमें वात कारण है सो चर्रक और सुश्रुंतमें भी लिखा है।

वातगुल्मके कारण और रुक्षण।

स्कान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ।
शोकाभिषातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ ६ ॥
यः स्थानसंस्थानरूजा विकल्पं विद्वातसङ्गं गलवकक्षोषम् ।
स्यावारूणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्कुक्षिपाश्चांसिशिरोरूजं च ॥ ७॥
करोति जीणेऽप्यधिकं च कोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति पश्चात् ।
वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषायितक्तं कटु चोपशेते ॥ ८ ॥
रूखा, विषम और अतिमात्र ऐसे अन्नपान सेवन करनेसे, बलवान् पुरुषसे लडना, मल मूत्र आदि वेगोंके धारण करनेसे, शोक और अभिघात ( लक्डी आदिकी चोट ) से, विरेचन आदिसे, मलका क्षय करना, उपवास ये सव वात-ग्रल्मके कारण हैं । जो ग्रल्म कभी नाभि, वस्ती, पसवाडेमें चला जाय तथा कभी लंबा कभी मोटा गोल अथवा छोटा होय, तथा उसमें पीडा कभी थोडी कभी वद्यत होय, तोद भेद ( मुई जुभानेकीसी पीडा ) होय अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय, मलकी और अधोवायुकी अच्छी रीतिसे प्रवृत्ति होय नहीं, गला और मुख सुखे, शरीरका वर्ण नीला अथवा लाल होय, शीतज्वर, हृदय, कुख, पसवाडे, कंघा और मस्तक इनमें पीडा होय और गोला जीर्ण होनेपर अधिक कोप करे

१ गुिसनामनिल्हशांतिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरणीया । मारुतेऽत्र विजितेऽत्यमुदीर्ण दोचमल्यमि कर्म निहन्यात् ॥ इति । २ कुपिताऽनिलमूलत्वाद्गूढमूलोदयादापे । गुल्मबद्धा विशालत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयवे ॥ इति ।

और भोजनके करनेके पिछाडी नरम हो जाय, वह गोला वादीसे प्रगट होय है उसमें रूखा कसैला कडुवा तीखा पदार्थ खानेसे सुख नहीं होय ॥

पित्तगुल्मके कारण और लक्षण ।

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णिवदाहिरूक्षं कोधातिमद्यार्कहुताशसेवा । आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥ ९॥ ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च। स्वेदो विदाहो व्रणवच गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १०॥

कडु, खट्टा, तीक्ष्ण रस, दाहकारक (वंशकरीलादिक), रूखा ऐसे भोजन कर-नेसे, कोधसे, अति मद्यपानसे, सूर्यकी धूपमें डोलनेसे,अग्निके समीप रहनेसे, विद्ग्ध अजीणिसे, द्वष्ट भया रस उससे, अभिद्यात किहये लकडी आदि लगनेसे रुधिरका विगडना ये पित्तगुलमके कारण कहे हैं। ज्वर, प्यास, मुख और अंगोंमें लालपना, अन्न पचनेके समय अत्यन्त शूल होय, पसीना आवे, जलन होय, फोडाके समान स्पर्श सहा न जाय ये पित्तगुलमके लक्षण हैं॥

कफ़के और सन्निपातके गुत्मके कारण और रुक्षण।

शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च । गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ३१ ॥ स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादृह्छासकासाराचिगौरवाणि।

शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१२॥ शीतल, भारी, विकने ऐसे पदार्थके सेवनसे, तृप्तिकी अपेक्षा अधिक भोजन

करना, दिनमें सोना यह कफोत्पन्न गुल्म होनेक कारण हैं और जो वातजादि तीनों गुल्मक कारण कहें हैं वे सिन्निपातगुल्मक कारण जानने । देहका गीलापना, शीतज्वर शरीरकी ग्लानि, सूखी रह ( उबकी), खांसी, भारीपना, शीतका लगना, योढी पीडा होय गुल्म (गोला) कठिन होय और ऊंचा होय इतने ये सब कफात्मकगुल्मके लक्षण हैं ॥

द्वन्द्वजंगुल्मके लक्षण ।

निमित्तिङ्कान्युपलभ्य गुल्मे संसर्गने दोषवलावलं च । ज्यामिश्रलिङ्कानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौधषकल्पनार्थम् ॥ १३ ॥

इन्द्रज गुल्ममें कारण लक्षण और दोषोंका बलावल जानकर चिकित्सा कर-नेके वास्ते मिश्र लक्षणसे और तीन गुल्म समझने चाहिये, अर्थात् एक दोष चल- वान् होय तो चिकित्सा करनी चाहिये और द्विदोप बलवान् वा जिदोष बलवान् होयँ तो चिकित्सा न करे॥

सन्निपातगुल्मके लक्षण ।

महारूजं दाहपरीतमरमवद्धनोन्नतं शीत्रविदाहदारूणम् । मनःशरीरामिबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्॥ १८॥

भारी पीडा करनेवाला, दाइकरके ट्याप्त, पत्थरके समान कठिन तथा ऊंचा और शीघ्र दाहकरके भयंकर, मन, श्रीर, अग्नि और वल इनका नाश करनेवाला अर्थात् मनको विकल करनेवाला, श्रीरको कृश करनेवाला और विवर्ण करनेवाला, अग्नि-वैषम्यादिकारक, असामर्थ्य करनेवाला, ऐसा त्रिदोषज ग्रुल्म असाध्य जानना ॥

रक्तगुल्मके लक्षण।

नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भ विसृजेहतौ वा । वायुर्हि तस्याः परिगृद्ध रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम् ॥ १५ ॥ पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध । यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेश्विरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ॥ स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः॥१६॥

नई प्रस्त भई खीके अपथ्य सेवन करनेसे, अथवा अपक गर्भपात होनेसे अथवा ऋतुकालके समय अपथ्य भोजन करनेसे वायु कुपित होकर उस खीके रुधिर (जो ऋतुसमय निकले उस ) को लेकर ग्रुलम करे । वह ग्रुलम पीडायुक्त दाहयुक्त होय और पित्तग्रुलमके जो लक्षण कहे हैं वे सब इसमें होजाते हैं और इसमें दूसरे विशेष लक्षण होते हैं, उनको कहता हूं सुनो—यह ग्रुलम बहुत देरमें गोल गोल हिले, अवयव कहिये हाथ पैरके साथ नहीं हिले शूलयुक्त होय, गर्भके समान सब लक्षण मिले अर्थात् मुखसे पानी छूटे, मुख पीला पडजाय, स्तनका अप्रभाग काला होजाय और दोहदादि लक्षण सब मिलें, ये सब लक्षण व्याधिक प्रभावसे होते हैं । जैसे क्षय रोगवालेको खीरमणकी इच्छा और काले नख ताल्वादिक होते हैं । यह रक्तजग्रुलम खियोंके होय है, दश महीने व्यतीत होजाय तब इस रक्तग्रुलमकी चिकित्सा करनी चाहिये। कोई कहते हैं कि, यह गर्भ है अथवा रक्तग्रुलम है, यह शंका जानकर माघवाचार्यने ( दश महीने व्यतीत होने-पर ) ऐसा कहा है, कारण इसका यह है कि, नववां और दशवां महीना यह प्रस्त होनेका समय है। श्रुंका—क्यों जी! " यः स्पन्दते पिंडित एव नांगैः " इत्यादिक होनेका समय है। श्रुंका—क्यों जी! " यः स्पन्दते पिंडित एव नांगैः " इत्यादिक

विश्लेषणोंसे स्पष्ट प्रतीति होय है, क्यों कि गर्अ तो निरंतर प्रत्येक अवयवके साथ शुल्राहित फडकता है, और रक्तगुल्मके इससे विपरीत लक्षण हैं फिर दश महीने क्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये यह क्यों कहा ? उत्तर—इसका कारण इस प्रकार है कि, इस रोगमें जब दश महीने व्यतीत होजायँ तब चिकित्सा करे तो सुखसाध्य होय है, कुछ प्रसवके नियमसे नहीं कहा, क्योंकि प्रसव ग्यारह बारह महीनेमें भी होय है सो चरकमें भी लिखा है—" तं स्त्री प्रस्ते सुचिरेण गर्भ स्पष्टो यदा वर्षगणरापि स्यात् " जैसे जीर्ण ज्वर होनेपर दूध पीना और दस्तका लेना हितकारक होय है। इससे प्रन्थान्तरोंमें भी लिखा है— "ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे चुल्यदूष्यता। रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ " इस रक्तगुल्मको एश महीने क्यतीत होनेपर पुरानपना होय है और जैज्जटने भी कहा है कि दश महीनेके पहिले मर्दनादि किया करनेसे गर्भाशयके विकार होय हैं। क्योंकि, रुधिर उस ठिकानेपर जमा होय है और ग्यारहवें महीनेमें ग्रुल्मका गोला बहुत अच्छा जम जाता है इसीसे ग्यारहवे महीनेमें स्नेहादिकरके सब शरीर सुद्ध (नरम ) करनेसे मर्दन करे तो गर्भाशय भले प्रकार अच्छा रहे॥

अन कहते हैं कि, नहुत दिनका गुल्मरोग ऐसी अवस्था होनेपर असाध्य हो जाय है उसको कहते हैं—

सञ्चितः क्रमशो ग्रुल्मो महावास्तुपरियहः । कृतसूरुः शिरानछो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १७॥ दौर्बल्याक्चिह्रङ्कासकासच्छर्धरति-ज्वरेः । तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायैर्युज्यते न स सिध्यति ॥ १८॥

क्रमक्रमसे वढा गुल्म जब जब उदर (पेट)में फैलजाय और धातुओंमें उसका मूल जाय पहुँचे तथा उसपर नाडियोंका जाल लिपटजाय और कल्लएकी पीठके समान गुल्म ऊंचा होय, तब इस रोगीके निःसत्त्वपना,अहाचे, सूखी रह, खांसी,वमन, अराति और ज्वर तथा प्यास, तन्द्रा और पीनस ये लक्षण होयँ ऐसा रोगी असाध्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

गृहीत्वा सज्वरः श्वासङ्ख्यंतीसारपीडितम् । स्त्राभिहस्तपादेषु शोथः क्षिपति ग्रुल्मिनम् ॥ १९॥ श्वासः शूळं पिपासाऽन्नविद्वेषो ग्रन्थिसूढता । जायते दुर्वेळत्वं च ग्रुल्मिनां मरणाय वै॥ २०॥

वमन और अतिसार इनसे पीडित ऐसे गुल्मरोगीके हृदय, नाभी, हाथ, ऐर इन ठिकाने सूजन होय और ज्वर, दमा जिसके होयँ ऐसे लक्षण होनेसे रोगी वचे नहीं । श्वास, शूल, प्यास, अन्नमें अरुचि और गुलमकी गांठका एकाएकी नष्ट होजाना और दुर्बलता ये लक्षण होनेसे जानना कि, गुलमरोगवालेकी मृत्यु समीप है। शंका—क्यों जी! अन्तिवृद्धि और गुलमरोग इनमें क्या भेद है। इन दोनोंके स्थान और स्वरूप ती एकसे हैं फिर भेद क्या है ! उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है अन्तिवृद्धि पचता है गुलम नहीं पचे है इसका कारण यह है कि गुलम तो निराश्रय है। सो सुश्रुतने कहा भी है—

न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्वधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्वधिर्मासञ्जोणिते ॥ विद्वधिः पच्यते तस्माद्वलमश्चापि न पच्यते ॥ २१ ॥

गुल्मका निर्वेध नहीं और विद्रधिका निर्वेध है, गुल्म अपने दोपोंमें रहता है और विद्रधिका ठिकाना मांस रुधिरमें है, इसीसे विद्रधिका पाक होय है और गुल्मका पाक नहीं होय ॥

> इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानार्मेतमाधवार्थवोधिनीमाथुरी-भाषाटीकायां गुल्मरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ हद्रोगनिदानम्।

अत्युष्णगुर्वम्छकषायतिकैः श्रमाभिषाताध्यशनप्रसङ्गेः । संचिन्तनैर्वेगविधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

अतिगरम, अतिभारी, अतिखटा, अतिकविला, अतिकडुवा ऐसे पदार्थ सेवन करनेसे, श्रम ( धनुष आदिका खैंचना ) अभिघात ( हृदयमें चोट लगना ) और भोजनके ऊपर भोजन नित्य करनेसे, संचिंतन ( राजाके भयसे चिन्ता ), मल मूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, वातादिकके क्षयसे और सन्निपातकरके तथा कृमिसे हृद्यका रोग होता है, वह पांच प्रकारका है ॥

इद्रोगको सम्प्राप्ति और सामान्य लक्षण ।

दूषितवा रसं दोषा विग्रणा हृदयं गताः। हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते॥ २॥

कुपित भये दोष रसको ( जो कि हृदयमें रहता है), दुष्ट करके हृदयमें अनेक प्रकारकी पीडा करे उसको हृदयरोग कहते हैं॥ वातहद्रोगके लक्षण।

आयम्यते मारुतजे हृद्यं तुद्यते तथा।
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोटचते पाटचतेऽपि च ॥ ३॥

वातज हृदयरोगमें हृदय ईचासरीखा, सुईसे टोनेसरीखा, फोडनेसरीखा, दो टुकडा करनेके समान, मधनेके समान, कुल्हाडीसे फोडनेके समान करे है ॥

वित्तके हद्रोगके लक्षण ।

तृष्णोष्णदाहमोहाः स्युः पैत्तिके हृदयक्कमः । धूमायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

पित्तके हृदयरोगमें प्यास, किंचित् दाह, मोह और हृदयकी ग्लानि, धूआं निक-लतासा मालूम होय, मूर्च्छा, पसीना और मुलका स्रुलना ये लक्षण होते हैं॥ कफके हृदयरोगके लक्षण ।

> गौरवं कफसंस्नावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमार्दवस् । माधुर्यमपि चास्यस्य बलासोवर्तते हृदि ॥ ५ ॥

कफते हृद्य व्याप्त होनेसे भारीपना, कफका गिरना, अरुचि, हृद्य जकडजाय, मन्दाग्नि, मुखमें मिठास ये छक्षण होते हैं ॥

त्रिदोषजहद्रोगके लक्षण।

# विद्यात्रिदोषं त्वपि सर्विङ्कं-

जिसमें सब लक्षण मिलते होयँ वह त्रिदोषका हृदोग जानना इसमें कुछ भी अपथ्य होनेसे गांठ उत्पन्न होती है, उस गांठसे कृमि पैदा होती हैं, ऐसे चेरकमें कहा है ॥ कृमिज हृदोगके लक्षण ।

-तीव्रार्तितोदं कृमिनं सकण्डु ।

उत्क्रेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं ह्हासकस्तमः । अरुचिः स्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिने भवेत् ॥ ६ ॥

तीव्र पीडा करके तथा नोचनेकीसी पीडा करके तथा खुजली करके युक्त ऐसा इद्रोग कृमिजन्य जानना । उत्क्रेद (ओकारी आनेके समान मालूम हो ), थूकना, तोद ( सुई चुभानेकीसी पीडा ), शूल, इल्लास, अँधेरा आवे, अरुचि, नेत्र काले पडजायँ और मुखशोष ये लक्षण कृमिज हृद्यरोगमें होते हैं । जैज्जटका यह मत

१ त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । विलक्षीरगुडादीश्चेद्मन्थिस्तस्योपजायते ॥ मॅभेंकदेशे संक्रेदं रसम्राप्युपगच्छति । संक्रदात् कृमयश्चान्ये भवंत्युपहवात्मनः ॥ "

है कि, उत्क्रेदसे छेकर तमपर्यंत त्रिदोषके छक्षण कहे हैं। जैसे तोद, शूछ ये वादीसे होयँ। उत्क्रेद, हल्लास और छीवन ये कफसे और तम यह पित्तसे छक्षण होता है और अरुचिसे छेकर शोषपर्यन्त कृमिज हृद्रोगके छक्षण जानने। इस विषयमें प्रत्येक आचार्योंके भिन्न २ मत हैं॥

सर्वोके उपद्रव ।

#### क्कोम्नः सादो श्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः । कृमिने कृमिनातीनां श्लेष्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥

क्कोम किहये पिपासा (प्यास ) के स्थान उसमें ग्लानि होय, अम, ज्ञोष ये सब उन हद्रोगोंके उपद्रव जानने और कफकी कृमिरोगके जो पिछाडी कह आये हैं सोई कृमिज हद्रोगोंके लक्षण होते हैं। तथा " ह्लासमास्यस्ववणमाविपाकमरोच-कम्।" इत्यादि॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां हृद्रोगनिदानं समाप्तम् ॥

#### अथ मूत्रकृच्छ्रानदानम् ।

### व्यायामतीक्ष्णीषधरूक्षमद्यप्रसंगनित्यद्वतपृष्ठयानात् । आनूपमांसाध्यशनाद्जीर्णात्स्युर्मुत्रक्वच्छाणि नृणामिहाष्टी ॥१॥

व्यायाम (दण्डकसरत आदि), तीक्ष्णीषध (राई आदि) रूखा पदार्थ और नित्यप्राति मद्यपान करना इनसे और निरन्तर घोडेपर चढनेसे और जलसमीप रहन् नेवाली पक्षी (ईस, सारस, चकवा, आदि) का मांस खानेसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और कच्चे पदार्थ इत्यादिकोंके खानेसे मनुष्योंके आठ प्रकारका मूचकृच्छ्र रोग होता है। पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १, चोट लगनेका १, मल रोकनेका १, वीर्य रोकनेका १ और पथरीका १ ये सब मिलकरके आठ भये।।

मूत्रकुच्छ्की सम्प्राप्ति ।

पृथक्ष्मलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य बस्तौ । सूत्रस्य मार्गे परिपीडयन्ति यदा तदा सूत्रयतीह कृच्छात् ॥ २ ॥ अपने अपने कारणोंसे कुपित भये जो वातादिक सब अलग दोष बस्तीमें कुपित होकर मूत्रके मार्गको पीडित करें, तब मनुष्यके बढे कष्टसे मूत्र उत्तरे ॥

वातिक मृत्रकृच्छके लक्षण ।

#### तीव्रार्तिरुग्वंक्षणवस्तिमेद्रे स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वातात्।

वातके मूत्रकृच्छ्से वंक्षण (जंघा और ऊरु इनकी सन्धि), मूत्राशय और इंद्रिय इनमें पीडा और मूत्र वारम्बार थोडा २ उतरे ॥

पैत्तिकम्त्रकृच्छ्के लक्षण ।

पीतं सरकं सर्जं सदाहं कृच्छं मुहुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३॥ वैत्तिकर्मे पीला, कुछ लाल. पीडायुक्त, जलनके साथ बारम्बार कष्टसे मूत्र उत्तरे॥ कफमूत्रक्रच्छके लक्षण।

बस्तेः सिलिङ्गस्य गुरुत्वशोथो सूत्रं सिपिच्छं कफसूत्रकृच्छ्रे। कफके मूत्रकृच्छ्रमें लिंग और मूत्राशय भारी हो,सूजन और मूत्र चिकना होय॥ सिन्नपातम्बरूच्छ्रके लक्षण।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्क्वच्छ्तमं हि क्वच्छ्म् ॥ ४॥ सन्निपातके मूत्रक्वच्छ्में सर्व लक्षण होते हैं। यह मूत्रकृच्छ् कष्टसाध्य है॥ शत्यजमूत्रकृच्छ्के लक्षण।

> मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च । मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताजायते भृशदारुणम् ॥ वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लक्षयेत् ॥ ५ ॥

मूत्र बहानेवाले स्रोत (मार्ग) शलय (तीर आदि) से बिंधजायँ अथवा पीडित होयँ तो उस घातसे भयंकर मृत्रकृच्छ होय हैं, इसके लक्षण वातमूत्रकृच्छ्के समान होयँ ॥ मलके मृत्रकृच्छके लक्षण ।

> शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विग्रणतां गतः। आध्मानं वातसङ्गं च मूत्रसङ्गं करोति च॥६॥

मल (विश्वा) के अवरोध होनेसे वायु विग्रुण (उलटा) होकर अफरा वात-त्रूल और मृत्रनाश करे तब मूत्रकृच्छ प्रगट होय ॥ अश्मरीजन्य मृत्रकृच्छ ।

अर्ज्मारीहेतु तत्पूर्व मूत्रकृच्द्रमुद्राहरेत् ॥ ७ ॥ पर्याके योगसे जो मुत्रकृच्छ होय उसको पर्याका मूत्रकृच्छ कहते हैं ॥ शुक्रजम्त्रकच्छ्रेक लक्षण । शुक्रे दोषेरुपहते मुत्रमार्गे विधारिते ।

सञ्जकं मूत्रयेत्कृच्छाद्रस्तिमेहनञ्जूलवान् ॥ ८॥

दोषोंके योगसे शुक्त (बीर्य) दुष्ट होकर मूल्यमार्गमें गमन करे, तब उस मनुष्यके मूल्लाश्य और लिङ्ग इनमें शूल होय और मृतते समय मूलके सङ्ग वीर्य पतन होय ॥

अक्सरी और शर्करा इनके साम्य और अवान्तरभेट् ।

अरुमरी रार्करा चैव तुल्यसम्भवलक्षणे । विशेषणं शकरायाः शृणु कीर्त्तयतो मम॥ ९॥ पच्यमानाऽरुमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना । विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकरा मता॥ १०॥ स्टत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षाविश्रश्च दुर्वलः। तया भवति मूच्छी च सूत्रकृच्छं च दारुणम् ॥ ११॥

अरमरी ( पथरी ) और शर्करा इन दोनोंकी संप्राप्ति और लक्षण समान है परन्तु इनमें थोडासा भेद हैं उसको कहता हूं सुनो, पित्तसे पकनेवाली और वायुसे शुष्क होनेवाली ऐसी पथरी कफसंबन्धी न होय, तब मूत्रके मार्गसे रेतके समान सरने लगे, उसको शर्करा कहते हैं। उस शर्करायोगसे हृदयमें पीडा, कम्प, कूलमें शूल, मन्दाग्नि, मूर्च्छा और भयंकर मूत्रकृष्ट्य ये रोग होयँ।।

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरिनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां मूत्रकृच्छ्निदानं समाप्तम् ॥

# अथ मूत्राघातनिदानम् ।

**-∞**♦<**===**♦×>--

जायन्ते कुपितैदोंषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश् । प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्डलिकादयः॥ १ ॥

मूत्रके वेग रोकनेसे (आदिशब्दसे मल शुक्रादि वेग रोकना और रूक्ष भोजन आदि जानना ) कुपित भये दोषोंसे बातकुण्डलिकादि तेरह प्रकारके मूत्रा-वातरोगको करे ॥

वातकुण्डलिकाके लक्षण ।

रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वा वायुर्वस्तौ सवेदनः।

सूत्रमाविश्य चरति विग्रुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ सूत्रमल्पाल्पमथवा सरूजं संप्रवर्तते । वातकुण्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारूणम् ॥ ३ ॥

रूखे पदार्थ खानेसे अथवा मलमूत्रादिवेगोंक धारण करनेसे कुपित भई जो वायु सो बस्ती (मूत्राशय) में प्राप्त हो पीडा करे और मूत्रसे मिलकर मूत्रके वेगको विद्युण (उलटा) करके वहां आय कुण्डलके आकार (गोलाकार) मूत्राशयमें विचरे तब मनुष्य उस वातसे पीडित हो मूत्रको बारंबार थोडा थोडा पीडाके साथ त्याग करे, इस दारुण व्याधिको वातकुण्डलिकारोग कहते हैं।

अष्टीलाके लक्षण।

आध्मापयन्बस्तिगुदं रुद्धा वायुश्वलोन्नताम् । कुर्योत्तीत्रार्तिमष्टीलां सूत्रमार्गावरोधिनीम् ॥ ४ ॥

बस्ति (मूत्राद्याय) और गुदा इनमें यह वायु अफरा करे तथा बस्ति और गुदाकी वायुको रोककर चश्चल और उन्नत ( उंची ) ऐसी अष्टीला ( पत्थरकी पिण्डीके सहदा ) को प्रगट करे, यह मूत्रके मार्गको रोकनेवाली और भयंकर पीडा करनेवाली है ॥

वातवस्तिके लक्षण।

वेगं विधारयेद्यस्तु सूत्रस्याकुश्लो नरः। निरुणद्धि मुखं तस्य बस्तेर्बस्तिगतोऽनिलः॥ ५॥ सूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः। वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः॥ ६॥

जो मनुष्य अड (जिइ) से मूत्रवाधाको रोके उसके वस्ति (मूत्राशय) का वायु वस्तिके मुखको वन्द करदे तब उसका मूत्र बंद होजाय और वह वायु वस्तिमें और कूखमें पीडा करे, उस व्याधिको वातवस्ति ऐसे कहते हैं। यह बडे कृष्टसे साध्य होय ॥

म्त्रातीतके लक्षण।

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ मूत्रको बहुत देर रोकनेसे पीछे वह जल्दी नहीं उत्तरे । मूत्रते समय धीरे धीरे उत्तरे

इस रोगको यूत्रातीत कहते हैं ॥

मूत्रजठरके लक्षण।

सूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः। अपानः कुपितो वायु-रुद्रं पूरयेद् भृज्ञम् ॥ ८॥ नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव-वेदनम् । तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्तिनिरोधजम् ॥ ९॥

मूत्रके वेग रोकनेसे मूत्रवेगधारणजनित, उदावर्त्तका कारणभूत ऐसी अपान वायु कुपित होकर पेट वहुत फूलजाय और नाभिक नीचे तीव्र वेदनासंयुक्त अफरा करे, अषोवस्तिका रोध करनेवाला ऐसे इस रोगको मूत्रजटर कहते हैं ॥

मुत्रोत्संगके लक्षण ।

बस्तौ वाप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः। सूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः॥ १०॥ स्रवेच्छनेरल्पमल्पं सरुजं वाथ नीरुजम्। विग्रुणानिल्जो व्याधिः स सूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः॥ ११॥

प्रवृत्त भया मूत्र बस्तिमें अथवा शिइन ( छिंग ) में अथवा शिइनके अग्रभागमें अटक जाय और बलसे मूत्रको करे भी तो वादीसे वस्तिको फाडकर जो मूत्र निकले वह मंद मंद थोडा थोडा पीडाके साथ अथवा पीडारहित रुधिरसहित निकले ऐसे विग्रणवायुसे उत्पन्नहुई इस व्याधिको मूत्रोत्संग कहते हैं ॥

म्त्रक्षयके लक्षण।

रूक्षस्य क्वान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ। भूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ १२ ॥

रूखा भया अथवा श्रांत (थकगया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके बस्ति (मूत्रा-शय) में स्थित जो पित्त और वायु सो मूत्रको क्षय करे और पीडा तथा दाह होता है उसको मूत्रक्षय ऐसे कहते हैं॥

मूत्रप्रन्थिके लक्षण ।

अन्तर्बस्तिमुले वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् । अरुमरीतुल्यरुग्यन्थिर्मूत्रयन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

बस्तिके मुखमें गोल स्थिर छोटीसी गांठ अकस्मात् होय उसमें पथरीके समान पीढा होय इस रोगको मूत्रप्रन्थि कहते हैं ॥ म्त्रशुक्रके लक्षण।

सूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् । स्थानाच्च्युतं सूत्रयतः प्राक्पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ १८ ॥ भस्मोदकप्रतीकाशं सूत्रशुकं तदुच्यते ।

मूत्रबाधाको रोकके जो मनुष्य स्त्रीसंग करे उसके वायु शुक्रको उडाय स्थानसे ऋष्ट करे, तब मूतनेके पहिले अथवा मृतनेके पीछे शुक्र गिरे और उसका वर्ण राख मिले पानीके समान होय, उसको मृत्रशुक्र कहते हैं॥

उष्णवातके लक्षण ।

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलायुतम् ॥ १५॥ बस्ति भेद्रं गुदं चैव प्रदहेत्स्रावयेदधः । मूत्रं हारिद्रमथवा सरकं रक्तमेव च ॥ कृच्छात्पुनःपुनर्जन्तोरुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ १६॥

ब्यायाम ( देण्ड कसरत ), अति मार्गका चलना और धूपमें डोलना इन कार-णोंसे कुपितभया जो पित्त सो बस्तिमें प्राप्त हो वायुसे मिल बस्ति, लिंग और ग्रुदा इनमें दाह करे और हलदीके समान अथवा कुछ रक्तसे युक्त वा लाल ऐसा मूत्रका स्नाव बारम्बार कप्टसे होय, उसको उष्णवात रोग कहते हैं । यही रोग सुजाकके नामसे भाषामें बोला जाता है ॥

मूत्रसादके लक्षण ।

पित्तं कफो द्वाविष वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्। कृच्छान्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ १७ ॥ सदाहं रोचनाशङ्कचूर्णवर्णं भवेत्तु तत्। शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ॥ १८॥

पित्त अथवा कफ वा दोनों वायुकरके बिगडे हुए होयँ, तब मनुष्य पीला, लाल, सफेद, गाढा ऐसा कष्टसे मूते और मूतनेके समय दाह होय और जब वह मूझ पृथ्वीमें मुख जाय तब गोरोचन, शंखका चूर्ण ऐसा वर्ण होय अथवा सर्व वर्णका है।य इस रोगको मूत्रसाद कहे हैं॥

विड्विघातके लक्षण।

रूक्षदुर्बल्योर्वातेनोदावर्त्ते शकुद्यदा ॥ १९ ॥ मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विद्धिसृष्टं तदा नरः । विद्यान्धं मूत्रयेत्कुच्छाद्विद्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २०॥ रूभ और दुर्बल पुरुषके शकृत (मल) जब वायुकरके मेरित उदावर्तको माप्त हो तव वह मल मूत्रके मार्गमें आवे उस समय मनुष्य मूतने लगे तो वडे कप्टसे मूत्र उत्तरे और उसके मूत्रमें विष्ठाकीसी दुर्गंघ आवे, उसको विङ्गविचात कहते हैं ॥ वस्तिकण्डलरोगके लक्षण ।

द्वताध्वलङ्घनायासैरभिघातात्त्रपीडनात् । स्वस्थानाद्वस्ति-रुद्वतः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत्॥ २१॥ ज्ञूलस्पन्दनदाहातौ बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि । पीडितस्तु सृजेद्धारां संरम्भोद्धेष्ट-नातिमान् ॥ २२ ॥ बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं ज्ञास्त्रविषोप-मम् । प्वनप्रबलं प्रायो दुनिवारम्बुद्धिभिः॥ २३ ॥

जल्दी चलनेसे, लंघन करनेसे, परिश्रमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे पीडासे बस्ति अपने स्थानको छोड ऊपर जाय मोटी होकर गर्भके समान कठिन रहे उससे शूल, कम्प और दाह ये होयँ । मूतकी एक एक बून्द गिरे, यदि बास्त जोरसे पीडित होय तो बडी धार पडे, बेगसे हटनेके समान पीडा होय। इस रोगको बस्तिकुण्डल ऐसे कहते हैं। यह शक्षके समान जल्दी प्राणनाशक और विषके समान कालांतरमें प्राणका नाशकर्ता भयंकर है। इसमें प्राय: वायु प्रबल है, मन्द बुद्धिवाले वैद्योंसे इसका निवारण (चिकित्सा) करना कठिन है।

इसको अन्य दोषोंके सम्बन्ध होनेसे जो लक्षण होते हैं उनको कहता हूँ-

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता । श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ २४ ॥

वही बस्तिकुण्डल पित्तयुक्त होनेसे दाह और मूत्रका बुरा रंग होय और कफयुक्त होनेसे जडत्व, सूजन, मूत्र चिकना, गाढा, सफेद ऐसा होय ॥

साध्यासाध्यके लक्षण ।

श्चेष्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति । अविभ्रान्तबिलः साध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ २५॥

कफ करके जिसका मुख बन्द होय ऐसी और पित्तकरके व्याप्त भई ऐसी वस्ति साध्य नहीं होय और जिस बस्तिका मुख खुला होय तथा कुण्डलीकृत होय सो साध्य नहीं है ॥

कुण्डलीभूतके लक्षण।

स्याद्धस्तौ कुण्डलीभूते तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥ बस्ति कुण्डलीभूत होनेसे प्यास मूच्छा और श्वास ये लक्षण होयँ ॥ इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरमणीतमाधवार्यदीपिकायां माथुरीभाषा-टीकायां सूत्राघातानिदानं समाप्तम् ॥

# अथारमरीरोगनिदानम्।

वातिपत्तकफैस्तिस्रश्चतुर्थी शुक्रजाऽपरा । प्रायः श्चेष्माश्रयाः सर्वा अरुमर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

वात, पित्त, कफ इनसे ३, चौथी शुक्रसे अश्मरी (पथरी ) रोग होय है यह पथरी विशेषकरके कफाश्रित है। "यमोपमा " किहये अच्छी चिकित्सा न होय तो ये अवश्य प्राणनाशक हैं॥

अश्मरीकी सम्प्राप्ति ।

विशोषयेद्धस्तिगतं सञ्जुकं मूत्रं सिपत्तं पवनः कफं वा ।
यदा तदाऽइमर्युपजायते च क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥२ ॥
जिस मनुष्योंका वायु बस्तिमें प्राप्त हुआ, ग्रुक्रयुक्त अथवा पित्तयुक्त मूत्रं अथवा
कफको सुखावे तब उस स्थानमें पथरी प्रगट होती है, जैसे गऊके पित्तमें गोरोचन
जमे है उसी प्रकार बस्तिमें वीर्यसे पथरी होय ॥

अश्मरीका पूर्वरूप ।

नैकदोषाश्रयाः सर्वा अञ्मर्याः पूर्वलक्षणम् । बस्त्याष्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्॥ मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः॥ ३॥

सब अरमरी (पयरी) एक दोषके आश्रय नहीं हैं अर्थात् अनेक दोषाश्रित हैं बिस्तका फूलना, बस्तिके आसपास अत्यन्त पीडा होनी, मूत्रमें वकरेके पेशावकीसी दुर्गन्य आवे, मूत्रकृच्छ, ज्वर, अरुचि ये पथरीके पूर्वरूप जानने ॥

पथरीके सामान्य लक्षण ।

सामान्यिङ्कः रुङ्नाभिसेवनीबस्तिमूर्धसु । विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गे निरोधिते ॥ ४॥ तद्यपायात्सुखं मेहेद्च्छगोमेद्-कोपमम् । तत्संक्षोभात्क्षते सास्त्रमायासाचातिरुग्भवेत् ॥ ५॥

नाभि सेवनी (अण्डकोशके समीपका सीमनका भाग) और बस्तिका अग्र-भाग इनमें शूल होय, पथरीके योगसे मूत्रमार्ग रुकनेसे मूत्रकी धार फटी निकले, पथरी मूत्रमार्गके पाससे हट जाय तो मूत्र अच्छी रीतिसे उतरे और स्वच्छ गोमेद मणिके समान होय, अश्मरी (पथरी) के योगसे बस्तिमें घाव होनेसे इविर मिला मूत्र उतरे, और मृतते समय जोर करनेसे वडा क्रेश और पीडा होय में सामान्य लक्षण जानने ॥ बातकी पथरीके लक्षण।

तत्र वाताद भृशं चातों दन्तान्लादति वेपते । मशाति मेहनं नाभि पीडयत्यिनशं कणन् ॥ ६ ॥ सानिरुं मुश्चित शकुनमुहुर्मेहति विन्दुशः । स्यावा रूक्षाऽरमरी चास्य स्याचिता कण्टकैरिव ॥ ७॥

वायुकी पथरीसे रोगी अत्यन्त पीडा करके व्याप्त होय, दांतोंको चवावे, कांपे, िंछगको हाथसे रगडे, नाभिको रगडे और रातदिन दुःखसे रोवे और मूत्र आनेके समय पीडा होनेके कारण अधोवायुका परित्याग करे, मूत्र वारम्वार व्यक्त २ गिरे, उसके पथरीका रंग नीला और रूखा होय, उसके उपर कांटे होयँ॥

पित्तकी पथरीके लक्षण।

पित्तेन दृद्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् । भञ्जातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता सिताऽइमरी ॥ ८ ॥

पित्तकी पथरीके रोगीके बस्तिमें दाह होवे और खारसे जैसा दाह होय ऐसी वेदना होय, बस्तिके ऊपर हाथ घरनेसे गरम मालूम होय और भिलावेकी मींगीके समान होय, लाल, पीली, काली होय ॥

कफकी पथरीके लक्षण।

बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो ग्रहः। अरुमरी महती श्लूणा मधुवर्णाथवा सिता॥९॥

कफकी पथरीसे वस्तिमें सुई चुभनेकीसी पीडा होय, शीतलपना होय और पथरी बडी मुर्गीके अण्डेसमान, चिकनी और मद्य (दारू) के रंगकीसी अर्थात् कुछ पीली सफेद हुईसी होय ॥

यह कफ़को पथरी बहुधा बालकोंके होती हैं सो कहे हैं-

एता भवन्ति बालानामेषामेव च भूयसा । आश्रयोपचयालपत्वाद्रहणाहरणे सुखा ॥ १०॥

पूर्वोक्त त्रिदोषज अश्मरी ( पथरी ) विशेषकरके बालकोंके होती है, भूयसा इस पदके कहनेसे त्रिदोषज अश्मरी बालकोंके अतिरिक्त बडोंके भी होती है, कारण उनका भारी मीठा शीतल चिकना आहार है और उनकी बस्ति छोटी तथा पुष्टता योडी होय है, इसीसे वैद्योंको उसका चीरना फाडना काटना निकालना कठिन नहीं होय सो सुश्रुतने भी कहा है ॥

शुक्राश्मरीके लक्षण ।

शुकारमरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ ११ ॥ स्थाना-च्च्युतमभुक्तं हि सुष्कयोरन्तरेऽनिल्छः । शोषयत्युपसंहृत्य शुक्रं तच्छुष्कमरमरी ॥ १२ ॥ बस्तिक्ककुच्छ्रमूत्रत्वं सुष्क-श्वयथुकारिणी । तस्यासुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विली-यते ॥ १३ ॥ पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्नरमर्थेव च शर्करा ।

शुक्राश्मरी पथरी यह शुक्र ( वीर्य ) के रोकनेसे बडे मनुष्योंको ही होती है। मैथुन करनेके समय अपने स्थानसे चलायमान होगया वह वीर्य उस समय मैथुन न करे तब शुक्र (वीर्य) बाहर नहीं निकले, भीतर ही रहे तब वायु उस शुक्रको उठाकर सुखा देता है। उसीको शुक्रजाश्मरी कहेते हैं। इस करिके अंडकोषोंमें सूजन, विलमें पीडा और मूत्रकृच्छ्ता होती है। शुक्राश्मरीकी आदिमें लिंग और अंडकोष पेडु इनमें पीडा होती है। वीर्यके नाश होनेके कारण पथरीकी नाई शकरा उत्पन्न होती है।

पथरीशर्कराके उपद्रव ।

अणुशो वायुना भिन्ना सा तिस्मिन्न चुलोमगे ॥ १४ ॥ निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते । मूत्रस्रोतः प्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ १५ ॥ दौर्बल्यं सद्नं कार्स्य कुक्षिशूल मथारुचिम्। पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं विमम्॥१६॥ वायु बिस्तमं अनुलोमगितसे प्रवेश होय ती वह शर्करा वायुकरके छोटी २ इकडी होकर मूत्रके साथ बाहर निकले, और यिद वायु प्रतिलोम होय तो मूत्रमार्गको रोक दे, पिर इतने उपद्रवोंको प्रगट करे । दुर्वलता, ग्लानि, कृशता, कूलमें शूल, अरुचि, पाण्डुरोग, उष्णवात, प्यास, हृदयमें पीडा, वमन ये सब उपद्रव होयँ॥

असाध्य लक्षण ।

पशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजान्वितम् । अरुमरी क्षपयत्याशु रार्करा सिकतान्विता ॥ १७ ॥

जिसकी नाभि और वृषण स्जजाय, मूत्र उतरे नहीं, शूलते पीडित होय ऐसे पुरुषके शर्करा और सिकतायुक्त पथरी प्राणनाश करे।

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरानिर्मितमाधवार्थवोधिनिमाथुरीभाषा -टीकायामस्मरीनिदानं समाप्तम् ॥

# माधवनिद्रानम् ।

### भाषाटीकासमेतम् ।

-००:३०० ३०० । उत्तर भाग ।

### अथ प्रमेहनिदानम् ।

आस्यासुलं स्वप्रसुलं द्धीनि याम्यौदकानुपरसाः पयांसि । नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच सर्वस्र ॥ १ ॥

बैठनेके सुखसे, निद्राके सुखसे अथवा स्वप्तसुख किहये स्वप्तमें स्त्रीयसंग आदि सुखसे, दहीं, प्रामके संचारी जीव भेड बकरी आदि, जलके संचारी जीव मच्छी कर्छुआ आदि, अनूप ( जलसमीप ) के रहनेवाले जीव हंस चक्वा आदि प्राणियोंके मांसरस, दूध, नया अन्न और नया जल तथा शर्करा आदि गुडके पदार्थ अथवा गुडके विकार ये और जितने कफकारक पदार्थ हैं सो सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥

कफिपत्तवातप्रमेहोंकी क्रमसे सम्प्राप्ति ।

मेद्श्र मांसं च शरीरजं च क्केंद्रं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । करोति मेहान्समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥ क्षीणेषु दोवेष्ववकृष्य धातून्संदूष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्च । साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्र याप्या न साध्याः पवनाचतुष्काः॥ समक्रियत्वाद्विषमिक्रयत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ ३ ॥

बस्ति ( सूत्रस्थान ) गत कफ मेद मांस और शरिरके क्वेदको बिगाडकर प्रमेहको उत्पन्न करे है, उसी प्रकार गरम पदार्थसे पित्त कुपित होकर पूर्वोक्त मेद मांसको बिगाडकर प्रमेहको उत्पन्न करे है और छंघन रूक्षादि पदार्थोंके सेवनसे कुपित भया वायु दोष ( पित्तकफ ) के क्षीण होनेसे धातु ( वसा मजा ओज रूसीका ) को ईचकर वस्तिके मुखपर लायकर प्रमेहको प्रगट करे है । कफसे प्रगट दश प्रमेह साध्य हैं। कारण इसका यह है कि, कफ दोष और मेदःप्रशृति दूष्य इनपर कटुतिक्तादि किया समान है अर्थात् कटु तिक्तादिकोंसे विकृत कफ तथा मेद मांसादि शांत होते हैं। इस रोगमें रोगका ही प्रभाव ऐसा है कि, इसमें तुल्ये दूष्यको साध्य कहा है और प्रमेहके विना और रोगोंको अतुल्य ( असमान

१ ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य सक्षणम् ॥

दूष्यत्व साघ्य ) का हेतु होय है । वित्तकी छः प्रमेह विषम चिकित्सा करनेसे याप्य होय हैं अर्थात् वित्त हरण करनेवाले जो शीत मधुर आदि द्रव्य वह मेदको बढाने-वाले हैं और मेद हरणकर्ता उष्ण कटुकादि द्रव्य वह वित्तकर्ता है ऐसी क्रिया विषम है। वादीसे प्रगट चार प्रमेह मजादि गम्भीर धातुके आकर्षण करनेसे अत्यन्त पीडा कर्त्ता है और इनकी ( महात्यय ) बडी कठिन क्रिया है। कोई कोई चकारसे विषमित्रया ही कहते हैं इसीसे ये चार असाध्य हैं॥

प्रमेहका दोषद्व्यसंप्रह ।

कफः सिपत्तं पवनश्च दोषा मेदोऽस्रग्जकाम्बुवसार्वसीकाः। मजारसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिनां विश्वतिरेव मेहाः॥ ४॥

कफ पित्त और वादी ये दोष और मेद रुधिर शुक्र जल मांस स्नेह (चर्बी) लक्षीका (मांसका जल) मजारस ओज और मांस ये दूष्य जानने । इन दोष और दूष्य दोनोंसे बीस प्रकारके प्रमेह होते हैं॥

प्रमेहका पूर्वरूप ।

दन्तादीनां मलाढचत्वं प्रायूपं पाणिपादयोः । दाइश्विकणता देहे तृदश्वासश्चोपजायते ॥ ५ ॥

दांतोंमें आदिशब्दसे जिहा ताछ आदिका ग्रहण जानना इनमें मेल बहुत रहे, हाथ पैरमें दाह, अङ्गका चिकनापना, प्यास, श्वास, चकारसे केशों (बालों) का आपसमें लिपट जाना और नर्खोंका बढना ये प्रमेहके पूर्वरूप होते हैं॥

सामान्य लक्षण ।

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ॥ ६ ॥ बहुत और गाढा मूत्र उतरे ये प्रमेहके सामान्य लक्षण हैं।

प्रमेहके कारण।

दोषदूष्यविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः। मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते॥ ७॥

दोप और दूष्य इनके भेद न होने से परन्तु दोष और दूष्य इनके संयोगभेदसे मूत्र वर्णादि भेद करके प्रमेहमें भेद होते हैं। दश छः चार इत्यादिक दोष (वात पित्त कफ) दूष्य (मांस मेद मजादि) जैसे सफेद पीला काला तांबेक रंगका और स्याम इन पांच रंगोंक संयोग करने से पिंगल पाटला दि अनेक वर्णभेद होते हैं इसी प्रकार दोषादिकोंक संयोगसे नानाप्रकारक प्रमेह होते हैं।

संयोग मेदकी कैसे मतीति हो ऐसे कोई पूछे तो उसके वास्ते कहते हैं—मूत्रके वर्णीद्भेदसे समान कारणोंके भेद कल्पना करने चाहिये जैसे—घट (घडा) बनानेके समय मृत्तिकादि कारण सामग्रीमें भेद नहीं है परन्तु कुम्भकारादि (कुम्हार आदि) मयत्नभेद करके घडा सरवा मटकना आदि अनेक जातिभेद हो जाते हैं और यह तो तत्तत् (उन उन) आहारादिकोंका जो अदृष्ट फळ है वेही संयोगभेदके हेतु हैं ॥

कफकी १० प्रमेहके लक्षण।

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुद्कोपमम् । मेहत्युद्कमेहेन किंचिदाविलिपिच्छलम् ॥८॥ इक्षोरसिमवात्यर्थं मधुरं चेक्षु-मेहतः। सान्द्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥९॥ सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनम् । संद्वष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्ध-हुलं सितम्॥१०॥ शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति । सूत्राणुन्सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्॥११॥ शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् । शनैः शनैः शनैमेही मन्दं मन्दं प्रमेहति ॥ लालातन्तुयुतं सूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

१—उद्कंप्रमेहकरके स्वच्छ बहुत सफेद शीतल गन्धरिहत पानीके समान कुछ गाढा और चिकना मृते हैं। २—इक्षुप्रमेहसे ईखेक रससमान अत्यन्त मीठा ऐसा सूत्र होय। ३—सांद्रप्रमेहसे रात्रिमें पात्रमें घरनेसे जैसा होवे ऐसा मृत होय। ४—सुरा-प्रमेहसे—दारूके समान ऊपर निर्मल और नीचे गाढा ऐसा मृते। ५—पिष्टप्रमेहसे पिसे चावलोंके पानीसमान सफेद और बहुत मृते तथा मृतते समय रोमांच होय। ६—ग्रुक्तप्रमेहसे ग्रुक्त (वीर्य) के समान अथवा ग्रुक्तिला मृत्र होय। ७—सिकता मेहसे मृत्रके कण और बालूरेतके समान मलके रवा गिरे। ८—शितमेहसे मधुर तथा अत्यन्त शीतल ऐसा बारबार बहुत मृते। ९—शर्नेमेहसे धीरे २ और मन्द मन्द मृते। १०—लालाप्रमेहसे लारके समान तारयुक्त और चिकना मृत्र होय है॥

वित्तकी ६ प्रमेहके लक्षण।

गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत् ॥ १३ ॥ नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मधीनिभम् । हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रा-सन्निभं दहेत् ॥ १४ ॥ विस्नं माञ्जिष्टमेहेन मञ्जिष्टासिललोप-मम् । विस्नसुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ १५ ॥

११-क्षारप्रमेहसे खारी जलके समान गन्ध वर्ण रस और स्पर्श ऐसा मूत्र होता है। १२-नीलप्रमेहसे नीले रंगका अर्थात् परीया पक्षीके पंखके सदस मूते। १३-कालप्रमेहसे स्याईके समान काला मूते । १४-हारिद्रप्रमेहसे तीक्ष्ण हलदीके समान और दाहयुक्त मूते। १५-मांजिष्ठप्रमेहसे आम दुर्गेध और मंजीठके समान मूते। १६-रक्तप्रमेहसे दुर्गेधयुक्त गरम खारी और रुधिरके समान लाल मूत्र करे।

वातकी ४ प्रमेहके लक्षण।

वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्युहुः। मजाभं मजमिश्रं वा मजमेही मुहुर्मुहुः ॥ १६॥ कषायमधुरं रूक्षं सोद्रमेहं वदेद बुधः। हस्ती मत्त इवाजसं मूत्रं वेगविवर्जितम्॥ सास्र-सीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति॥ १७॥

१७—वसाप्रमेही वसा (चवीं) युक्त अथवा वसाके समान मृते । १८—मजा-प्रमेही मजाके समान अथवा मजा मिला चारम्चार मृते । १९—श्रीद्रप्रमेही कसैला मीठा और चिकना ऐसा मृते । २०—हिस्तप्रमेही मस्त हाथीके समान निरन्तर वेग-रहित जिसमें तार निकले और ठहर ठहरके मृते ॥

कफप्रमेहके उपद्रव ।

अविपाकोऽरुचिङ्छर्दिर्ज्वरः कासः सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८॥

अन्नका परिपाक न होय, अरुचि, वमन, ज्वर, खांसी, पीनस ये कफप्रमेहके उपद्रव हैं॥

वित्तप्रमेहके उपद्रव ।

बस्तिमेहनयोः शूलं सुष्कावद्रणं ज्वरः । दाहस्तृष्णाम्लिकामूच्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

बस्ति और लिंगमें पीडा होय, अण्डकोशोंका पककर फटना, ज्वर, प्यास, खट्टी डकार, मूर्च्छा और पतला दस्त होय ये पित्तप्रमेहके उपदव हैं ॥

वातप्रमेहके उपद्रव ।

वातजानामुदावर्तकण्ठहद्रह्छोछताः । शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥

उदावर्त, गला, हृदय इनका रुकना, लोलता ( सर्वरसभक्षणेच्छा ), ग्रूल, निद्रा-नाज्ञ, ज्ञोष, सूखी खांसी, श्वास ये वातप्रमेहके उपद्रव हैं ॥ प्रमेहके असाध्य लक्षण ।

#### यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्नुतमेव च । पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवस् ॥ २१ ॥

उत्पर कहि आये अविपाकादि उपद्रव वे सच होंय, जिसके मूत्रका स्नाव बहुत हुआ होय, राराविका आदि जो पिडिका आगे कहेंगे वे होयँ, रोगका अंगर्मे प्रवेश होय ऐसे लक्षण होनेसे वह प्रमेह मनुष्यको मार डाले ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्यरोगः स हि वीजदोषात ।

मधुमेही पुरुषसे उत्पन्न भया जो ममेहवान् पुरुषका रोग वह बीजदोषके कार-णसे साध्य नहीं होय । इस जगह मधुमेहशब्दसे साधारण प्रमेह जानना । इस जगह भी मधुकोशटीकावालेने मधुमेहशब्दपर बहुतसा शास्त्रार्थ लिखा है ॥

कुलपरंपरागत अन्यविकारोंका असाध्यत्व कहते हैं-

ये चापिकेचित्कुलजा विकाराभवन्ति तांस्तान्प्रवदन्त्यसाध्यान्॥२२ जो कोई कुष्ठादिक कुलपरंपरागत विकार हैं वे सब असाध्य हैं॥

सर्व प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे मधुमेह होता है, उसको कहते हैं-

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः।

मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३॥

सब प्रमेह औषघके विना काल करके मधुमेहत्वको प्राप्त होते हैं, तब वे असाध्य हो जाते हैं। धातुक्षय और आवरण इनसे कुंपित भयी वायु मधुमेहका हेतु होती है॥

मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा।

कुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ॥ २४ ॥

मधुमेहमें मूत्र मधु ( शहद ) के समान होय है, सो दो प्रकारका है, एक जो धातुक्षय होनेसे वायु कुपित होकर होय और दूसरा दोषों करके पवनका मार्ग आवृत ( ढकने ) करके होय है ॥

आवरणके लक्षण ।

आवृतो दोषछिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् । क्षीणः क्षणात्पुनः पूर्णी भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥ २५॥

आवृत वायुसे प्रगट मधुमेह जिस पितादि दोष करके आच्छादित होय उसके छक्षण अकस्मात् दीखें, क्षणभरमें क्षीण होय, क्षणमें पूर्ण होय वह कष्टसाध्य जानना।।

मधुमेहराब्दकी प्रवृत्ति विषय निमित्त ।

मधुरं यच मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच तनोरतः॥ २६॥

प्रमेहोंमें रोगी प्रायश: मधु (शहद) के समान मीठा मूते और सब शरीरको मीठा करदे इसीसे सर्व प्रमेहको मधुप्रमेह संज्ञा दीनी है और अमृतसागरमें जो छ: प्रमेह आत्रेयके मतसे छिखे हैं वे प्रमाणरहित हैं और प्रसिद्धमें भी प्रमेह बीस प्रका-रके हैं इसीसे हमने छोडदीने हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीभाषाटीकायां प्रमेहनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ प्रमेहपिडिकानिदानम् ।

शराविका कच्छिपिका जालनी विनताऽलजी । मसूरिका सर्पिका प्रत्रिणी सविदारिका ॥ १ ॥ विद्रिधिश्चेति पिडिकाः प्रमेहोपेक्षया दृश् । सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥२॥ प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे शराविकादि दश पिडिका सन्धि मर्म और मांसल ठिकानोंमें होती हैं ॥

or de comp do

#### सबके लक्षण ।

अन्तोन्नता च तद्भूपा निम्नमध्या शराविका । सदाहा कूर्मसं-स्थाना ज्ञेया कच्छिपका बुधेः ॥ ३ ॥ जालनी तीन्नदाहा तु मांसजालसमावृता । अवगाढरूजोत्क्केद् पृष्ठे वाप्युद्रेऽिष वा ॥ ४ ॥ महती पिडिका नीला सा बुधविनता स्मृता । रक्ता सिता स्फोटवती दारूणा त्वलजी अवेत् ॥ ५ ॥ मसूरदल्ल-संस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका । गौरसर्षपसंस्थाना तत्त्रमाणा च सर्षपी ॥६॥ महत्यलपिता ज्ञेया पिडिका चापि पुत्रिणी । विद्रारीकन्दवद्वृत्ता कठिना च विदारिका ॥ विद्रधेर्वश्णेर्युका ज्ञेया विद्रिधका तु सा ॥ ७ ॥

१ शराविका-यही पिटिका ऊप के भागमें ऊंची और मध्यमें वैठीसी होय जैसा मिट्टीका शराव होय है ऐसी होय है। २ कच्छिपका-ये कछएके पीठके समान कुछ दाह्युक्त ऐसी होय है। ३ जालनी-ये तीव्र दाहकरके संयुक्त और मांसके जालसे ज्याप्त होय है। ४ विनता-ये फुन्सी पीठमें अथवा पेटमें होय है इसकी पीडा बहुत होय, टंडी होय तथा बडी और नीले रंगकी होय है। ५ अलजी-लाल काली बारीक फोडोंकरके ट्याप्त भयंकर होय है। ६ मसारका-मस्रकी दालके समान बडी होय है। ७ सर्विपका-सफेद सरसोंके समान बडी होय है। ८ प्रिविणी-ये बीचमें एक बडी फुन्सी होय उसके चारों ओर छोटी २ फुन्सी और होय उसको पुत्रिणी कहते हैं। ९ विदारिका-यह विदारीकंदके समान गोल और करडी होय है। १० विद्रिधका-यह विद्रिधके लक्षण करके युक्त होय है। भोज और सुश्रुतके मतसे नी पिडिका हैं और चरकके मतसे सात ही हैं॥

पिटिकाकी उत्पत्ति ।

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेपामेतास्तु तन्मयाः ॥ ८ ॥ विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । तावचैता न रुक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरित्रहः ॥ ९॥

जो प्रमेह जिस दोषकरके उल्वण होय है तिसकरके तिसी दोषके उल्वणकरके पिटिका होती है। ये पिटिका प्रमेहके विना दुष्ट मेदके होनेसे भी प्रगट होती है। जब-तक इनकी गांठ नहीं बन्धे तबतक नहीं दीखें। 'ये यन्मयाः स्मृता मेहाः' इस पद्के उत्तर मधुकोशवालेने शास्त्रार्थ लिखा है, प्रन्थ बढनेके भयसे हमने नहीं लिखा ॥

असाध्यपिटिकाके लक्षण ।

#### गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः। सोपद्रवा दुर्बछाग्रेः पिडिकाः परिवर्जयेत्॥ १०॥

गुदामें हदयमें शिरमें कन्धेमें पीठमें और मर्मस्थानमें उठी पिटिका और उप-द्रवयुक्त हो तथा दुर्बलाग्नि पुरुषकी पिटिका त्याज्य है। पिटिकाके उपद्रव चरकने कहे हैं सो इस प्रकार—''तृट्कासमांससंकोचमोहिहिकामद्रज्वराः। विसर्पमर्मसंरोधाः पिटिकानामुपद्रवाः॥" इसका अर्थ मुगम है इसीसे नहीं लिखा। शांका—क्यों जी! खियोंको प्रमेह क्यों नहीं होय? उत्तर—इसका कारण और प्रन्थोंमें इस प्रकार लिखा है—'' रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति। कृत्स्रं शरीरं दोधाश्च न प्रमेहन्त्यत खियः॥" खियोंके महीनेके महीने रज बहा करें है इसीसे सर्व देह और दोष शुद्ध होते हैं इसीसे खियोंको प्रमेह होना कहीं नहीं देखा, यह भी एक बलवान् कारण है और सोमादिक रोग होते हैं। कदाचित कोई कहे कि और रोगका होना असम्भव है तो यह केवल झगडेका स्थान है, इसका किसीने यथार्थ निर्णय नहीं करा । प्रमेहनिवृत्तिके लक्षण सुश्रुतमें कहे हैं, यथा—" प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविल-मिषिन्छलम् । विशदं कटु तिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते ॥"

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरिनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां प्रमेहिपिटिकानिदानं समाप्तम् ॥

## अथ मेदोनिदानम् ।

मेदका कारण और सम्प्राप्ति ।

अन्यायामदिवास्वप्रश्चेष्मलाहारसेविनः।
मधुरोऽत्ररसः प्रायः स्नेहान्मेदो विवर्द्धते॥ १॥
मेदसाऽऽवृतमार्गत्वात्पुष्यन्त्यन्ये न धातवः।
मेदस्तु चीयते यस्मादशकः सर्वकर्मसु॥ २॥

दंड कसरतके न करनेसे, दिनमें सोनेसे और कफकारक पदार्थींके सेवन करनेसे ऐसी रीतिसे वर्त्तनेवाले पुरुषका अन्नरस केवल मधुर कहिये आमरूप हो झेहकरके मेदको बढावे। मेद करके मार्ग बन्द होनेसे अन्य धातु (हाड मज्जा वीर्य आदि) पृष्ट नहीं होते और मेद बढे तब वह पुरुष सर्व कर्म करनेको अशक्त होय॥

मेदस्वीपुरुषके लक्षण।

श्चद्रश्वासतृषामोहस्वप्रकथनसाद्नैः । युक्तः श्चरत्वेददुर्गन्धे-रलपप्राणोऽलपमेथुनः॥ ३॥ मेदस्तु सर्वभूतानामुद्रेष्वस्थिषु स्थितम् । अत एवोद्रे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्॥ ४॥

क्षुद्र श्वास " कक्षायासोद्भवः " इत्यादि पिछाडी कि आये सो तृषा मोह निद्रा अकस्मात् श्वासका रोग अंगग्लानि भूख पसीना और दुर्गनिध इन लक्षणों-करके वह पुरुष युक्त होय, उसकी शक्ति घटजाय और मैथुन करनेमें उत्साह न होय। मेद यह सब प्राणिमात्रोंके उदर और हाडियोंमें रहे इसीसे मेदवाले पुरुषका पेट बढा करता है।

मेदस्वीकी अवस्थाविशेष ।

मेदसावृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः । चरन्संधुक्षयत्यात्र-माहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्स शीत्रं जरयत्याहारं चापि कांक्षति । विकारांश्चार्जुते घोरान्कांश्चित्कारुव्यति-कमात्॥ ६॥ एतावुपद्रवकरौ विशेषाद्मिमारुतौ । एतौ हि दहतः स्थूलं वनं दावानलो यथा॥ ७॥

मेदसे मार्ग रुकजानेसे कोठेमें पवनका सश्चार विशेष होय तब अग्निको यह पवन बढावे, भोजनिकये आहारको तुरन्त शोषण करे, तन वह आहार शीघ्र पच कर फिर भोजनकी इच्छाको प्रगट करे और भोजन करनेमें कालका व्यतिक्रम होनेसे भयंकर वातके रोग उत्पन्न होय । यह अग्नि और वायु बडा उपद्रव करे है, जैसे दावानल ( वन अग्नि ) वनको जलावे है उसी प्रकार ये दोनों उस स्थूल (मोटे) पुरुषको जलाती है।।

अत्यन्त मेद बढनेका परिणाम ।

मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलाद्यः ।

विकारान्दारुणान्कृत्वा नाज्ञयन्त्याञ्च जीवितम् ॥ ८॥ मेद अत्यन्त बढनेसे वायु आदि ये अकस्मात् भयंकर विकार (प्रमेह पिटिका ज्वर भगन्दर विद्रिध वातरोग इत्यादि ) उत्पन्न करके शिघ्रही जीवनका नाश करें ॥ स्यूललक्षण ।

> मेदोमांसातिवृद्धत्वाचल्रास्फिग्रुद्रस्तनः । अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९॥

मेद् और मांस ये अत्यन्त बढनेसे जिस पुरुषके कूले पेट और स्तन ये थलथल इंटे और उसके शरीरकी स्थूलता बढी होय अर्थात् जैसी चाहिये तैसी न होय तथा उत्साह ( होशियारी ) न रहे ऐसे मनुष्यको अतिस्थूल कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां मेदोनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ कार्र्यनिदानम्।

प्रसंगवरासे कार्र्य (क्षीणता ) रोगका निदान प्रन्थान्तरसे लिखते हैं-

वातो रूक्षात्रपानानि लङ्कनं प्रमिताशनम् । क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिदाविनियहः ॥ १ ॥ नित्यं रोगोऽरतिर्नित्यं व्यायामो भोजनाल्पता। भीतिर्धनादिचिन्ता च कार्र्यकारण-

मीरितम् ॥ २ ॥ कोघोऽतिमेथुनं चैव शुक्रव्याधिस्तथैव च । कार्र्यस्य हेतवः प्रोक्ताः समस्तैरि तान्त्रिकैः ॥ ३ ॥

कुपित वायु, रूखा अत्र ( चना कांग्रुनी सामिकया आदि ) रूक्ष पान ( औटाया जल आदि ), लंघन, ( थोडा भोजन ), क्रियातियोग कहिये वमन विरेचनका बहुत होना, शोक ( बन्धुवियोगादिक ), मूत्र मल आदि वेगोंका रोकना, निद्राका रोकना, नित्य ही रोगी रहना, सर्वदा अरित होना, व्यायाम ( दण्डकसरत ) और मार्गका चलना आदि श्रम, अतिभय, धन आदिकी चिन्ता, क्रोध, अतिमेथुन, शुक्र, व्याधि-( प्रमेहरोगादिक ) ये सर्व कार्य ( क्षीणता ) होनेक कारण वैद्य कहते हैं ॥

कृश मनुष्यके लक्षण ।

शुष्कस्फिग्रद्रश्रीवाधमनीजास्मन्ततिः।

अस्थिशोषोऽतिकृशतः स्थूलपर्वा नरो मतः ॥ ४ ॥ जिसके कूले, पेट, गरदन और धमनी कहिये नाडियोंका जाल ये सब स्ख जायँ तथा हड़ी सूख जायँ और पर्व कहिये जोड मोटे होयँ वह पुरुष कृश ( लटा ) कहाता है ॥

अतिकृशको वर्जनीय वस्तु ।

व्यायाममतिसौहित्यं क्षुत्पिपासा महौषधम्। न कुज्ञः सहते तद्भद्दतिज्ञीतोष्णमेश्वनम् ॥ ६ ॥

व्यायाम (दण्डकसरत) का करना, अतिसीहित्य (अतितृप्त होवे तवतक भोजन ), भूख, प्यास, उत्कट औषध तथा अतिशीतलता, अतिगरमी और अति-मैथुन इनको कुश मनुष्य नहीं सह सके हैं इसीसे इनको त्याग दे ॥

अतिकशके जो रोग होते हैं उनको कहते हैं-

प्लीहा कासः क्षयः श्वासग्रलमार्शास्युदराणि च। भृशं कृशं प्रधावन्ति रोगाश्च त्रहणीमुखाः ॥ ६ ॥

जो मनुष्य ज्वरादि रोगोंसे कृश होय अथवा वातरूक्षात्रपानादिकोंसे कृश होय और वह कुपथ्य करे ती इतने रोग होयँ जो विदाही और अभिष्यन्दी वस्तु खाय ती प्रीहा ( तापतिली ) होय और खटाई खाय ती खांसी होय और अतिमेथुन करे ती क्षयीका रोग होय और व्यायाम शीतल भोजनपानादिक करे ती श्वास रोग होय, रूखा अन्नपान कडुवा खट्टा भक्षण और शीतल भारी चिकना आदिका सेवन करे तो गुल्म ( गोला ) होय और अर्श ( बवासीर ) कारक पदार्थ सेवनसे बवासीर होय । इसी प्रकार उदररोग संप्रहणी आदि रोग होते हैं ॥

अब कहते हैं कि, कोई कुश भी बलवान् होय हैं इसमें क्या हेतु है ?-आधानसमये यस्य शुक्रभागोऽधिको भवेत्।

मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स कृशोऽपि महाबलः॥ ७॥ गर्भ रहनेके समय गुक्रका भाग अधिक होय और मेदका भाग थोडा होय तो मेद थोडे होनेसे तो कृश होय और शुकाधिक्य होनेसे बलवान् होय ॥

कोई स्थूल होनेपर निर्वल होता है इसका कारण कहते हैं-

मेद्सोंऽशोऽधिको यस्य शुक्रभागोऽल्पको भवेत्।

स स्निग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बलहीनो विलोक्यते ॥ ८॥ गर्भ रहते समय मेदका भाग अधिक होय और शुक्रका भाग थोडा होय तो वह पुष्ट भी है परन्तु चलहीन होता है ॥

> यथा पिपोलिका स्वल्पा यथा च वरटी बलात् । स्वतश्चतुर्गुणं भारं नीत्वा गच्छति सम्मुखम् ॥ ९ ॥

हप्टान्त-जैसे विवीलिका (चेंटी ) आप अतिक्वश है और खानेकी वस्तु दाल चावल आदि भारी भी हैं परन्तु उनको खींचकर विलमें लेजाती है और वरटी (पीली सांखी ) सींगर आदि आपसे चौगुना भारी भी हो परन्तु खींचकर अपने स्थानमें लेजाती है इसी प्रकार बलवान पुरुष जानना ॥

असाध्यकार्य कहते हैं-

स्वभावात्क्वश्कायो यः स्वभावाद्लपपावकः। स्वभावाद्बरों यश्च तस्य नास्ति चिकित्सितम् ॥ ३० ॥

जिसका स्वतः स्वभावसे कृश शरीर है और जिसकी स्वभावसे मन्दाग्नि है और जो स्वभावसे बलहीन है उसकी चिकित्सा नहीं है॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाधुरीभाषाटीकायां

कार्र्यरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथादररागानदानम् ।

अग्निका दुष्ट होना यही उदररोगका विशेषकरके कारण है-

रोगाः सूर्वेऽपि मन्देऽप्री सुतरासुदराणि च। अजीर्णान्मिलिनैश्रान्नेर्जायन्ते मलैसञ्चयात् ॥ १ ॥

१ तेषामग्निवले हीने कुप्यंति पवनादयः । इति । २ तात्रध्यतद्वर्मताभ्यां च तत्समीप-तयापि च । तत्साहचर्याच्छव्दानां शृत्तिरेषा चतुर्विधा।। इति । ३अतिसंचितदोषाणां पापकर्म च कुर्वताम् । उदराण्यपजायन्ते मन्दामीनां विशेषतः ॥

अग्नि मन्द होनेसे सब रोग होते हैं और उदर रोग तो विशेषकरके होय है। कारण यह है कि अग्निमांच यह त्रिदोषजनक है और अजीर्णसे, मालन अन्न (विरुद्ध-अध्यश्ननादिक) से और मल (दोष तथा पुरीषादिक) इनके संचयसे उदररोग होय है। इस जगह उदरशब्दकरके उदरस्थित रोग जानने, सो ग्रन्थान्तरमें लिखे हैं॥ उदरकी सम्प्राप्ति।

रुद्धां स्वेदांम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि सञ्चिताः। प्राणाग्न्यपानान्संदूष्य जनयन्त्युद्रं नृणाम् ॥ २॥

वातादिदोष स्वेद (पसीना) बहनेवाली और जलको बहनेवाली नाडियोंके मार्गको रुद्ध (रोक) कर और वे दोष बढकर प्राणवायु, अग्नि और अपानवायु इनको अत्यन्त दुष्ट कर मनुष्योंके उदररोग उत्पन्न करे हैं। उदररोगका पूर्वरूप सुश्चतमें लिखा है—'' तत्पूर्वरूपं बलवर्णकांक्षा बलीविनाञ्चो जठरे तु राज्यः। जीर्णा-परिज्ञानविदाहवत्यो बस्तो रुजः पादगतश्च शोथः॥''

उदरके सामान्यरूप।

आध्मानं गमनेऽश्वाक्तिदौँर्बल्यं दुर्बलाग्निता । शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ३ ॥

अफरा, चलनेकी शक्तिका नाश, दुर्बलता, मन्दाग्नि, स्जन, अंगग्लानि, वायुका तथा मलका रुकना, दाह, तन्द्रा ये लक्षण सब उदरमें होते हैं ॥

उदररोगकी संख्या।

पृथग्दोषैः समस्तेश्च प्लीहबद्धक्षतोदकैः। संभवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक्छृणु ॥ ४ ॥

पृथक् दोषोंसे अर्थात् वातसे, पित्तसे, कफसे, सित्रपातसे (सित्रिपातोदर), श्रीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और जलोदर सब मिलाकर ८ भये । उनके लक्षण पृथक् पृथक् कहते हैं ॥

वातोदरके लक्षण।

#### तत्र वातोद्रे शोथः पाणिपत्राभिकुक्षिषु । कुक्षिपार्थोद्रकटीपृष्ठरुक्पर्वभेदनम् ॥ ६ ॥

१ स्रोतोरोधश्चात्र बाहिरेव न पुनरन्तः । यदुक्तं चरके—'' स्वेदस्तु बाह्येषु स्रोतः सु प्रातिहतगितिरित्येगविष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायति '' अतएवोदरपूर्णता अन्नरसेन अविति । २ स्वेदाम्बुवहानां स्रोतसां भेदानाह—स्वेदवहानां मेदोमूळं लोमकूपश्च, उदक्ववहानां स्रोतसां तालुमूळं क्लोम च ।

शुष्ककासोऽङ्गमदोंऽधो ग्रुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥ इयावारुणत्वगादित्वमकरुमादवृद्धिहासवत् । सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णशिराततम् ॥ ७ ॥ आध्मातद्दतिवच्छन्दमाहतं प्रकरोति च । वायुश्चात्र सरुक्छन्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

वातोदरमें हाथ, पैर, नाभि और कूख इनमें सूजन होय, सन्धियोंका टूटना, तथा कूख, पसवाडे, पेट, कमर, पीठ इनमें पीडा, सूखी खांसी, अंगोंका टूटना, कमरसे नीचेके भागमें भारीपना, मलका संग्रह होना, त्वचा नख नेत्रादिकका काला लाल होना, पेट अकस्मात् (निभित्तके विना) वडा हो जाय, अथवा छोटा हो जाय, सुई चुभानेकीसी तथा नोचनेकीसी पीडा होय, पेटमें चारोंतरफ वारीक काली शिराओं (नाडियों) से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फूली पखालके समान शब्द होय। इस उदरमें वायु चारों तरफ डोलकर शूल करे तथा गूँजे।

वित्रोदरके लक्षण।

पित्तोदरे ज्वरो युच्छी दाहरूतृट् कटुकारूयता। अमोऽतिसारःपीतत्वं त्वगादाबुद्रं हरित् ॥ ९ ॥ पीतताश्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते। धूमायते मृदुस्पर्शे क्षिप्रपाकं प्रदूयते॥ १० ॥

पित्तके उदररोगमें ज्वर, मूर्च्छा, दाह, प्यास, मुखमें कडुआट, भ्रम, अतिसार, त्वगादिक ( नख नेत्र ) इनमें पीलापना, पेट हरा होय, पीली तामेकी नाडियोंसे उदर व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे सब देहमें दाह होय, आंतोंसे धूँ आंसा निकलता दीखे, हाथके स्पर्श करनेसे नरम मालूम हो, शीघ्र पाक होय अर्थात् जलेदरत्वको प्राप्त दोय और उसमें घोर पीडा होय ॥

कफोदरके लक्षण ।

श्चेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्वयथुगौरवम् । निद्रोत्क्केशोऽरुचिः श्वासः कासः शुक्कत्वगादिता ॥ ११ ॥ उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्कराजीततं महत् । चिराभिवृद्धिकठिनशीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

कफके उदररोगमें हाथ पैर आदि अंगोंमें शून्यता हो और जकड जाय, सूजन हो, अंग आरी हो जाय, निद्रा आवे, वमन होयगी ऐसी मालूम होय, अरुचि होय, श्वास, खांसी होय, त्वचा नख नेत्रादिक सफेद हों पेट निश्चल चिकना सफेद नाडियोंसे व्याप्त हो, इनकी वृद्धि बहुत कालमें होय, पेट करडा और शीतल मालूम होय तथा भारी और स्थिर होय ॥

सनिपातोदरके लक्षण।

स्त्रियोऽत्रपानं नखरोमसूत्रविद्धार्तविर्धुक्तमसाधुवृत्ताः । यस्मै प्रयच्छंत्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसवनाद्वा ॥ १३ ॥ तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुघोरं जठरं त्रिलिंगम् । तच्छीतवाते भृशदुर्दिने वा विशेषतः कुप्यति दृद्धते च ॥ १४ ॥ स चातुरो सूर्च्छिति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च । दूष्योद्रं कीर्तितमेतदेव-

स्वोट आचरणवाली स्वी जिस पुरुषको नख केश (वाल) मल मूत्र आर्तव (रजोदर्शनका रुधिर) मिला अन्नपान देय, अथवा जिसका शशु विप देवे अथवा दुशंबु (जहर मिला मछली तिनका पित्ता आदि औटा हुआ ऐसा जल) और दूषीविष (मन्द्विष) इनके सेवन करनेसे रुधिर और वातादिक दोष शीघ्र छुपित होकर अत्यन्त भयंकर त्रिदोपात्मक उद्ररोग उत्पन्न करे हैं, वे शीतकालमें अथवा शीतल पवन चले उस समय, अथवा जिस दिन वर्षाका झड लगे उस दिन विशेष करके कोपको प्राप्त हो और दाह होय (इसका कारण यह है कि, उस समय दूषीविपका कोप होय हैं) वह रोगी निरन्तर विषके संयोगसे मूर्चिछत होय देहका पीला वर्ण तथा कुश होय और परिश्रम करनेसे शोष होय, प्यास होय तो इसको दूष्योदेर कहते हैं॥

प्लीहोदरके लक्षण ।

-प्लीहोद्रं कीर्तयतो निबोध ॥ १५॥ विदाह्मभिष्यन्द्रितस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च। प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्ञठरं वदन्ति ॥ १६॥ तद्वामपार्श्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीद्ति चातुरोऽत्र। मन्दुज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गेरुपद्वतः शीणबलोऽतिपाण्डुः॥ १७॥

१ यदुक्तम्-जीर्णं विषन्नोषधिभिर्हतं वा दावान्निना वाऽऽतपशोषितं वा । स्वभावतो वा गणविष्रहीणं विषं हि द्वीविषतामुपैति ॥ इति ॥

स्वभावतो वा गुणविष्रहीणं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ इति ॥ १ एतदेव सन्निपातोदरं दूष्योदरं कीर्तितं न पुनरिषकम् इत्यर्थः । रक्तं दूष्यं दूषित्वा भवतीति दूष्योदरं किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतमुदरम् दूष्योदरम् ॥

अब ष्ठीहोदरके लक्षण कहता हूँ त् सुन । विदाही ( वंशकरीरादि अर्थात् दाह करनेवाली ) और अभिष्यन्दी ( दृष्यादि ) अर्थात् स्नोत ( छिद्र ) रोकनेवाली ऐसे अन्न निरन्तर सेवन करनेवाले पुरुषके अत्यन्त दुष्ट भये जो रुधिर और कफ बढकर प्लीहा ( तापितल्ली ) को बढावें इस उदरको प्लीहोत्य उदर कहते हैं, यह बाई-तरफ बढता है । इस अवस्थामें रोगी वहुत दुःख पाता है. देहमें मन्दज्वर होय-मन्दाित्र होय तथा कफ पित्तोद्रके लक्षण इसमें मिलते हैं, चल क्षीण हो अत्यन्त पीला वर्ण होय ॥

यक्दाल्युदरके लक्षण ।

## सन्यान्यपार्श्वे यकृति प्रदुष्टे ज्ञेयं यकृदौल्युद्रं तदेव ॥ १८॥

दहने तरफ जो यकृत् किहये फलेजा है वह दुष्ट किहये रोगके होनेसे प्लीहोद्दरके समान उदर होय उसको यकृदाल्युदर कहते हैं। दोषोंकरके यकृत्का भेद होय है इसीसे यकृदालि उदर कहते हैं॥

इसमें दोषोंका सम्बन्ध कहते हैं-

#### उदावर्तरुजानाहैमींहतृ इद्हनज्वरैः । गौरवारुचिकाठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान्कमात् ॥ १९ ॥

उदावर्त, शूल, अफरा इनसे वायु, मोह, प्यास, ज्वर इनसे पित्त और भारीपना, अरुचि, कठिनता इनसे कफ ऐसे क्रमपूर्वक दोषोंका सम्बन्ध जानना ॥

बद्दगुदोदरके रुक्षण।

यस्यांत्रमन्नेरुपलेपिभिर्ना बालाइमिभिर्ना पिहितं यथावत् । संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः शनैः संकरवच्च नाडचाम् ॥२०॥ निरुध्यते तस्य ग्रदे पुरीषं निरेति कृच्छादतिचाल्पमल्पम् । सन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योद्रं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २१ ॥

जिस पुरुषकी आंत उपलेप किहये गाढे अन्न करके ( शाकादिक अयवा बाल तथा बारीक पत्थरके टुकडे करके ) बद्ध हो जाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मल धीरे धीरे आंतडीकी नलीमें होकर जैसे बुहारीसे झारा तृण धूर आदि क्रमसे बढे है इसी प्रकार बढे और वह मल बडे कष्टसे गुदद्दारा थोडा थोडा निकले, जब मलका निकलना बन्द हो जाय तब मल दोषोंकरके गुदासे उपर आवे इसीसे उदर बढे है अर्थात् हृदय और नाभिके मध्य अन्नपाकस्थानकी वृद्धि हो इसीसे इस उदरको

१ यकूडालयति दोषैभेंदयतीति यकुडाल्युदरम्।

बद्धगुदोदर कहते हैं। अथवा गुदाके ऊपर आंतोंको बद्ध होनेसे बद्दगुद कहते हैं। यह चरकका मत है।।

क्षतोद्रके लक्षण।

श्रेल्यं तथात्रोपहितं यदन्त्रं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा । तस्मात्ख्रतोऽन्त्रात्सिल्लिश्रकाशंः स्नावः स्रवेद्वे गुदतस्तु भूयः॥२२॥ नाभरधश्रोद्रमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दाल्यति चातिमात्रम् । एतत्परिस्नान्युद्रं प्रदिष्टं-

कांटा घूल आदिके साथ मिलकर पेटमें चला जाय अथवा पक्वाशयसे शल्या-दियुक्त अन्न विलोम (टेढा तिरछा) चलाजाय तब आंतोंको काटे और सीधा जाय तो नहीं काटे, अथवा जम्भाई अति अशन करनेसे आंत फटजाय सो चरेकमें लिखा भी है उन फटे आंतोंके गलित पानीके समान स्नाव पुनः गुदाके मार्ग होकर शरे, नाभिके नीचेका भाग बढे, नोचनेकीसी तथा भेद (चीरने) कीसी पीडासे अत्यन्त व्यथित होय, इस क्षतोदरको ग्रन्थान्तरमें परिस्नावि उद्र कहते हैं और इसीको छिद्रोदर कहते हैं यह गयदासका मत है।

जलोदरको उत्पत्ति और लक्षण।

-दकोद्रं कीर्तयतो निबोध ॥ २३ ॥

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरक्तोऽप्यथवा निरूढः । पिबेज्नलं शीतलमाशु तस्य स्नोतांसि दूष्यन्ति हि तद्वहानि ॥ २८॥ स्नेहोपलितेष्वथ वापि तेषु दकोदरं पूर्ववद्भ्युपैति । स्निग्धं महत्तत्परिवृद्धनानि समाततं पूर्णमिवाम्बुना च ॥ यथा दृतिः क्षुभ्यति कम्पते च शृब्दायते चापि दकोदरं तत् ॥२५॥

अब जलोदर कैसे होय हैं? उसको कहते हैं सुनो, जिसने स्तेह ( यृततैलादि ) पान करा होय अथवा अनुवासनबस्ति करी हो, वमन करा हो अथवा दस्त करे हों अथवा निरू ह्वस्ति करी होय, ऐसा पुरुष शितलजल पीवे तब उसकी जल वहनेवाली नसींके मार्ग तत्काल दुष्ट होय हैं, वे उदक बहनेवाले स्रोत ( मार्ग ) स्तेहसे उपलिप्त ( चिकने ) होनेसे पूर्ववत् ( अर्थात् अन्नरस उपस्तेह न्यायकरके अर्थात् इनको वाहर लायकर उदरको उत्पन्न करे ) जलोदर होय है उसमें चिकनापन दीखे, उंचा होय,

१ " शर्करातृगळोष्ठााश्विकंटकैरमसंयुतैः । भिद्येतान्त्रं यदा भुक्तैर्जृभयात्यशनेन वा ॥"श्वि॥

नाभिके पास बहुत ऊँचा होय, चारों ओर तनासा मालूम होय, पानीकी पोट भरीसी होय जैसे पानीसे भरी पखालमें जल हले हैं उसी मकार हले, गडगड शब्द-करे, कांपे इनको जलोदर अर्थात् जलन्धर कहते हैं।।

साध्यासाध्यविचार ।

जन्मनेवोद्रं सर्वे प्रायः क्रच्छ्रतमं विदुः॥ २६॥ बिक्रनस्तद्जाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम्।

सर्व प्रकारके उदर जन्मसे ही प्रायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं। बलवान् पुरु-षके नवीन प्रकट भया हो और उसमें पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसा बडे यत्नसे

साध्य होय ॥

पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसे उदरके लक्षण चकरमें कहे हैं—
अशोथमरूणाभासं सशब्दं नातिआरिकम् ॥ २७ ॥
सदा गुडगुडायन्तं शिराजालगवाक्षितम् ।
नाभि विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ २८ ॥
स्दंक्षणकटीनाभिगुदं प्रत्येकशूलिनः ।
कर्कशं मृजतो वातं नातिमन्दे च पावके ॥ २९ ॥
लालया विरसे चास्ये मुत्रेऽल्पे संहते विशि ।
अजातोदकमित्येतैर्युक्तं विज्ञाय लक्षणैः ॥ ३० ॥
जातोदकके लक्षण भी चरकमें इस प्रकार कहे हैं सो लिखते हैं—

पयःपूर्णा हितिरिव क्षोभे शब्दकरं सृदु । अप्रव्यक्तशिरं शूनं नितान्तमुद्रं महत् ॥ ३१ ॥ आल्लस्यमास्यवैरस्यं सूत्रं बहुशकुत्स्वतम् । जातोदकस्य लिङ्गं स्यान्मंदोऽग्निः पाण्डुतापि च ॥३२॥इति। पक्षाद्वद्वगुदं तूर्ष्वं सर्वे जातोदकं तथा । प्रायो भवत्यभावाय च्छिद्रान्त्रं चोद्रं नृणाम् ॥ ३३ ॥

बद्धगुदोदर १५ दिवसके पिछाडी अताध्य होता है, उसी प्रकार सब प्रकारके उदक (पानी) उत्पन्न होनेसे नाशकारक होता है, और छिद्रांत्रोदर यह प्रायः नाशक होता है। कदाचित् शल्य अथवा शस्त्रचिकित्सा जैसी होनी चाहिये ऐसी होय तो उदक (पानी) प्रगट भया उदररोग छिद्रांत्र अथवा बद्धगुद साध्य होता है. यह प्रायः इस पदसे सचना करी ॥

असाध्य लक्षण।

#### शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्किन्नतन्तत्वसम् । बलशोणितमांसामिपरिक्षीणं च वर्जयेत् ॥ ३४॥

जिस उरररोगीके नेत्रोंपर सूजन होय िलंग टेढा हो गया हो, पेटकी त्वचा गीली तथा पतली होगई हो, बल, रुधिर, मांस और अग्नि ये जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा रोगी त्याज्य है ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

## पार्श्वभङ्गान्नविद्वेषशोथातीसारपीडितम् । विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ ३५ ॥

प र्श्वभंग (पसिलयोंमें पीडा), अन्नमें अरुचि, शोथ, अतिसार इनसे पीडित और दस्त करानेसे जिसका पेट फिर पानीसे भरजाय, ऐसे उदररोगीको वैद्य त्यागदेय ॥ इति श्रीपंडितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायाम् उदररोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ शोथरोगनिदानम् ।

रु•्चस्अ≅-०---शोथकी सम्प्राप्ति ।

रक्तितकफान्वायुर्द्धो दुष्टान्बहिः शिराः। नीत्वा रुद्धगतिस्तिर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम्॥ सोत्सेधं संहतं शोथं तमाद्वर्निचयादतः॥ ३॥

कुपित भई वायु स्वकारणसे दुष्टभये रक्तिपत्तकफको बाह्यशिरा ( बाहरकी नाहियों ) में प्राप्त करके पुनः उनहीं रक्तिपत्त कफसे रुकगया है मार्ग जिसका ऐसी यह पवन त्वचा और मांस इनके आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे, वह स्जन ऊंची और किठन होय, इसको रक्तसहित त्रिदोषोंका सम्न्वध है, इससे इस शोथको सन्निपा-तात्मक कहते हैं " त्वङ्मांससंश्रयम् " इस पदसे व्रणशोथसे शोथका भेद दिखाया क्योंकि व्रणशोथकी उत्पत्ति आठ व्रणवस्तुओंमें होती है, सो कहा भी है—" त्वङ्मांसिश्रास्नाय्वास्थिसन्धिकोष्ठममीणि इति अष्टी व्रणवस्तुनि भवंति " इति ॥

सर्वदेतुविशेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् । दोषैः पृथग्द्रयैः सर्वेरिभघाताद्विषाद्षि ॥ २ ॥

वह सूजन कारणभेदसे कार्यभेद होकर ९ नौ प्रकारका होय है । यथा—अलग अलग दोषोंसे ३, इन्द्रज ३, सिन्निपातज १, अभिघातज १ और विषसे १ ऐसे सब मिलकर नौ प्रकारका शोथ रोग भया ॥

शोधका निदान ।

गुद्धामया भक्तकृशा बलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुक्कपसेवा । दृष्याममृच्छाकविरोधिपिष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ३ ॥ अर्शास्यचेष्टा वष्ठषो ह्यगुद्धिर्मर्माभिषातो विषमा प्रसूतिः । मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य देतुः श्वयथोः प्रदिष्टः॥४॥

वमन आदि, ज्वरादिक, अभोजन ( विग्रुणभोजन ) इनसे जो कृश और बल-हीन मनुष्योंके क्षारादिकका सेवन स्जनेका कारण होय है। तहां नोन, खटाई, तीखी, उष्ण, भारी वस्तुओंका सेवन, दही अपक, मिट्टी, निषिद्ध साग, विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादिक ), पिट्टी या मैदा वगैरहकी वस्तु, संयोगजविषसे दूषित भये अञ्चके सेवन करनेसे, बवासीर, दण्डकसरतके न करनेसे, शोधनके योग्य दोषोंके न शोध-नेसे, हृदयादि दोषज कर्मोंके उपघातसे, कच्चा गर्भपात होना, वमनादि पश्चकर्मोंका मिथ्यायोग ये सर्वदोपज सूजनके कारण कहे हैं।

शोथका पूर्वरूप।

तत्पूर्वक्षपं दवथुः शिरायामोऽङ्गगौरवम् ॥ ५ ॥ सन्ताप, नसोंकी तननेके समान पीडा, देह भारी ये लक्षण स्जन होनेवाले पुरुषके होते हैं ॥

शोथका सामान्य लक्षण ।

सगौरवं स्यादनवरिथतत्वं सोत्सेधमुष्मा च शिरातजुत्वम् । सलोमहर्षश्च विवर्णता च सामान्यालिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम् ॥ ६ ॥

अंग भारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना, ऊंची सूजन और दाह, नस पतली होंजाय, रोमांच और देहका रंग बदल जाय ये सूजनके सामान्य लक्षण हैं॥ बातजरोयक लक्षण।

चल्लतनुत्वक्परुषोऽरुणोऽसितः ससुप्तिहर्षार्तियुतोऽनिमित्ततः । प्रज्ञाम्यति प्रोन्नमतिप्रपीडितो दिवाबलीस्याच्छ्वयथुः समीरणात्॥७॥

१ बाह्य हेतुसे चत्पन हुआ जो ममाँका उपघात वह वो आगन्तुज शोधकाही हेतु है।

बादीकी स्जन चश्चल, त्वचा पतली हो जाय, कठोर हो, लाल, काली तथा त्वचा शून्य पडजाय, भिन्न भिन्न वेदना हों अथवा रोमांच और पीडा हो, कदा- चित् निमित्तके विना शांति हो जाय, उस स्जनके दाबनेसे तत्क्षण उत्परको उठ आवे, दिनमें जोर बहुत करे॥

वित्तराोथके लक्षण।

मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान् अमज्वरस्वेदतृषामद।न्वितः । य उष्यते स्पर्शेरुगक्षिरागकृत्स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान् ॥ ८॥

पित्तकी सूजन नरम, कुछ दुर्गन्धयुक्त, काली, पीली और लाल होय, उसके होनेसे अम, ज्वर, पसीना, प्यास और मस्तपना ये लक्षण होयँ, दाह होय, हाथ लगानेसे दूखे, इसीसे नेत्र लाल हों, उसमें अत्यन्त दाह तथा पाक होय।

कफजशोधके लक्षण ।

गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्राविमविद्विमान्यकृत् । सकुच्छ्रजन्माप्रशमो निपीडितो नचोन्नमेद्रात्रिबङी कफात्मकः॥९॥

कफकी स्जन भारी, स्थिर, पीली होय है, इसके योगसे अन्नद्वेष, लारोंका गिरना, निद्रा, वमन, मन्दान्नि ये लक्षण होयँ तथा इस स्जनकी उत्पत्ति और नाश बहुतकालमें होय, इसको द्वानेसे ऊपरको नहीं उठे, रात्रिमें इसकी प्रवलता हो ॥

इन्द्रज और सन्निपातज शोथके लक्षण ।

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्यथुः स्याद् द्विदोषजः । सर्वाकृतिः संनिपाताच्छोथो व्यामिश्रऌक्षणः ॥ १० ॥

दो दोषोंका छक्षण और कारण एकत्र मिलनेसे द्वन्द्वज शोथ जानना और सात्रि-पातसे सूजन होय उसमें वातादिक तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं॥

अभिघातजशोधके लक्षण ।

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेद्शतादिभिः। हिमानिलोदध्यनिलेभेद्धातकपिकच्छुजैः॥ ११॥ रसेः शुक्रैश्च संस्पर्शाच्छ्रयश्चः स्याद्विसर्पवान्। भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः॥ १२॥

काष्टादिककी चोट लगनेसे, शस्त्रादिकसे छेदन होनेसे, पत्थर आदिसे फूटनेसे अथवा घावके होनेसे, आदि शब्दसे लकडी आदिके प्रहार, शीतल पवन लगनेसे समुद्रकी पवन लगनेसे, भिलावेके तेल लग जानेसे और कौंचकी फलीके स्पर्श होनेसे जो सूजन होय सो चारों तरफ फैल जाय, अत्यन्त दाह होय, उसका रंग लाल होय और विशेषकरके इससे पित्तके लक्षण होते हैं ।

विषजशोधके लक्षण।

विषजः सविषप्राणिपारिसप्णम्त्रणात् । दृष्टादन्तनखाघाताद्विषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥ विण्मूत्रशुकोपहतमलवद्दस्रसंकरात् । विषवृक्षानिलस्पर्शाद्गरयोगावचूर्णनात् ॥ १४ ॥ मृदुश्वलोऽवलम्बी च शीघो दाहरूजाकरः ।

विषवाले प्राणियोंके अंगपर चलनेसे अथवा मृतनेक अथवा निर्विष ( विष-रहित मनुष्यादिक ) प्राणियोंके दाढ दांत नख लगनेसे अथवा सविष प्राणियोंकी विष्ठा मृत्र ग्रुक इनसे भरा अथवा मिलन वस्त्र अंगर्मे लगनेसे अथवा विषवृक्षकी हवाके लगनेसे अथवा संयोगज विषके अंगर्मे लगनेसे जो स्जन उत्पन्न होय सो विषज कहलाती है। वह स्जन नरम, चंचल, भीतर प्रवेश करनेवाली, जल्दी प्रगट होनेवाली, दाह और पीडा करनेवाली होती है।

जिस जिस ठिकाने दोष सूजन उत्पन्न करें उनको कहते हैं-

दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वन्त्यामाशयस्थिताः ॥ १५ ॥ पकाशयस्था मध्ये तु वर्चःस्थानगतास्त्वधः । कृत्स्रदेहमनुप्राप्ताः कुर्युः सर्वरसं तथा ॥ १६ ॥

आमाश्यस्थित दोष उत्पर (उरःस्थानादिकोंमें) स्जनको करें, पक्काश्यमें स्थित दोष मध्य किहये उर और पक्काश्य इन दोनोंके बीचमें स्जन करें, मूलस्थान-गत दोष नीचेके स्थान (पैर आदि) में स्जन करें और सर्व देहमें दोष स्थित होनेसे सब देहमें स्जनको करते हैं॥

स्जनके कच्छ्रादिभेद ।

यो मध्यदेशे श्रयश्वः स कष्टः सर्वगश्च यः। अधोऽङ्गेऽरिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७॥

जो स्जन मध्यदेशमें तथा सब शरीरमें होय अथवा सान्निपातिक होय वह कष्ट-साध्य है और पुरुषके नीचेक अंगमें प्रगट हो, ऊपरको चढे वह असाध्य है और चकारसे स्त्रीकी स्जन ऊपरसे नीचेको उतरे वह भी असाध्य है ॥ असाध्यलक्षण ।

श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च । यस्य चान्ने रुचिनास्ति शोथिनं परिवर्जयेत् ॥ १८॥

श्वास, प्यास, वमन, दुर्बछता, ज्वर ये छक्षण होयँ और जिसकी अन्नमें अरुचि होय ऐसे सुजनवाले रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

> अनैन्योपद्रवकृतः शोर्थः पाद्समुत्थितः । पुरुषं इन्ति नार्री तु मुखजो ग्रुह्मजो द्वयम् ॥ नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १९॥

अन्यरोगोंक उपद्रवसे पगट न भई हो अर्थात् शोथकेही उपद्रवसे पैदा हुई ऐसी सूजन पहिले पैरोंमें उत्पन्न हो फिर मुखआदि उपरके स्थानोंमें प्राप्त होय ( उसको उलटी सूजन कहते हैं) वह पुरुषका नाश करे और जो प्रथम मुखपर होकर पीछे पैरोंपे उतरे वह सूजन खियोंको घातक है और जो प्रथम बस्तिमें होकर सब देहमें व्याप्त हो वह स्त्रीपुरुष दोनोंकी नाशक है। नवीन और उपद्रवगहित जो सूजन होय वह साध्य और "अधोऽङ्गेऽरिष्टभूतः" इत्यादि श्लोकमें कही हुई सूजन असाध्य है। शोथके उपद्रव।

छर्दिस्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदौर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ २०॥

छदीं, प्यास, अरुचि, श्वास, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता ये सात स्जनके उपद्रव हैं यह चरकमें लिखा है ॥

विवर्जयेत्कुक्ष्युद्राश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च । स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवज्यों यश्चापि बालस्थविराबलानाम् ॥२१॥

जो स्जन कोल और उद्रमें हो तथा कण्ठ और मर्मस्थानमें हो, मोटी और खरखरी हो तो असाध्य जाननी चाहिये, वालक तथा वृद्ध स्त्रीके भी स्थूल और खरखरी हुई स्जन असाध्य जानकर छोड देनी चाहिये ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां शोथरोगनिदानं समाप्तम् ॥

१ अनन्यस्य उपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः। एतेनायमर्थः-शोधस्यैव ये उपद्रवास्तैः कृतः अथवा अन्यमुपद्रवं करोतीत्यन्योपद्रवकृत् नान्योपद्रवकृतिस्यनन्योपद्रवकृत्ततोऽनन्योपद्रवकृत् स्वनिदानाञ्चात इति शेषः। २ " यस्तु पादाभिनिर्वृत्तः शोधः सर्वोङ्गजो भवेत् । पुरुषं इन्ति नारी च मुक्को गुसको द्वयम्॥"

## अथाण्डवृद्धिनिदानस् ।

अण्डवृद्धिकी सम्प्राप्ति ।

कुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोथशूलकरश्चरन् । मुष्को वंक्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः ॥ प्रपीडच धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ १ ॥

कुपित भई अधोगमनशील ( नीचे विचरनेवाली ) तथा सूजन और शूल उत्पन्न करनेवाली वायु संचार करती हुई वंक्षण ( लिंग और जंवोंकी सन्धि ) से अण्ड-कोशोंमें आयकर अण्ड और कोश अथवा अण्डोंके कोशोंके वहनेवाली धमनियोंको दुष्ट कर अण्डकोशकी ( दोनों अंडोंकी अथवा एक ओरके अण्डकी ) वृद्धि करें हैं॥

> दोषास्रमेदोमूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः। सूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तुं केवलम् ॥ २ ॥

वह वृद्धिरोग तीनों दोषोंसे ३, रुधिरसे १, मेदसे १, मूत्रसे १ और आंतोंसे १ ऐसे सात प्रकारका है। मूत्रज और अन्त्रजवृद्धि ये दोनों वायुसे होती हैं, परन्तु इन दोनोंका निदान चिकित्सामें भेद होनेसे पृयक् ग्रहण करा है। सो लिखा भी है— " मूत्रांत्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् " इति ॥

वातको अण्डवृद्धिके लक्षण ।

वातपूर्णादितस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरुक् ॥ ३ ॥

वातसे भरी मसक जैसी हाथके लगनेसे मालूम होय ऐसा मालूम होय, रूक्ष और विना कारण दुखने लगे, वह वातकी अंडवृद्धि जाननी ॥

पित्तको अंडवृद्धिके लक्षण।

## पकोदुम्बरसंकाशः पित्ताहाहोष्मपाकवान् ।

पित्तकी अंडवृद्धि पके गूलरके समान होय है तथा दाह और गरमी तथा पक-नेवाली होय है ॥

कफकी अंडवृद्धिके लक्षण ।

कफाच्छीतो ग्रुरुः स्निग्धः कण्डूमान्कितनोऽल्परुक् ॥ ४ ॥

१ क्योंकि कहा भी है-दोषदूष्यसंसर्गादायतनविशेषात् निमित्ततस्रेषां व्याधीनां भेदः ॥

कफसे अंडवृद्धि शीतल, भारी, चिकनी तथा खुजलीयुक्त कठिन और थोडी पीडायुक्त होय है ॥

रक्तजबृद्धिके लक्षण ।

कृष्णस्फोटावृतः । पत्तवृद्धिलिङ्गेश्च पित्तजः ।

काले फोडाओंसे व्याप्त तथा जिसमें पित्तवृद्धिके लक्षण मिलते होयँ, उस अण्ड-वृद्धिको पित्तकी तथा रक्तकी कहते हैं ॥

मदोजअंडवृद्धिक लक्षण ।

कफवन्मेदसो वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः॥ ५॥

मेदसे जो अंडवृद्धि होय है वह कफकी वृद्धिके समान मृदु ( नरम ) तथा ताल-फुलके समान हो अर्थात् पीले रंगकी और गोल होय ॥

म्त्रवृद्धिके लक्षण ।

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स च गच्छति । अम्भोभिः पूर्णदतिवत्क्षोभं याति सरुङ्मृदुः ॥ मूत्रकृच्छ्मधः स्याच चालयन्फलकोशयोः ॥ ६ ॥

मूत्रको रोकनेका जिसका स्वभाव होय उसको यह रोग होय है, वह पुरुष जब चले तब पानीसे भरी प्रवालके समान डबक डबक हले तथा बजे, उसमें और पीडा थोडी होय, हाथके छूनेसे नरम मालूम होय, उसमें मूत्रकृच्छ्कीसी पीडा होय, फल और कोश दोनों इधर उधर चलायमान होयँ॥

अन्त्रवृद्धिके लक्षण ।

वातकोपिभिराहाँरैः शीततोयावगाहँनैः । धारणेरणभाराध्वविषमार्गप्रवर्तनैः ॥ ७ ॥ क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा । पवनो विग्रणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ॥ कुर्याद्रंक्षणसन्धिस्थो यन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ८ ॥

वातकोपकारक आहारके सेवन करनेसे, शीतल जलमें प्रवेश करके स्नान करनेसे, उपास्थित मूत्रादिवेगोंके धारण करनेसे, अप्राप्त वेग अर्थात् करनेकी इच्छा न होय उसको बलपूर्वक प्रेरणा करनेसे, भारी बोझके उठानेसे, अति मार्गके चलनेसे अंगोंकी विषम चेष्टा ( अर्थात् टेढा तिरछा अंगोंकरके गमनादिक करना ), बल

वान्से वैर करना, कठिन धानुषका ईचना इत्यादिक ऐसे और कारणोंसे कुषित गई जो वायु सो छोटी आंतोंके अवयवोंके एकदेशको विगाडकर अर्थात् उसका संकोच कर अपने रहनेके स्थानसे उसको नीचे छे जाय तब वंक्षणसंधिमें स्थित होकर उस स्थानमें गांठके समान स्जनको प्रगट करे ॥

इसकी औषधि न करनेका परिणाम।

उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्ततंभवतीं स वायुः । प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान्त्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः॥ ९॥

जिस अण्डवृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडता होय उसकी उपेक्षा करनेसे अर्थात् औषध न करनेसे तथा अण्डकोशोंके दबानेसे जो वायु कोंकों शब्द करें तथा हाथके दावनेसे वायु ऊपरको चढ जाय और छोडनेसे फिर नीचे उतरकर अण्डोंको फुलाय दे ये होते हैं॥

असाध्य लक्षण ।

क्षुद्रान्त्रावयवाच्छ्लेष्मा सुष्कयोर्वातसञ्चयात् । अण्डवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ १० ॥

छोटी आंतोंके अवयव ( अंगवाला ) कफ वातके सञ्चयसे मुष्कके विषे प्राप्त होय तथा जिसमें वातके लक्षण कहे वे सब मिलते होयँ वह अण्डवृद्धि असाध्य है ॥ वर्ध्म अर्थात् बद्रोगका निदान ग्रन्थान्तरमें लिखा है यथा—

वर्ध्मरोगनिदान ।

अत्यभिष्यन्दिगुर्वामसेवनान्निचयं गतः ॥ ११ ॥ करोति य्रन्थिवच्छोफं दोषो वंक्षणसन्धिषु । ज्वरश्चनाङ्गदाहाढचं तं वर्ध्ममिति निर्दिशेत् ॥ १२ ॥ यस्य पूर्व फिरंगाख्यो रोगो भूत्वा प्रशाम्यति । तस्य जन्तोर्वध्मरोग इत्युक्तं सुश्चतादिभिः ॥ १३ ॥ तथोष्णवातज्जष्टस्य मेढ्वणयुतस्य च । तस्य पुंसो वर्ध्मरोगं प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ १४ ॥

अभिष्यंदि वस्तुके खानेसे, भारी अन्नके खानेसे, कच्चे अन्नके खानेसे वृद्धिके प्राप्त हुए दोष अथवा "अत्यभिष्यंदिशुर्वाम" इस जगह " अत्यभिष्यंदिशुर्वनशुष्कपुरुषा-मिषाञ्चनात् " ऐसा भी पाठ है अर्थात् अभिष्यंदि भारी अन्नके खानेसे तथा सूखा और पूज्य किहये गी आदिके मांस खानेसे दोष (वात पित्त कफ) कुषित होकर वंशणकी संधिमें अर्थात् बस्ति स्थानके समीष जिनको नल कहते हैं उनमें सूजनको प्रगट करे, उस सूजनके होनेसे ज्वर होय तथा सूजनमें पीडा होय, अंगोंमें अत्यन्त दाह होय, जिस मनुष्यके पहले फिरंग (गरमी) का रोग होकर शान्त होगया होय उसके यह बदका रोग होता है अथवा गरमीवाले पुरुषके लिंगमें व्रण घाव होय उसके यह बदरोग होता है ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम् अण्डवृद्धिनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ गलगण्डनिदानम्।

निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवछम्बते गर्छे । महान्वा यदि वा हस्वो गरुगण्डं तमादिशेत् ॥ ९ ॥

जिसके गलेमें अनुबंधयुक्त वडी अथवा छोटी अंडकोशके समान स्जन होकर लटके उसको गलगंड कहते हैं॥

गलगंडकी सम्प्राप्ति।

वातः कफश्चापि गरे प्रदुष्टो मन्ये समाश्रित्य तथैव मेदः । कुर्वन्ति गण्डं क्रमशस्त्रिरुङ्गेः समन्वितं तं गरुगण्डमाहुः ॥ २ ॥

गलेमें दुष्ट भये वात कफ और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्यानाडियोंका आश्रय लेकर कमसे आप अपने लक्षणसंयुक्त गंड (गोला) उत्पन्न करे हैं उसको गलगंडरोग कहते हैं। यह रोग वात कफ और मेद इन कारणोंसे तीन प्रकारका है। यह रोग अपने ही स्वभावसे पैक्तिक नहीं होय है, जैसे चातुर्धिक-ज्वर अपने प्रभावसे जंघोंमें कफका और मस्तकमें वातका प्रथम आता है इसमें भी पित्तका नहीं होय है, उसी प्रकार इस रोगमें भी जानो।

वातिक-गलगंडके लक्षण ।

तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः इयावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु । पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धिपाको यद्दच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥ वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोवः ॥ ३ ॥ वातकी गलगण्ड काली नसोंसे व्याप्त होय और उसमें सुईके चुभानेकीसी पीडा होय, उसका रंग काला और लाल होय, तथा कठोर हो, बहुतकालमें बढ़े तथा पके नहीं और जो पके तो कदाचित् यहच्छापूर्वक पके, उस रोगीके सुखमें विरसता होय तथा ताछ व गलेमें शोष होय ॥

कफज गलगंडके लक्षण।

स्थिरः सवर्णो गुरुरुप्रकण्डूः शीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु ॥४॥ चिराभिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्द्रुजः कदाचित् । माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा ताळुगळप्रछेपः॥ ५॥

कफकी गलगण्ड स्थिर, त्वचाके रंगके समान वर्ण होय, भारी हो, खुजली बहुत चले, शीतल और बडी होय है, वह बहुत दिनमें बढे और बहुत कालमें पके, पीडा थोडी होय, मुखमें मिठास होय तथा गलेमें और ताखुएमें कफ लिहसासा होय ॥

मेदज गलगण्डके लक्षण।

क्षिग्धो ग्रुरुः पाण्डुरिनष्टगन्धो मेदोभवः स्वलपरुजोऽतिकण्डूः । प्रलम्बतेऽलाबुवदलपमूलो देहानुरूपश्चयवृद्धियुक्तः ॥ क्षिग्धास्यता तस्य भवेच जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ॥६॥

मेदसे प्रगट गलगण्ड चिकना होय, भारी, पीला वर्ण, दुर्गधयुक्त, मन्द पीडा करनेवाला और अत्यन्त खुजली चले, वह तुम्बीफलके समान लम्बा होय, उसकी जड छोटी होय और देहानुरूप क्षय और वृद्धि इनसे युक्त होय अर्थात् देहके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, देहके बढनेसे बढजाय, उसका मुख तेल लगा होय ऐसा चिकना होय और बोलते समय गलेसे दो शब्द निकलें ॥

असाध्य लक्षण ।

कृच्छ्राच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं संवत्सरातीतमरोचकार्तम् । क्षीणं च वैद्यो गलगण्डजुष्टं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेत्तु ॥ ७ ॥ बडे कष्टसे श्वासलेनेवाला, नरम शरीरवाला, जिसके गलगण्ड होकर वर्षदिन व्यतीत होगया हो, अरुचिसे पीडित, क्षीण होगया हो और स्वरभेदयुक्त ऐसे गलगण्डपीडित मनुष्यको वैद्य त्यागदे ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मित्तमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां गलगण्डनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ गण्डमालानिदानम्।

--∞¢====•

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवंक्षणेषु । मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकैः स्याद्गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैः॥ १॥

मेद और कफ इनसे प्रगट भया कांख, कन्धा, नाडके पिछाडी मन्या नाडीमें, गलेमें और वंश्तण (जानुमेद्रसन्धि) इन ठिकाने छोटे बेरके वराबर, वडे बेरके समान, आमलेके समान, ऐसी अनेंक प्रकारकी गण्ड होती हैं, वे बहुत दिनमें हीले हीले पकें उनको गण्डमाला कहते हैं ॥

अपचीके लक्षण।

ते यन्थयः केचिद्वाप्तपाकाः स्रवन्ति नर्यन्ति भवन्ति चान्ये । काळानुबन्धं चिरमाद्धाति सेवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥ २ ॥

अब गण्डमालाका भेद अपची है उसको कहते हैं-पूर्वोक्त गण्डमालाकी गांठ पके नहीं अथवा पाक होनेसे स्रवे, कोई नष्ट होजाय, दूसरी नवीन उठे ऐसी पीडा बहुत दिन रहे उसको कोई अपची कहते हैं॥

असाध्य और साध्यके लक्षण ।

साच्या स्मृता पीनसपार्श्वज्ञालकासज्वरच्छिद्यता न साध्या।

पूर्वीक्त अपची रोग साध्य है और उसमें पीनस होय, पसवाडोंमें शूल, खांसी, ज्वर, वमन ये होयँ तो अपची असाध्य है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां गण्डमाला ( अपची ) निदानं समाप्तम् ॥

## अथ ग्रन्थिनिदानम्।

वातादयो मांसमसृक्प्रदुष्टाः सन्दूष्य मेदश्च तथा शिराश्च। वृत्तोन्नतं वित्रथितं तु शोथं कुर्वन्त्यतो त्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ १ ॥

अत्यन्त दुष्ट हुए वातादि दोष मांस, रुधिर और मेद, उसी प्रकार शिरा (नस) इनको दुष्ट कर (इस जगह दुष्टका अर्थ युद्धि करना चाहिये, क्षयरूप न करना चाहिये कारण इसका यह है कि, क्षीण विकारोंकी सामर्थ्य रोग करनेकी नहीं होती है) गोल उंची गांठके समान अथवा कठिन स्जनको उत्पन्न करे उसको प्रन्थि (गांठ) कहते हैं॥

वातजग्रन्थिक लक्षण ।

आय्म्यते वृश्च्यति तुद्यते च प्रत्यस्यते म्थ्यति भिद्यते च ।

कृष्णो मृदुर्विस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेचानिलजोऽस्नमच्छम् ॥ २ ॥ वादीकी गांठ तनेके समान करडी मालूम हो, छीलनेके समान मालूम हो, सुई चुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोडनेकीसी पीडा होय, काला वर्ण हो, नरम हो, वस्तिके समान चौडी और भारी होय और उसके ट्रटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले ॥

पित्तकी प्रनिथके लक्षण।

दन्दह्मते धूप्यति चूष्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि।

रकः सपोतोऽप्यथवापि पित्ताद्भिन्नः स्रवेहुप्टमतीव चास्नम् ॥ ३ ॥

पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, आंतोंसे धूआं निकलतासा मालूम हो, चूष्यते किहये मानो सिंगी लगायके कोई चूसे है, खार लगानेके सहश पका मालूम होय, अग्निके समान जलीसी मालूम होय, उस गांठका रंग लाल अथवा किंचित् पीला होय और टूटनेसे उसमेंसे दुष्ट रुधिर बहुत निकले ॥

कफकी प्रनिधके लक्षण ।

श्चीतो विवर्णोऽल्परुजोऽतिकण्डूः पाषाणवत्संहननोपपन्नः। चिराभिवृद्धिश्च कफत्रकोपाद्मिन्नः स्रवेच्छुक्कघनं च पूयम्॥ ४॥

कफकी ग्रन्थि (गांठ) शीतल, प्रकृति समान वर्ण, (कोई किंचित् विवर्ण हों ऐसे कहते हैं) थोडी पीडा हो अत्यन्त खुजली चले, पत्थरके समान कठिन बडी होय और चिरकालमें बढनेवाली होय, फूटनेसे उसमेंसे सफेद गाढी राध निकले ॥

मेदजग्रन्थिके लक्षण ।

श्रारीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः स्निग्धो महान्कण्डुयुतो ग्रुरुश्च । मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसपिःप्रतिमं तु मेदः ॥ ५ ॥

मेदकी ग्रंथि शरीरके बढनेसे बढे और शरीरके शीण होनेसे शीण होजाय, चिकनी बडी खुजलीयुक्त पीडारहित होय है और जब वह फूट जाय तब उसमेंसे तिल-कल्कके समान अथवा घृतके समान मेदा निकले ॥

शिराजप्रनिथके लक्षण ।

व्यायामजातैरवलस्य तैस्तैराक्षिप्य वायुस्तु शिराप्रतानम् । संकुच्य संपीट्य विशोष्य चापि यन्थि करोत्युत्रतमाशु वृत्तम् ॥ ६॥ निर्वलपुरुष शरीरको परिश्रमकारक कर्म करे तब वायु कुषित हो कर शिराके जालको संकुचित कर एकत्रकर और सुखायकर ऊंची गांठको शीघ्र मगट करे हैं॥

साध्यासाध्यके रुक्षण ।

यन्थिः शिराजः स च कृच्छ्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्रस्य । अरुक्स एवाप्यचलो महांश्र मर्मोतिथतश्रापि विवर्जनीयः ॥ ७ ॥

वह शिरा (किइये नस्) की गांठ कृच्छ्साध्य है, यदि वह पीडायुक्त तथा चश्चल होय तो वह गांठ साध्य है, और पीडारहित तथा निश्चल वडी और मर्मस्थानमें मगट भई होय तो वह असाध्य है, उसको वैद्य त्याग दे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां ग्रन्थिनिदानं समाप्तम् ॥

## अथार्बुदनिदानम् ।

अर्बुदकी सम्प्राप्ति।

गात्रप्रदेशे काचिदेव दोषाः समुच्छिता मांसमसृक्प्रदूष्य । वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूळं चिरवृद्धचपाकम् ॥ कुर्वन्ति मांसोच्छ्यमत्यगाधं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ॥ ९ ॥

शरीरके किसी भागमें दुष्ट भये जो दोप सो मांसरुधिरको दुष्ट कर गोल, स्थिर, मन्द्रपीडायुक्त, यह प्रन्थिरोगसे बडी होय है, बडी जिसकी जड होय, बहुत कालमें बढनेवाली तथा पकनेवाली न होय ऐसी मांसकी गांठ उठे उसको वैद्य अर्बुद कहते हैं॥

वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । उजायते तस्य च लक्षणानि श्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ २ ॥

वह अर्बुदरोग बादीसे, पित्तसे, कफसे, रुधिरसे, मांससे और मेदसे ऐसे छः प्रकारका है। उसके रुक्षण सर्वदा ग्रंथिके सदश होते हैं॥

रक्तार्बुदके लक्षण।

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराश्च संकुच्य संपीडच ततस्त्वपाकम् । साम्रावमुन्नद्याति मांसपिण्डं मांसाकुरैराचितमाशु वृद्धम् ॥ ३ ॥

### करोत्यनस्रं रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्वधिरात्मकं तु । रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पाण्डुर्भवेत्सोऽर्बुद्पीडितस्तु ॥ ४॥

दुष्ट भये दोष राधिरको तथा नसींको संकोच कर तथा पीडित कर मांसके गोलेको प्रगट करे वह यिंकिचित् पकनेवाला तथा कुछ स्नावयुक्त हो, मांसिपंडको ऊंचा करता हो और मांसोकुरसे व्याप्त और शीध्र बढनेवाला होता है. उसमें रुधिर निर-न्तर वहा करें, यह रक्तार्बुद् असाध्य है। वह रक्तार्बुद्पीडितरोगी रक्तक्षयके उप-द्वींकरके पीडित होनेसे उसका वर्ण पीला हो जाय। ये रक्तार्बुद्के लक्षण हैं।

मांसार्बुदकी संप्राप्ति ।

सुष्टिप्रहारादिभिरिद्तेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम् ॥ ६ ॥ अवेदनं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम् । प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥ ६ ॥ मांसार्बुदं त्वेतदसाध्यमुक्तं-

मुकाआदिका लगनेसे अंगमें पीडा होय, उस पीडासे दुष्ट भया मांस सो स्जन उत्पन्न करे, उस स्जनमें पीडा नहीं होय और वह ाचिकनी देहके वर्ण होय पके नहीं, पत्थरके समान काठिन, हले नहीं ऐसा होय है। जिस मनुष्यका मांस विगड जाय और नित्य मांसको खाया करे उसको यह अर्बुदरोग होता है। यह मांसार्बुद असाध्य कहा है। कोई मांसार्बुदका भेद रसोली कहते हैं।

साध्यमें असाध्य प्रकार ।

## -साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच । संप्रस्रुतं मर्मणि यच जातं स्रोतःसु या यच भवेदचाल्यम् ॥७॥

साध्यमें भी यह इन लक्षणोंवाला अर्बुदरोग वार्जित है, स्नाव ( झरे ) और मर्मस्थानमें प्रगट भया हो, अथवा नासा आदि स्नोत ( मार्ग ) में प्रगट हो और जो स्थित हो, वह असाध्य है ।।

अध्यर्बुदके लक्षण ।

## यजायतेऽन्यत्ललु पूर्वजाते ज्ञेयं तद्ध्यर्बुद्मर्बुद्ज्ञैः।

पहले जिस ठिकानेपर अर्बुद भया होय उसी ठिकानेपर दूसरा अर्बुद प्रगट होय उसको अध्यर्बुद कहते हैं॥

#### माधवनिदान।

द्विरर्बुदके लक्षण ।

यद्दन्द्वजातं युगपत्कमाद्वा द्विरर्बुदं तच भवेदसाध्यम् ॥ ८॥

एक कालमें दो अर्बुद, अथवा एकके पिछाडी दूसरा अर्बुद कमसे प्रगट होय उसको दिर र्बुद कहते हैं, यह असाध्य हैं॥

अर्बुद न पकनेका कारण।

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच विशेषतस्तु । दोषस्थिरत्वाद प्रथनाच तेषां सर्वार्डुदान्येव निसर्गतस्तु ॥ ९ ॥

कफ अधिक होनेसे अथवा विशेषकरके मेद अधिक होनेसे, तथा दोषोंके स्थिर होनेसे अथवा दोषोंके ग्रन्थिरूप होनेसे सर्व प्रकारकी अर्बुद स्वभावसे ही पके नहीं हैं॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकाया-मर्जुदानिदानं समाप्तम् ॥

## अथ श्रीपदनिदानम् ।

श्रीपदकी सम्प्राप्ति ।

यः सज्वरो वंक्षणजो भृशार्तिः शोथो नृणां पाद्गतः क्रमेण । तच्छीपदं स्यात्करकर्णनेत्रशिक्षोष्ठनासास्वपि केचिदाहुः ॥ १ ॥

जो सूजन अत्यन्त पीडायुक्त प्रयम वंक्षणमें उत्पन्न होकर धीरे धीरे पैरोंमें आवे उसके साथ ज्वर भी हो सो इस रोगको श्लीपद कहते हैं। यह श्लीपद हाथ, कान, नेत्र, शिश्र, ओठ, नाक इनमें भी होती है, ऐसे कोई कहते हैं॥

वातजश्चीपद् ।

वातनं कृष्णरूक्षं च स्फुटितं तीव्रवेदनम् । अनिमित्तरुनं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥

वातकी श्लीपद काली, रूली, फटी और जिसमें तीव्र पीडा होय, विना कारणके दूले और उसमें ज्वर बहुत होय ॥ पित्तजर्श्वापद ।

पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मृदु ।

पित्तकी श्लीपद पीले रंगकी, दाह और ज्वरयुक्त होय तथा नरम होय है।। र्कंष्मिकक्षीपद।

श्चैिष्मकं स्निग्धवर्णं च श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥ कफकी श्चीपदका वर्ण चिकना, सफेद, पीठा, भारी और कठिन होय है ॥ असाध्य लक्षण ।

वर्ल्माकमिव सञ्जातं कण्टकैरुपचीयते । अन्दात्मकं महत्तच वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

सर्पकी वांबीके समान वढी हुई और जिसके ऊपर कांटे होयँ, ऐसी एक वर्षकी होगई हो और बडी होय उसको वैद्य त्याग दे ॥

श्रीपदमें कफको प्राधान्य अव्यभिचारकरके है उसको कहते हैं-

त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छ्वीपदानि कफोच्छ्रयात्। गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति विना कफात्॥ ५॥

इन पूर्वोक्त तीनों श्रीपदोंमें कफकी अधिकता है कारण इसका यह है कि, भारी और महत्त्व ये दोनों कफके विना नहीं होते ॥

र्श्वापद कौनसे देशमें उत्पन्न होता है उसको कहते हैं-

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च ज्ञीतलाः । ये देशास्तेषु जायन्ते श्चीपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥

वर्षाऋतुमें पानी अधिक वर्षे परन्तु पृथ्वीके नीचे होनेसे सूखे नहीं इसीसे पुराने पानीका संचय (इकटा) होय और सर्व ऋतुमें सरदी रहाकरे ऐसे जो अनूपदेश ( पूर्व आदि देश ) उनमें यह श्लीपदरोग विशेषकरके होय हैं । जांगल देशोंमें अग्निका अधिक अंश होय है इससे उन देशोंमें जलको पुराणत्व नहीं होय है और अनूपदेशमें गरमी मन्द पडनेसे उष्ण ऋतुमें भी शीतलता होय है, हाथ कान आदिमें श्लीपदरोगकी शंका होनेसे दोषोंके कोपदारा ज्वर करके श्लीपदको जान ले ॥

असाध्य लक्षण।

यच्छ्रेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्या च कफात्मकस्य । साम्नावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७॥ जो श्लीपद कफकारक आहार विहारसे प्रगट भया तथा कफपकृतिवाले पुरुषके कफसे प्रगट भया होय, तथा स्नावयुक्त तथा जिस दोपसे प्रगट भया होय उस दोषके लक्षण उसमें बढ गये होयँ, जिसमें खुजली बहुत होय और कफयुक्त होय सो श्लीपदरोगी वैद्यकरके त्याज्य है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभापाटीकायां श्लीपदनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ विद्रधिनिदानम्।

त्वयक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । दोषाः शोथं शनैघोरं जनयन्त्युच्छिता भृशम् ॥ १ ॥ महाशूळं रूजावन्तं वृत्तं वाप्यथवायतम् । स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ २ ॥ पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा । पृणामपि हि तेषां तु छक्षणं संप्रचक्षते ॥ ३ ॥

अत्यन्त बढे तथा अस्थि (हडी) का आश्रय करके रहनेवाले वातादिदोष त्वचा, रुधिर, मांस और मेद इनको द्वष्ट कर धीरे धीरे भयंकर शोथ उत्पन्न करे, उसकी जड हडीपर्यन्त पहुँच जाय, उत्पत्तिकालमें अत्यंत पीडाकारक तथा गोल अथवा लंबा जो शोथ (सूजन) होय उसको विद्वधि कहते हैं पृथक् दोषोंसे ३, सानिपातसे १, क्षत (घाव) से १ और रुधिरसे १ भिलकर छः प्रकारकी विद्वधि होय हैं, उन छ:हों विद्वधिक लक्षण कहते हैं॥

वातजविद्रधिके, लक्षण ।

कृष्णोऽरूणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः । चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्वधिर्वातसंभवः॥ ४॥

जो विद्रिध काली लाल विषम किहये कदाचित् छोटी कदाचित् मोटी हो अत्यन्त वेदनायुक्त और उसका प्रगट होना तथा पाक ये नाना प्रकारके होयँ उसको वातविद्रिध कहते हैं ॥

पित्तकी विद्रधिके लक्षण ।

पकोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान् । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्वधिः पित्तसंभवः ॥ ६ ॥ पित्तकी विद्रिधि पके गूलरके समान होय, अथवा काला वर्ण होय, ज्वर, दाह-करनेवाली प्रगट होय और उसका पाक शीघ्र होय ॥

कफकी विद्धिके लक्षण।

शरावसदृशः पाण्डुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेद्नः । चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्वधिः कफसंभवः ॥ ६ ॥

कफकी विद्रिध शराव (मिट्टीके शराव ) सदृश बडी होय, पीछा वर्ण, शीतछ, चिकनी, अलपपीडा होय, उसकी उत्पत्ति और पाक देरमें होय है ॥
पकनेक अनन्तर उनका स्नाव।

तजुपीतसिताश्रेषामास्रावाः ऋमशः स्मृताः ।

ये तीन प्रकार विद्रिधि पकनेके अनन्तर होते हैं । इनसे वातादिकोंके क्रमसे अर्थात् वातसे पतली, पित्तसे पीली, कफसे सफेद राध निकलती है ॥

सन्निपातकी विद्रधिका रुक्षण।

नानावर्णरूजा स्नावो घाटालो विषमो महान् । विषमं पच्यते चापि विद्वधिः सान्निपातिकः ॥ ७ ॥

सिन्निपातकी विद्रिधिमें अनेक प्रकारका वर्ण काला पीला आदि अनेक प्रकारका पीला, जैसे तोद, दाह, खुजली, पीला तथा अनेक प्रकारकी स्नाव जैसे पतला पीला सफेद स्नाव होय 'घाटाल' किहये नीचे स्थूल होय और ऊपर पतली होय अर्थात् अप्रभाग अति ऊंचा होय, छोटी वडी कदाचित् पके कदाचित् नहीं पके ऐसी होय॥
आगन्तजविद्रिधिकी सम्प्राप्ति।

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः । क्षतोष्मावायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ॥ ८ ॥ ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः । आगन्तुर्विद्रधिज्ञैयः पित्तविद्रधिछक्षणः ॥ ९ ॥

तिन तिन भाव काहिये छकडी पत्थर ढेला आदिका अभिघात (चोट लगना पिच जाना इत्यादि) होनेसे, अथवा तलवार, तीर बरछी इत्यादिक लगनेसे, घाव होजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकरके विस्तृत (फैला) क्षतोष्मा (घावकी गरमी) और रुधिरसाहित पित्तको कोप करे, उस पुरुषके ज्वर, प्यास और दाह होयँ और उसमें पित्तकी विद्वधिक लक्षण मिलते हों इनको आगं-तुज विद्वधि जाननी॥ रक्तजविद्रधिक लक्षण ।

कृष्णरूफोटावृतः इयावस्तीत्रदाहरूजाकरः । पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्धिरुच्यते ॥ १० ॥

काले फोडोंसे व्याप्त, रयामवर्ण, पीडा और ज्वर ये उसमें तीव होयँ तथा पित्तकी विद्रधिके लक्षणों करके युक्त होंय, उसको रक्तविद्रधि जानना ॥ अन्तर्विद्रधिके लक्षण।

पृथक् संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मकृपिणम् । वल्मीकवत्समुन्नद्धमंतः कुर्विति विद्विधम् ॥ ११ ॥ कुपित भये पृथक् २ अथवा मिलेहुये दोष शरीरमें गोलेके और बांबीके समान बडी विद्विध उत्पन्न करे हैं ॥

विद्रधिके स्थान ।

गुदे बस्तिमुले नाभ्यां कुक्षों वंक्षणयोस्तथा ।
वृक्कयोः प्लीह्नि यकृति हृदये क्कोन्नि चाप्यथ ॥ १२ ॥
एषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्मविद्रधिलक्षणैः ।
गुदे वातनिरोधस्तु बस्तों कुच्ल्लालपसूत्रता ॥ १३ ॥
नाभ्यां हिक्का तथाऽऽटोपः कुक्षों मारुतकोपनस् ।
कृटिपृष्ठग्रहस्तीत्रों वंक्षणोत्थे च विद्रधों ॥ १४ ॥
वृक्कयोः पार्थसंकोचः प्लीह्मचुच्ल्लासावरोधनस् ।
सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीत्रों हृदि कम्पश्च जायते ।
श्वासो यकृति हिक्का च क्लोन्नि पेपीयते पयः॥ १५ ॥

गुद, बिस्त, मुख, नाभि, कूख, वंक्षण, वृक्क, (कूख पिंडी प्लीह) यकृत् (कलेजा), हृद्य, क्लोम (प्यासका स्थान ) इन ठिकानोंपर विद्रिधि होती हैं, इनके लक्षण बाह्यविद्रिधिक समान जानने । गुदामें विद्रिधि होनेसे अधोवायुका रोध होय । विस्तमें—अर्थात् मुत्राशयमें होनेसे कठिनतासे थोडा २ मूते, नाभिमें होनेसे हिचकी तथा गुडगुड शब्द होता है । कूखमें—होनेसे पवनका कोप होय । वंक्षणमें—होनेसे कमर और पीठका बलपूर्वक जकड जाना होय । कूखके पिंडमें होनेसे पसवाडोंका संकोच होय । प्लीहामें होनेसे श्वास रुकजाय । हृदयमें—होनेसे सच अंग जकडजाय और कम्प होय । कलेजेमें होनेसे श्वास और हिचकी होय । क्लोममें—अर्थात् पिपासा-स्थानमें विद्रिध होनेसे बारंबार पानी पीनेकी इच्छा होय है ॥

#### स्रावनिर्गम ।

नाभेरूपरिजाः पका यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः । अधः स्रुतेषु जीवेत्तु स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ॥ १६ ॥

नाभिके ऊपर जो विद्रिधि होय उनके पकनेसे जो स्नाव कहिये राध आदिका बहना होय वह मुखके रास्ते होय है और नाभिके नीचे होनेसे जो स्नाव होय वह गुदाके मार्गसे होय है और नाभिके समीप होनेवाली विद्रिधियोंका स्नाव दोनों मार्गोंसे होय। जिनका स्नाव नीचेके मार्ग हो वह रोगी जीवे और ऊपरके मार्ग जिसका स्नाव होय वह रोगी बचे नहीं ॥

विद्रधिमें साध्यासाध्य ।

हृत्राभिबस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः। जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कथंचन॥ १७॥ साध्या विद्रधयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः। आमपक्वविद्रधत्वं तेषां शोथवदादिशेत्॥ १८॥

इदय, नाभि और बस्ति इन ठिकानोंको छोडकर प्रगट जो विद्विध अर्थात् झीहा क्लोम इत्यादि ठिकाने बाहर फूटनेसे कदाचित् पुरुष बचजाय और ठिका-नेपर फूटनेसे नहीं बचे । पहली पांच विद्विध साध्य हैं, सिन्नपातकी विद्विध असाध्य है, इन विद्विधयोंको आम, पक्क और विद्ग्ध ये तीन अवस्था शोथरोगके समान जाननी चाहिये॥

असाध्य लक्षण ।

## आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छर्दिहिक्कातृषान्वितम् । रुजाश्वाससमायुक्तं विद्वधिर्नाशयेत्रसम् ॥ १९॥

अफरायुक्त, मूत्र रुकगया होय, हिचकी, वमन और प्यास इनसे पीडित शूल, श्वास इन करके युक्त ऐसे मनुष्यके विद्विधरोग असाध्य होय है ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरिनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां विद्रिधिनिदानं समाप्तम ॥

## अथ व्रणनिदानम् ।

एकदेशोत्थितः शोथो त्रणानां पूर्वलक्षणम् । षद्धिधः स्यात्पृथक् सर्वरक्तागन्तुनिमित्तजः ॥ १ ॥ शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्राग्रक्तैः शोथलक्षणेः । विशेषः कथ्यते तेषां पक्षापक्कविनिश्चये ॥ २ ॥

एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि, इसके व्रण ( फोडा ) होगा सो व्रणरोग पृथक् दोपोंसे ३, सिन्नपातसे १, रुधिरसे १ और आगंतुज १ ऐसे मिल-कर छः प्रकारका है, इन छहीं व्रणोंमें जो प्रथम स्जन होय उसके लक्षण शोथरोग-लक्षणके समान जानने । इनमें पक ( पकने ) अपक ( न पकने ) के विषयमें जो विशेषता है उसको इस जगह कहते हैं ॥

वातादिभेदसे व्रणके पाक ।

विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चाचिराचिरम् । कफजः पित्तवच्छोफो रक्तागंतुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

वादीसे विषम पाक होय अर्थात् कहीं पके, कहीं नहीं पके, पित्तसे बहुत जल्दी पके, कफका फोडा देरमें पके और रुधिरका तथा आगन्तुज फोडेका पकना पित्तके समान अर्थात जल्दी पके हैं ॥

कचे फोडेका लक्षण ।

मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता । मन्दवेदनता चैव शोथानामामस्रक्षणम् ॥ ४ ॥

स्जन हायके छूनेसे थोडी गरम लगे, थोडी स्जन होय, फोडेका स्यान करडा होय तथा देहके रंग समान उसका रंग होय और उसमें पीडा मन्द होय ये कची स्जनके लक्षण हैं॥

पच्यमानव्रणके लक्षण।

द्झते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते । पिपीछिकागणेनेव दइयते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥ भिद्यते चैव शस्त्रेण दंडेनेव च ताडचते । पीडचते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥ शोपश्चोषो विवर्णः स्यादंगुल्येवावपाट्यते । आसने शयने स्थाने शांतिं वृश्चिकविद्धवत् ॥ ७॥ न गच्छेदाततः शोथो अवेदाध्मातवस्तिवत् । ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैव पच्यमानस्य स्क्षणम् ॥ ८॥

जिस समय व्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण होते हैं—फोडेके स्थानमें अग्निसे जलेहुएके समान जलन होय, खार लगानेकासा चिनमिनाते, चेंदी काटनेकीसी पीडा होय, वह दो टूक करनेके समान तथा शखसे फाडनेके समान, दण्ड आदिके मारनेके समान तथा हाथसे मीडनेके समान तथा भीतर सूईसे छेदनेके समान पीडा और उसमें अत्यन्त दाह होय, अग्निसे सेकनेके समान उसमें वेदना होय, उस फोडेका रंग वदल जाय, उंगलीके लगानेसे उखारनेकीसी पीडा होय, बैठनेमें सोनेमें खडे रहनेमें बीलू काटनेकीसी घोर पीडा होय, वो पीडा कभी शांत नहीं होय, वो सूजन फूली हुई बस्ती (मूत्रस्थान) के सहश तनीसी होय, उसमें ज्वर, प्यास, अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥

#### पक्वव्रणके लक्षण ।

वेदनोपश्नमः शोथो छोहितोऽल्पो न चोन्नतः । प्रादुर्भावो वछीनां च तोदः कण्डूर्मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥ उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् । वस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्किलिपिडिते ॥ १० ॥ पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । भक्ताकांक्षा भवेचैव शोथानां पक्तस्क्षणम् ॥ ११ ॥

व्रण पकनेसे पीडा शांत हो जाय, उसकी स्जन तांबेके रंगकी होय और थोडी होय, ऊंची न होय, उसमें गुलझट पड़े, सुई चुभानेकीसी पीडा होय, बारंबार खुजली चले, पित्तके कोपसे दाहादि उपद्रवोंकी शांति हो, स्वभावसे ही व्रणकी जगह गढेला होजाय, स्वचायें फटजाँय, स्जन, अंगुलिसे द्वानेसे जैसे बस्तिमें पानी इधर उधर होय उसी प्रकार शोधमें राघ इघर उधर होय, व्रणके अन्त अवयवके द्वाने-पर राघ एक देशको पीडित करती है अर्थात राध एक जगहसे निकलने लगती है, अन्नमें इच्छा हो ये पक्तवणके लक्षण हैं।

एक दोवसे सूजन उत्पन्न होय उसमें पकनेके समय तीनोंका सम्बन्ध होय है।

नर्त्तेऽनिलादुङ्ग विना न पित्तं पाकः कफं वापि विना न पूयः। तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथास्त्रिभिरेव दोषैः॥ १२॥

बादीके विना पीडा नहीं होय, पित्तके विना पाक नहीं होय और कफके विना राघ नहीं होय अर्थात् पकनेके समय तीनों दोषोंके मिलनेसे सब प्रकारकी स्जन पकती है। रक्तपाकलक्षण प्रन्थांतरोंमें कहे हैं, यथा—" कफजेषु च शोथेषु गम्भीरं पाकमेत्यसक् । पक्वं सिग्धं ततः स्पष्टं यत्र स्यात्क्रित्रशोफता ॥ त्वक्सावण्ये रुजोऽल्पत्वं घनस्पशित्वमश्मवत् । रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः ॥"

राध न निकालनेसे जो परिणाम होय है उसको दृष्टांत देकर कहते हैं-

कक्षं समासाद्य यथैव विद्वर्वाय्वीरितः संदहित प्रसद्य । तथैव पूर्योऽप्यविनिःसृतो हि मांसं शिराः स्नायु च खादतीह ॥३३॥

फूँसके गंजमें लगीहुई आग पवनकी सहायता पाकर जैसे वह फूंसको जलाकर खाक करदे उसी प्रकार त्रणमें राध न निकालनेसे वह राध मांस, शिरा और स्नायु इनको खाय लेती हैं॥

आमादि लक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष दिखाते हैं-

आमं विदह्ममानं च सम्यक् पक्कं च यो भिषक् । जानीयात्स भवेंद्रैद्यः शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥

आम (कचा) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पक्षमया हो ऐसे व्रणके रूक्षण जो वैद्य जाने हैं, उसीको वैद्य जानना चाहिये, वाकी सब चोर हैं॥

अपन्वका छेदन और पकेकी उपेक्षा करनेमें दोष ।

यिञ्जनत्त्याममज्ञानाद्यश्च पक्षमुपेक्षते । श्वपचाविव मन्तन्यौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ १५॥

जो अज्ञानसे कचे फोडेको पका समझकर फोडे और जो पके फोडेको कचा समझकर चीरे नहीं ये दोनों अविचारवान् वैद्य चांडालके समान जानने ॥

> इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाधुरी-भाषाटीकायां व्रणशोयनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ शारीरव्रणनिदानम् ।

द्विघा त्रैणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः । दोषेराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥

शारीर और आगन्तुक इन भेदोंसे वह त्रण दो प्रकारका है, पहिला शारीर दोवोंके कोपसे होय है और दूसरा शस्त्रादि करके घावके हानेसे होता है ॥

वातिकव्रण ।

स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्रावो महारुजः । तुद्यते स्फुरति स्यावो त्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥

बादीसे प्रगट व्रणमें जकडना तथा हाथके छूनेसे कठिन मालूम होय, उसमेंसे योडा स्नाव होय तथा पीडा बहुत होय सुईके चुभनेकीसी पीडा होय तथा फडकता होय और उसका रंग नीला होय ॥

वित्तव्रणके लक्षण।

तृष्णामोहज्वरक्केददाहदुष्टचवदारणैः । त्रणं पित्तकृतं विद्याद्गंधैः स्रावैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥

प्यास, मोह, ज्वर, क्केट्र, दाह, सडना चिदासा होय, बास आवै, दुर्गधयुक्त स्नाव होय, ये पित्तत्रणके रुक्षण हैं ॥

कफत्रगके लक्षण ।

बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्चेदी चिरपाकी कफोद्भवः॥ ४॥

कफका स्नाव अत्यन्त गाढा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्द पीडा, पीला रंग, थोडा स्नवनेवाला और बहुत कालमें पके ॥

रक्तजद्दन्द्दजव्रण।

रक्तो रक्तम्रुती रक्ताद्वित्रिजः स्यात्तदुन्वयैः ॥ ५ ॥ जो रक्तके कोपसे व्रण होय वह रक्तवर्ण, उसमेंसे रुधिर स्रवे । एंक दोष और रुधिरके सम्बन्धसे जो होय वह इन्द्र और दो दोष अथवा तीन दोष तथा रुधिर

१ " त्रण गात्रविचूर्णने " इत्यस्माद्धातोर्त्रणस्य साधुत्वम् । त्रणनिरुक्तिश्च सुश्रुते—"त्रणोति यस्माद्देडेऽपि त्रणवस्तु न नश्यति । आदेष्ट्यारणाज्ञन्तोर्त्रणस्तस्मानिरुच्यते ॥ " इति ॥

् इनके मिलनेसे सन्निपातका व्रण जानना इस प्रकार तीनों दोषोंमें रुधिरके सम्ब-न्धकी कल्पना करनी चाहिये॥

सुखव्रणके लक्षण ।

त्वङ्गांसजः सुले देशे तरुणस्यानुपद्रवः । धीमतोऽभिनवः काले सुलसाध्यः सुलत्रणः ॥ ६॥

जो वर्ण त्वचा और मांस तथा मर्मरहित स्थानमें उपद्रवरहित होय और जो तरुण तथा हिताहित जाननेवाला पुरुषके हेमन्त शिशिरकालमें नवीन मगट होय उसको सुखवण कहते हैं, वह सुखसाध्य है ॥

क्रच्ळूसाध्य और असाध्य लक्षण ।

गुणैरन्यतमेहींनस्ततः कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः । सर्वेर्विहीनो विज्ञेयः सोऽसाध्यो निरूपक्रमः ॥ ७॥

जा पूर्व श्लोकमें लक्षण कह आये उनमेंसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे व्रण कृच्छू-साध्य होय है और सब गुणरहित होय, बहुत उपद्रवयुक्त होय, वह असाध्य है। उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये।।

दुष्टत्रणके लक्षण ।

पूर्तिपूर्यातिदुष्टासृम्ब्रान्युत्संगी चिरस्थितिः । दुष्टा त्रणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ॥ ८ ॥

जिसमेंसे दुर्गधयुक्त राथ और अत्यन्त सड़ा भया रुधिर बहे, जो ऊपरसे उठा हुआ हो, बहुत दिन रहनेवाला हो, अत्यन्त दुर्गध दुर्वण स्नाव पीडायुक्त होय उसको दुष्टवण कहते हैं। वह वक्ष्यमाण शुद्धिलंगसे विपरीत होता है।

शुद्रवणके लक्षण।

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः श्रक्ष्णः क्षिग्घोऽल्पवेदनः । सुव्यवस्थो निरास्रावः शुद्धो त्रण इति स्मृतः ॥ ९ ॥

जो त्रण जीभके नीचे भागके समान अत्यन्त नरम होय, स्वच्छ, चिकना, थोडी पीडायुक्त, भले प्रकारका कहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट त्रणादिकमें लक्षण कहे हैं वे न होय, दोषकृत रक्तादिस्रावरहित होय उसको शुद्धत्रण जानना ॥

भरनेवाले त्रणके लक्षण ।

कपोतवर्णप्रतिमो यस्यांताः क्वेदवर्जिताः । स्थिराश्च पिडिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्॥ ३०॥ जिसका घाव कबूतरके रंगसदश होय और जिसमें क्लेंद्र न बहता होय और घाव स्थिर हो, जिसमें फुन्सीसी मालूम हों उसको वैद्य जाने कि, यह व्रण (घाव ) स्थिर भरनेवाला है ॥

जो त्रण भरगया हो उसके रुक्षण।

#### रूढवत्मीनमयंथिमज्ञूनमरूजं व्रणम् । त्वक्सवर्णं समतत्वं सम्ययूढं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

जिसका मार्ग भरगया होय, गांठ रहित होय, सूजन और पीडा जिसमें नहीं होय, त्वचाके समान वर्ण होगया हो, घावका गढेला भरकर वरावर हो गया हो वह व्रण उत्तम भरा जानना ॥

व्याधिविशेषकरके त्रण कच्छ्साच्य होता है सो कहते हैं-

कुष्टिनां विषज्ञष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ।

त्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि वर्णे व्रणाः ॥ १२॥

कोढी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोगवाला, मधुमेही पुरुष ऐसोंका व्रण बडे कष्टसे साध्य होता है और जिसके पहले व्रणमें व्रण प्रगट होय, उसके ये व्रण कष्टसाध्य होते हैं ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

वसां मेदोऽथ मज्जानं मरूतुळुङ्गं च यः स्रवेत् । आगन्तुजो त्रणः सिध्येत्र सिध्येद्दोषसंभवः ॥ १३ ॥

जिस व्रणमें से चर्ची, मेद, मजा और वस्तिस्नेह ये बहें वह व्रण आगन्तुज होय तो साध्य है और दोषकृत होय तो साध्य नहीं होय ॥

असाध्यव्यवने लक्षण ।

मद्यागुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकैः । सुगन्धा दिव्यगन्धाश्च सुमूर्षूणां त्रणाः स्मृताः ॥ १८ ॥

मद्य, अगर, घृत, फूल, कमल, चन्दन और चम्पाके फूलके समान अथवा चमत्कारी पारिजात आदि फूलकीसी गन्ध जिस व्रणमेंसे आवे यह व्रण मरनेवाले रोगीके जानना ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

ये च मर्मस्वसंभूता भवंत्यत्यर्थवेदनाः । दह्यन्ते चान्तरत्यर्थे बहिः शीताश्च ये व्रणाः ॥ १५ ॥ दह्यन्ते बहिरत्यर्थे भवंत्यंतश्च शीतलाः । प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ॥ १६॥ प्रवृद्धपूयरुधिरा त्रणा येषां च मर्मसु । क्रियाभिः सम्यगारन्धा न सिध्यन्ति च ये त्रणाः । वर्जयेदेव तान्वैद्यः संरक्षत्रात्मनो यहाः ॥ १७॥

जो व्रण मर्भस्थानमें प्रगट हुए हों और उनमेंसे अत्यन्त पीडा होय वे तथा जिस व्रणके भीतर दाह होय और वाहर शीतल होय वे अथवा वाहर दाह होय और भीतर शीतलता होय वे तथा जिनमें वल मांस इनका क्षय होय, श्वास, खांसी, अरुचि इनसे अत्यन्त पीडित होय ऐसे अथवा जो व्रण मर्मस्थानमें प्रगट भये हों उनमेंसे राध, रुधिर वहुत बहे वे अथवा जिन व्रणोंकी अच्छी चिकित्सा करनेसे भी अच्छे न होयँ ऐसे व्रणोंको अपने यशकी रक्षा करनेवाला वैद्य त्थाग दे॥

व्रणरोगमें अपध्य ।

त्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात् ।

तो च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मेथुनात् ॥ १८॥ परिश्रम करनेसे वणमें स्जन होती है और जागनेसे छछोही होती है और दिनमें सोनेसे स्जनपर छाछी आकर पीडा होती है और मैथुन करनेसे स्जन छाछी पीडा मृत्यु होय॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकायां माथुरीभाषाटीकायां द्यारीरत्रणनिदानं समाप्तम् ॥

# अथागन्तुजत्रणनिदानस्।

नानाधारामुलैः शस्त्रेर्नानास्थाननिपातितैः। भवंति नानाकृतयो त्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शस्त्र अनेक ठिकानेपर लगानेसे अनेक प्रकारकी आकृति (स्वरूप) के त्रण होते हैं उनको कहता हूं ॥

व्रणकी संख्या और सम्प्राप्ति ।

छित्रं भित्रं तथा विद्धं क्षतं पिचितमेव च । घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि छक्षणम् ॥ २ ॥

घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि छक्षणम् ॥ २ ॥ छित्र, भित्र, विद्र, क्षत, पिचित और छठा घृष्ट ऐसे आगन्तुज व्रण छः प्रकारके होते हैं उनके छक्षण कहता हूं ॥ छिन्नेक लक्षण।

#### तिर्यक्छित्र ऋजुर्वापि यो व्रणस्त्वायतो अवेत् । गात्रस्य पातनं तद्धि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

जो वण तिरछा छिद्रयुक्त, सरल ( सीघा ) अथवा लम्बा होय शरीरके अवयवके एकदेशको गिरानेवाला होय उसको छिन्न वण कहते हैं ॥

भिन्नके लक्षण।

#### शक्तिकुंतेषुखङ्गायविषाणैराशयो इतः। यत्किचित्स्रवते तद्धि भिन्नछक्षणमुच्यते॥ ४॥

बच्छीं, भाला, बाण, तरबारके अग्रभाग, विषाण (दांत सींग ) इनसे आदाय (धात्वादाय और मलादाय )को वेधकर थोडासा स्नाव होय अर्थात् रुधिर मूचादि आद्यामिसे जो आदाय भिन्न हुआ हो उससे उसका स्नाव हो, जैसे बस्तिके भिन्न होनेपर मूच निकले उसको भिन्न कहते हैं॥

कोष्ठके लक्षण ।

### स्थानान्यामाग्निपकानां सूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

आमाशय, अम्याशय, पकाशय, रक्ताशय (यकृत् प्लीहा) हृद्य, मलाशय और फुप्फुस इन स्थानोंकी कोष्टसंज्ञा है॥

कोष्ठके भेदोंके लक्षण।

तस्मिन्भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते ।
मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घाणाञ्च गच्छति ॥ ६ ॥
मूच्छी श्वासतृषाध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।
विण्यूत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥
लोहगंधित्वमास्यस्य गात्रदौर्गध्यमेव च ।
हच्छूलं पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

वह कोछ भिन्न होकर रुधिरसे भरजावे तव ज्वर दाह होय है, मूत्रमार्ग, गुदा. मुख और नाक इनमेंसे रुधिर बहै, मूच्छी, श्वास, प्यास पेटका फूलना, अनमें अरुचि, मल, मूत्र, अधोवायु इनका अवरोध, पसीना बहुत आवे, नेत्रोंमें लाली, मुखमें लोहेकीसी वास आवे, अंगोंमें दुर्गंघ, हृदय और पसवाडोंमें शूल ये लक्षण होते हैं। इनसे जो विशेष लक्षण हैं उनको मुझसे सुन ॥

आमाशयस्थित रक्तके लक्षण।

### आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यि । आध्मानमतिमात्रं च शूछं च भृशदारुणम् ॥ ९॥

आमाशयमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी वमन, पेट बहुत फूले और अत्यन्त भयंकर शूल होय ॥

पकाशयस्थके लक्षण ।

#### पकाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च । अधःकाये विशेषेण शीतता च अवेदिह ॥ १० ॥

पकाशयमें रुधिरका सञ्चय होनेसे शूल, देहमें भारीपना और कमरसे लेकर नीचेके भागमें शीतलता होय है ॥

विद्ववणके लक्षण ।

### सूक्ष्मास्यशैल्याभिइतं यद्क्कं त्वाज्ञायं विना । उत्तंडितं निर्गतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत् ॥ ३३॥

बारीक अग्रभागवाले सुई आदि शल्यसे आमादि आशय विना जो अंग है उनमें वेध होनेसे 'तुंडित' किहये उनमेंसे वह शल्य न निकला होय, 'निर्गत' किहये शल्य निकल गया हो उसको विद्वन्नण कहते हैं ॥

क्षतके लक्षण।

## नातिच्छिन्नं नाति:भिन्नसुभयोर्छक्षणान्वितस् । विषमं त्रणमंगेषु तत्क्षतं त्वभिनिर्दिशेत्॥ १२ ॥

जिसमें अंग अतिछित्र तथा अतिभिन्न न भया हो और दोनोंके लक्षण मिलते हों तथा त्रण तिरछा नाँका होय, उसको क्षतत्रण कहते हैं ॥

पिचितके लक्षण।

प्रहारपीडनाभ्यां तु यद्ङ्गं पृथुतां गतम् । सास्थि तत्पिचितं विद्यान्मजारक्तपरिप्छुतम् ॥ १३ ॥

<sup>?</sup> ज्ञारयं नाम-विविचरणकाष्ट्रपां मुले। द्वारियवालनखपूय। स्नावान्सर्गभीवयः ।

जो अंग हाडसहित प्रहार कहिये मुद्गर आदिकी चोट अथवा किंवाड आदिके द्वना इत्यादि योगसे पिच जाय, मज्जा रुचिर करके युक्त होय, घाव न होय उसको पिचितवण कहते हैं॥

घृष्टके लक्षण।

घर्षणाद्भिघाताद्वा यदंगं विगतत्वचम् । उषाम्नावान्वितं तद्धि घृष्टमित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

कठिन वस्त्र आदिके घर्षण (। घिसने ) से, चोटके लगनेसे जिस अंगके ऊपरकी त्वचा जाती रहे तथा आगके समान गरम रुधिर चुचाय उसको घृष्ट कहते हैं।।
सशस्यत्रणके लक्षण।

श्यावं सशोथं पिटिकान्वितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च । मृदूद्गतं बुद्बुद्तुल्यमांसं त्रणं सशल्यं सरुजं वदंति ॥ १५ ॥

जो व्रण नीला, स्जनयुक्त, मरोडिनसे व्याप्त अथवा वारंबार उनमेंसे रुधिर बहै और नरम होकर ऊपर बबूलेके समान उठा हुआ जिसका मांस होय उस व्रणको सशस्य जानना चाहिये॥

कोष्ठभेदके लक्षणं।

त्वचोऽतीत्य शिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुकानुपद्गवान् ॥ १६॥

सप्त त्वचामें व्याप्त होकर शिरा, नस, हड़ी इनकी सन्धियोंको वेधकर अथवा सिरा आदिको छोड जो शल्य कोष्ठमें रहा है, उससे आगे कहे हुए लक्षण होते हैं।। असाध्यकोष्ठभेद।

> तत्रांतर्लेहितं पांडु शीतपादकराननम् । शीतोद्धासं रक्तनेत्रमानद्धं परिवर्जयेत् ॥ १७॥

जिसका रुधिर आंतोंमें संचित होय अर्यात् बाहर नहीं बहे और जो पीला वर्ण, जिसके हाथ पेर शीतल होय और जो शीतल श्वासको छोडे, जिसके लाल नेत्र होयँ तथा आनाह कहिये पेट फूलना ऐसे रोगीको वैद्य त्याग देय ॥

मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि इन ममेंनिं चीट लगनेके सामान्य लक्षण ।

श्रमः प्रलापः प्रतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्रानिरथोष्णता च । स्रस्तांगता सूर्छनसूर्ध्वातस्तीत्रा रूजो वातकृताश्च तास्ताः ॥ १८॥ आंसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्त्रथेव । दृशार्द्धसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ १९॥ अम, अनर्थभाषण, गिरना, इन्द्रिय और मन इनको मोह, हाथ पैरका फैलाना, उल्लानि, उल्लानि, अंगोंमें शिथिलता, मूर्च्छा, श्वासका चढना, वातजन्य तीव पीडा, मांसका घोया हुआ पानी ऐसा रुधिर बहे, सर्व इन्द्रिय विकल होयँ अर्थात् सब इन्द्रिय योंका व्यापार बन्द हो जाय ये लक्षण मांस आदि पाच मर्माविद्र होनेसे होते हैं॥

मंगरहितशिराविद्यके लक्षण।

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेत्तत्क्षणजश्च वायुः।

करोति रोगान्विविधान्यथोक्तािष्ठरासु विद्धास्वथवा क्षतासु ॥२०॥

शिरा कहिये (नाडी) विंध जाय, अथवा शिरामें घाव हो जाय उसमेंसे इन्द्र• गोप (वीरबहूटी कीडों) के समान लाल तथा पुष्कल रुधिर स्रवे तथा रक्तक्षय होनेसे वायु कुपित होकर अनेक प्रकारके (आक्षेपकादि) रोग उत्पन्न करे हैं॥ स्नायुविद्यके लक्षण।

कौञ्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च । चिराद्वणो रोइति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्थेत् ॥ २१ ॥

कुबडापना, श्रीरके अवयवोंका गिरना, काम करनेसे असमर्थपना, बहुत पीडा और जिसका व्रण बहुत दिनमें भरे, उसकी स्नायु विद्धभई ऐसे जाने ॥

सन्धिविद्धके लक्षण ।

शोथाभिवृद्धिस्तुमुला रूजश्च बलक्षयः पर्वसु भेदशोथौ । क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु स्यात्सर्वकर्मोपरमश्च लिङ्गम् ॥ २२ ॥

चल अथवा अचल संधिका वेध होनेसे स्जन बहे, पीडा बहुत होय, शक्तिका नाश होय, संधिमें भेदके समान पीडा होय, स्जन होय, कुछ कार्य करे परन्तु उसमें उपराम होय ॥

हर्डु। विधगई हो उसके लक्षण ।

योरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नैति शांतिस्। भिषग्विपश्चिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्॥ २३॥

जिस पुरुषके रातिदेन घोर पीडा होय, जाग्रदादि तीनों अवस्थासे शांति नहीं होय उसके अस्थि ( हड़ी ) विधी है ऐसे श्रेष्ठ वैद्य जाने ॥

मर्मरहितशिरादिकोंके विद्वलक्षण कहके शिरादिमर्मविद्व लक्षणोंका हवाला देते हैं-

यथास्वमेतानि विभावयेत्तु लिङ्गानि मर्मस्वभिताि हतेषु ।

मर्मके ठिकाने चोटके लगनेसे ये पूर्वोक्त लक्षण जानने चाहिये। तुशब्दसे लक्षण
और सामान्य लक्षण होते हैं ऐसे जानना ॥

मांसमर्मके लक्षण नहीं कहे उनको कहते हैं-

पांडुर्विवर्णः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्मस्वभिताङितः स्यात्॥२४॥ जो प्रकृष मांसमर्मके ठिकाने विद्ध होता है, उसका पीला वर्ण, देहका विवर्ण होय और स्पर्शका ज्ञान न होय॥

सर्व ज्ञणके उपद्रव ।

विसर्पः पक्षघातश्च शिरास्तम्भोऽपतानकः । मोहोन्मादत्रणरुजाज्वरतृष्णा हनुत्रहः ॥ २५ ॥ कासरुछर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपश्चः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता त्रणानां त्रणचिन्तकैः ॥ २६ ॥

विसर्प, पक्षाचात, शिरास्तम्भ, अपतानक, मोह, उन्माद, ज्वर, त्रणकी पीडा, प्यास, हनुप्रह, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप ये व्रणरोगके सोलह उपद्रव व्रणरोगके जाननेवालोंने कहे हैं ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां आगन्तुत्रण ( सद्योव्रण ) निदानं समाप्तम् ॥

## अथ भग्ननिदानम्।

—a:♦=====•\$>=—

भग्न दो प्रकारका है एक सज़ण और दूसरा ज़णरहित, इनमें सज़णको कहकर ज़णरहितको कहते हैं—

भग्नं समासाद्विविधं हुताज्ञ कांण्डे च संधी च हि तत्र संधी। हे अग्निवेश! कांडभंग और संधिभंग मिलकर संक्षेपसे भग्नरोग दो प्रकारका है॥ सन्धिभंगके लक्षण।

उत्पद्धविश्चिष्टविवर्तितं च तिर्यक्च विक्षिप्तमध्य षोढा ॥ १ ॥ तहां संधिस्थानका भग्नरोग छः प्रकारका है । उनके नाम कहते हैं—उत्पिष्ट, विवर्तित, तिर्थक्, विक्षिप्त और अधःक्षिप्त । भग्ननाम टूटनेका है ॥ संधिमंगके सामान्य लक्षण ।

प्रसारणाकुंचनवर्तनोत्रा रुक्स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम् । सामान्यतः सन्धिगतस्य छिङ्गं-

१ " कांडमस्थिकांडः" काण्डेन नलककपालवलयतरुणरुचकानां महणम् । २ द्वयोरस्थ्नोः क्षेषानं संधिः ॥

फैलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे घोर पीडा होय और स्पर्श सहा न जाय ये संधिभग्नके सामान्य लक्षण हैं॥

-**डिंग्**ष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात् ।

विशेषतो रात्रिभवा रुजा च-

उत्पिष्टमें संधिके चारों ओर स्नजन होय और रात्रिमें पीडा बहुत होय, संधिके हाड दोनों आपसमें घिसे उसको उत्पिष्ट ऐसे कहते हैं ॥

#### विश्विष्टने तौ च हजा च नित्यम् ॥ २ ॥

विश्लिष्ट संधियोंमें सूजन और रात्रिमें पीडा ये होकर सर्व कालमें अत्यन्त पीडा होय और टित्पष्टकी अपेक्षा इतने लक्षण विश्लिष्टमें विशेष होते हैं अर्थात् संधि शिथिलमात्र होय इसमें हाडके हटनेसे बीचमें गलेटा हो जाय ॥

#### विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीवाः-

विवर्तित संधिमें दोनों तरफके हाड संधिसे पलटजायँ तब अत्यन्त पीडा होय इस संधिमें हाड दोनों तरफ फिरा करें ॥

तिर्यग्गते तीव्रहजो भवन्ति ।

हड्डीके तिरछे हटनेसे पीडा बहुत हो और एक हड्डी संविस्थान छोडकर टेढी होजाय ॥

क्षितेऽतिशूछं विषमा रूगस्थ्रोः-

संधिहड़ी एक उपरको हटजाय तो अत्यन्त पीडा होय और हाडोंमें कम ज्यादा पीडा होय, इस जगह हड़ीकी कियासे अथवा दोनों हड़ियोंकी कियाकरके दोनों हाड परस्पर समीपसे दूर होजाय ॥

-क्षिते त्वधो क्रिवघटश्च सन्धेः ॥ ३ ॥

संधिकी हड़ी एक नीचेको हटजाय तो पीडा होय और संधिकी विरुद्ध चेष्टा होय, इसमें संधिके हाड परस्पर दूर होयँ परन्तु किंचित् नीचेको गमन करे॥

अब कांडभग्नको कहते हैं-

काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णविचूर्णितं पिचितमस्थिछाहिका । काण्डेषु भग्नं त्वतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् ॥ ४॥ छित्नं द्विधा द्वादश्रधापि काण्डे—

कांडमप्र बारह प्रकारके हैं- १ कर्कटक, २ अश्वकर्ण, ३ विचूर्णित, ४ विचित, ५ अस्थिछाङ्किका, ६ कांडभप्र, ७ अतिपातित, ८ मजागत, ९ स्फुटित,

१० वक्त और दो प्रकारके छिन्न । १ कर्कटक-अर्थात् हाड दोनों ओरसे द्वकर वीचमें ऊंचासा होय । २ अश्वकर्ण-घोडके कानके समान जो हाड हो जाय । ३—विचूर्णित चुरकट होगया हो, वह शब्दसे अथवा स्पर्शसे जाना जाय । ४ पिडित- ित्वा भया हाड । ५ अस्थिछा छिका-हाडका कोई भाग छिछकेके समान उसड कर रहा है सो । ६ कांडभप्र-हड़ीका क्यूंड टूटना । ७ आतिपात-सम हाड टूटे सो । ८ मजागत-हड़ीके अवयव मजामें प्रवेश कर मजाको वाहर निकाले। ९ स्फुटित- जिस हड़ीके बहुत टुकटे होजायँ । १० वक्त-हड़ी तिरछी होजाय वह भी भग्नमें गिनी जाती है । ११-१२ छिन्न-१ वारीक वारीक बहुतसे टुकडे होजायँ सो और दूसरा एक ओरसे टूटकर दूसरी तरफ निकले है ॥

कांडभग्नके सामान्य लक्षण ।

-स्नस्तांगता शोथरूजातिवृद्धिः । स्मर्काणसम्बद्धाः ॥ ६ ।

सम्पीडचमाने भवतीह शन्दः स्पर्शासहस्पंदनतोदञ्जलाः॥ ५॥ सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य काण्डे खलु चिह्नमेतत्।

अंगोंमें शिथिलता, सूजन, घोर पीडा, जिस स्थानकी हुड़ी टूटी होय उसजगह पीडाके साथ शब्द होय, हाथके लगानेसे सहा न जाय, हुड़ी फडके, सुई छेदने-कीसी पीडा होय और ग्रूल होय, कभी चैन न पड़े। 'कांड ' इस शब्दसे, नलक, कपाल, वलय, तरुण और रुचक इन पांच प्रकारकी हुडियोंका संग्रह होय है॥

कांड भग्नके (१२) बारह भेदोंसे अधिक मेद होते हैं उतको कहते हैं।

भग्नं तु कांडे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥ ६ ॥ कांडोंमें अनेक प्रकारके भंग होते हैं, तो जिस ठिकाने जैसी आकृतिका होय उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥

कष्टसाध्यके लक्षण ।

अल्पाञ्चिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च । उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ७॥

योडा खानेवाला और जिसकी इन्द्रिय स्वाधीन न होय वात प्रकृतिवालेकी ज्वरादि उपद्रवसंयुक्त ऐसे पुरुषकी हड़ी टूटनेसे बडे कष्टसे साध्य होती है ॥

असाध्य लक्षण ।

भिन्नं कपालं कटचां तु संधिमुक्तं तथा च्युतम् । जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेत्तु विचक्षणः ॥ ८ ॥ कमरकी कपाल हड़ी टूटगई हो अथवा संधिके पासकी हड़ी हटगई हो अथवा स्थानसे छूटगई हो, जंघाकी हड़ीका चूर होगया हो ऐसे रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

#### असंश्चिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् । भग्नं स्तनान्तरे पृष्टे शंखे सूर्धि च वर्जयेत् ॥ ९ ॥

ख्लाटकी हड्डी दुकडे दुकडे हो परस्पर दूर हो जाय, जुडनेके कामके न रहे, अथवा स्तनके वीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख (कनपटी) की हड्डी, मस्तककी हड्डी टूट गई हो उसको वैद्य त्याग दे॥

सावधानता न करनस असाध्यता दिखाते हैं-

#### सम्यक्संधितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनिबंधनात् । संक्षोभाद्रापि यहच्छेद्रिकियां तच वर्जयेत् ॥ ३०॥

इड्डी मली प्रकार जुड भी गई हो उसको अच्छी रीतिसे न राखे अथवा अच्छी रीतिसे बांधे नहीं, उसमें किसीका धका लगनेसे फिर जैसेका तैसा हो जाता है और यह साध्य नहीं होय इसको वैद्य त्याग दे ॥

अस्थिविशेष करके भग्नविशेष कहते हैं-

#### तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च । कपालौनि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ ३३ ॥

तरुण हड्डी नम जाती है या टेढी हो जाती है, नलक हड्डी चिर जाती है। कपालास्यि फूट टूक कर टूक हो जाय, रुचकास्थि (दन्तादिक) हड्डी टुकडा होकर गिरपडे ॥

इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां भग्नानिदानं समाप्तम ॥

१ प्रुश्रुते–जानुनितंबांसगण्डतालुशंखवंश्रणशिरःसु कपालानीति।

## अथ नाडीव्रणनिदानस्।

तादी वणकी सम्प्राप्ति ।

यः शोथमाममतिपक्तमुपेक्षतेऽज्ञो यो वा वर्ण प्रचुरपूय-मसाधुवृत्तः । अभ्यन्तरं प्रविद्याति प्रविद्यर्थे तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः सपूयः॥ १॥ तस्यातिमात्रगमनाहति-रिष्यते तु नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी।

जो मूर्खमनुष्य पकेहुए फोडेको कचा समझकर उपेक्षा करे किंवा वहत राध पडे फोडेकी उपेक्षा करदे, तब वह वढीहुई राध पूर्वोक्त त्वङ्मांसादिक स्थानमें जाकर उनको भेद कर वह वहुत भीतरही पहुँच जाय, तब एक मार्ग कर उसमें वह राध नाडीके समान बहे इसीसे इसको नाडीव्रण ( नासर ) कहते हैं ॥

नाडीव्रणकी संख्यारूप सम्प्राप्ति ।

दोषैक्षिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च संमूर्ज्छितरिप च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

पृथक् पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १ और शल्यसे १ ऐसे नाडीव्रण पांच प्रकारका है ॥

वातज नाडीव्रणके सक्षण ।

#### तत्रानिछात्परूषसूक्ष्मसुखी सञ्जूला फेनाजुविद्धमधिकं स्रवाति क्षपासु ।

बादीसे नाडीव्रणका मुख रूखा तथा छोटा होय और शूल होय, उसमेंसे फेन-युक्त स्नाव होय, रात्रिमें अधिक स्रवे ॥

पित्तके नाडीव्रणके लक्षण ।

पित्तान्त तृङ्ज्वरकरी परिदाहयुक्ता

पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३ ॥ वित्तके नाडीव्रणमें प्यास, ज्वर और दाह होय, उसमेंसे पीछे रंगका और वहुत गरम राध स्रवे और दिनमें स्नाव अधिक होय ॥

कफजनाडीव्रणके लक्षण ।

#### ज्ञेया कफाद्वहुघनाऽर्जुनिविच्छलाम्ना स्तन्धा सकंडुररुजा रजनीप्रवृद्धा ।

कफज नाडीव्रणमें सफेद, गाढी, चिकनी राध निकले, खुजली चले, रातमें स्नाव बहुत होय ॥

सनिपातज नाडीन्नणके लक्षण।

दाह्ज्वरश्वसनमूर्च्छनवक्त्रशोषा यरूयां भवन्ति विहितानि च रुक्षणानि । तामादिशेत्पवनिपत्तकफत्रकोषाद्वोरामसुक्षय-करीमिव कालरात्रिम् ॥ ४ ॥

जिस नाडीव्रणमें दाह, ज्वर, श्वास, मूच्छी, मुलका सूलना और पूर्वोक्त रूक्षण होय उसको त्रिदोषकोपजन्य नाडीव्रण जानना, इसको अयंकर प्राणनाश करनेवाले कालरात्रिके समान जानना ॥

शल्यज नाडीव्रण ।

नष्टं कथंचिद्जुमार्गमुद्गिरितेषु स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति । सा फेनिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं स्नावं करोति सहसा सरुजं च नित्यम् ॥ ६॥

किसी प्रकारते शल्य (कण्टकादि) उक्तस्थानमें पहुँचकर टूट जाथ तो नाडी-व्रणको उत्पन्न करे, उस नाडीव्रणमेंसे झाग मिला तथा रुधिरयुक्त मथेके समान गरम नित्य राघ बहे तथा पीडा होय ॥

साध्यासाध्य रुक्षण ।

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छेषाश्चतस्रः खळु यत्नसाध्याः ॥ ६ ॥ त्रिदोषजन्य नाडीव्रण साध्यः नहीं होय, बाकीके चार नाडीव्रण यत्न करनेसे साध्य होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरानिर्मितमाधवार्थबोधिनीभाषाटीकायां नाडीव्रणरोगनिदानं समाप्तम् ॥

#### भाषाटीकासमेत।

## अथ भगन्दरनिदानम्।

गुद्रस्य द्वचंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिटिकाऽऽर्तिकृत् । भिन्नो भगन्द्रो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः॥ १॥

गुदाके समीप दो अंगुल उंची पिछाडी एक पिडिका (फुन्सी) हो उसमें चहुत पीडा होय, पिडिका फूटजाय उसको भगन्दररोग कहते हैं, सुश्रुतने इसकी निरुक्ति इस प्रकार करी है यथा—" गुद्भगविस्तप्रदेशदारणात् भगन्दरः " इति । भगशब्द् इस जगह गुदावाचक है । सो भोजने कहा भी है—" भगः परिसमन्ताच्च गुदं विस्ति-स्तथेव च। भगवद्दारयेयस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः ॥ " इति । यह भगन्दररोग पांच प्रकारका है, यह संख्या कहना केवल रक्तज इन्द्रज भगन्दर सम्भावना निवा-रणार्थ जानना ॥

इसके पूर्वरूप प्रन्थांतरोंसे लिखते हैं-

कटीकपारुनिस्तोददाइकण्डूरुजादयः। भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यति भगन्दरे॥ २॥

कमरमें, कपालास्थिमें सुईसी चुमे, दाह होय, खुजली चले, पीडा होय ये लक्षण जब भगन्दर होनहार होय है तब होते हैं, इस जगह भी कपालास्थि पूर्वोक्त जाननी अर्थात् जो नाडीत्रणमें कह आये हैं॥

शतपोनकके लक्षण।

कषायरू क्षेरतिकोपितोऽनिल्हत्वपानदेशे पिडिकां करोति याम् । उपेक्षणात्पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नारुणफेनवाहिनी ॥ तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां व्रणेरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥ ३ ॥

कसैंछे और रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यन्त कुपित होकर युदास्थानमें जो पिडिका (फुन्सी ) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुन्सियां पर्के और फूट जायँ तब पीडा होय तथा लाल झाग मिलि राध वहे तथा उसमें अनेक छिद्र हो जायँ उन छिद्रोंमें होकर मूत्र मल और रेत (शुक्र) वहे, चालनीक्से अनेक छिद्र होयँ इसी कारण इस रोगको शतपोनक कहते हैं। शतपोनक नाम संस्कृतमें चालनीका है॥

उष्ट्रशिरोधरके लक्षण।

प्रकोपणैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिडिकां गुदाश्रिताम् । तदाञ्जपाकाहिमपूयवाहिनीं भगंदरं तूष्टशिरोधरं वदेत् ॥ ४ ॥

पित्तकारक पदार्थ खानेसे कुपितभया जो पित्त सो ग्रुदामें लाल रंगकी पिडिका उत्पन्न करे, वह शीघ्र पककर उनमेंसे गरम राध वहे । ये पिडिका (फुन्सी) ऊँटकी नाडके समान होयँ इसीसे इसको उष्ट्रशिरोधर नाम कहते हैं ॥

परिस्रावीभगन्दरके लक्षण ।

कण्डूयनो घनस्रावी कठिनो मंद्वेदनः। श्वेतावभासः कफजः परिस्रावी भगंद्रः॥ ५॥

कफसे प्रगट भये भगन्दरमें खुजली चले तथा गाढी राध बहे, पिडिका कठिन होयँ, पीडा थोडी होय, वर्ण सफेद होय, उसको परिस्नावी भगन्दर कहते हैं ॥ शम्बूकावर्तके लक्षण।

बहुवर्णरुजास्नावाः पिडिका गोस्तनोपमाः। शंबुकावर्तवन्नाडी शंबुकावर्तको मतः॥ ६॥

जिसमें गोंके थनके समान अनेक पिडिका होयँ, उनका रंग पीला और स्नाव अनेक प्रकारका होय, व्रण शंखके आँटेके समान होय, इसको श्रम्बूकावर्त कहते हैं।। उन्मार्गभगन्दरके लक्षण ।

क्षताद्गतिः पायुगता विवर्धते ह्यपेक्षणात्स्युः कृमयो विदार्यते । प्रकुर्वते मार्गमनेकधामुखेर्त्रणैस्तदुन्मार्गिभगंदरं वदेत् ॥ ७॥

गुदामें कांटे आदिके लगनेसे क्षत ( घाव ) हो जाय, उस घावकी उपेक्षा कर-नेसे कृमि पडजायँ, वे कृमि उस क्षतको विदारण करें ऐसे वह घाव गुदापर्यंत बढ-कर पहुंचे तथा कृमि उसमें अनेक मुखवाले ( त्रण ) घाव करलेवें इसको उन्मागि-भगन्दर कहते हैं ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगंद्राः । तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८॥

सब भगन्दर दुःसाध्य हैं तिनमें भी त्रिदोपका भगन्दर असाध्य है और क्षतज विशेषकर असाध्य है ॥

असाध्यके लक्षण।

वातमूत्रपुरीषाणि किमयः शुक्रमेव च । भगंद्रात्प्रस्रवन्ति नाशयन्ति तमातुरम् ॥ ९ ॥

जिस भगन्दरमेंसे अधीवायु, मूत्र, विष्ठा, कृमि और वीर्य वहे उस रोगीका नाज्ञ होय ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां भगन्दरनिदानं समाप्तम् ॥

## अथोपदंशनिदानम् ।

उपदंशके कारण ।

#### हस्ताभिषातात्रखदन्तषाताद्याननाद्वत्यतिसेवनाद्वा । योनिप्रदोषाच भवंति शिश्रे पंचोपदंशा विविधापचारैः॥ १ ॥

हाथकी चोट लगनेसे, नख, दांतके लगनेसे, अच्छी रीतिसे न धोनेसे, अत्यन्त स्त्रीसंगके करनेसे अथवा योनिके दोषसे अर्थात् दीर्घ कडे बाल जिसके ऊपर होयँ अथवा खारी गरम जलके धोनेसे, ब्रह्मचर्यवाली स्त्रीसे गमन करनेसे इत्यादिक कारणोंसे लिंगमें उपदंश ( गर्मीका रोग ) होय है। वह पांच प्रकारका है।

वातोपदंशके लक्षण।

#### सतोद्भेदस्फुरणेः सक्वाणेः स्फोटैव्यवस्येत्पवनोपदंशम् ।

लिंगेन्द्रियके ऊपर काले फोडे उठे, उनमें चोटनेकीसी पीडा होय, तोडनेकीसी पीडा होय और स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥

पित्तोपदंश व रक्तोपदंशके लक्षण ।

## पीतिर्बहुक्कदुयुतिः सदाहैः पित्तेन रक्तात्पिश्चितावभासैः॥ २ ॥

पित्तके उपदंशकरके पीले रंगके फोडे होते हैं। उनमेंसे पानी बहुत वहै, दाह होय, रुधिरके उपदंशसे मांसके समान लाल रंगके फोडे होयें॥

कफोपदंशके लक्षण ।

## सकण्डुरैः शोथयुतिर्महद्भिः शुक्कैर्घनम्नावयुतिः कफेन।

कफके उपदंश करके सफेद मोटे फोडे होयँ, उनमें खुजली चले, सूजन होय और गाढी राध बहे ॥

सन्तिपातोपदंशके लक्षण ।

#### नानाविधस्रावरूजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ॥ ३ ॥

जिस उपदंशमें अनेक प्रकारका स्नाव होय, पीडा होय यह त्रिदोषज उपदंश असाध्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

विशीर्णमांसं कृमिभिः प्रनम्धं मुष्कावशेषं परिवर्जयेत्तु ।

जिस उपदंश करके लिंगका मांस गल गया हो और कृामि लिंगको खाय जार्वे केवल अण्डकोश मात्र रहजाय, उसको वैद्य त्याग दे ॥

असाध्य लक्षण ।

संजातमात्रे न करोति सूढः किया नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन शोधिकिमिदाइपाकैर्विशीर्णीशिश्रो म्रियते स तेन ॥ ४॥

उपदेशके होतेही जो मूर्ख मनुष्य विषयमें आसक्त होकर समयपर इसका उप-चार नहीं करें उसका लिंग थोडे दिनमें स्जनयुक्त हो और कीडे पडें और उसमें दाह और पाकभी होय, पीछे वह गलजाय ऐसा रोगी मरजाय ॥

लिंगवर्तिके लक्षण।

अंकुरेरिव सङ्घातेरुपर्युपरि संस्थितैः ।
कमण जायते वर्तिस्ताम्रचूडिशलोपमा ॥ ६ ॥
कोशस्याभ्यन्तरे संधौ सर्वसंधिगतापि वा ।
छिङ्गवर्तिरिति ख्याता छिङ्गार्श इति चापरे ॥ ६ ॥
कुलित्थाकृतयः केचित्केचित्पद्मद्छोपमाः ।
मेद्रसन्धौ नृणां केचित्केचित्सर्वाश्रयाः स्मृताः ॥ ७ ॥
रुजादाहार्तिबहुलास्तृष्णातोदसमन्विताः ।
स्त्रीणां पुंसां च जायंते उपदंशाः सुदारुणाः ॥ ८ ॥

मुरगेकी चोटीके समान लिंगके ऊपर मांसके अंकुर एकके ऊपर एक प्रगट होयें, कोषकी भीतरकी मणिमें अथवा सर्व सिन्धयोंमें तो इस रोगको लिंगवर्ति कहते हैं और कोई लिंगाई। कहते हैं, यह त्रिदोषजन्य है। इसमें मांसके अंकुर कुल्थीके समान और कोई पद्मदलके समान, किसीके अण्डकोशकी संधिमें किसीके सर्व आश्यमें होते हैं और पीडा, दाह बहुत होय, प्यास, नोचनेकीसी पीडा होय, स्वी पुरुषोंके यह उपदंश घोर पीडाकारक होते हैं। इसमें "कुलित्थाकृतयः" यहांसे लेकर "स्वीणां पुंसां च जायन्ते" यहांतक पाठ क्षेपक है, माधवका नहीं और स्वियोंके भी गरमीका रोग होय है यह मत सुश्रुतका है परन्तु यह आई पाठ नहीं है॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम्
उपदंशनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ फिरंगरोगनिदानस् ।

उपदंशरोगका ही भेद फिरंगरोग है उसको प्रन्थान्तरसे लिखते हैं— फिरंगशब्दकी निरुक्ति।

फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैष यद्भवेत् । तस्मात्फिरंग इत्युक्तो व्याधिर्व्याधिविञ्चारदैः ॥ १ ॥ फिरंगियोंके देशमें यह रोग बहुधा होता है, इसीसे वैद्य फिरंगरोग कहते हैं॥

विप्रकृष्ट निदान ।

गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् । फिरंगिनोऽङ्गसंसर्गात्फिरंगिण्याः प्रसंगतः ॥ अवेत्तं रुक्षयेत्तेषां रुक्षणैर्भिषजां वरः ॥ २ ॥

गन्धरोग यह फिरंग रोग है सो मनुष्योंके अंग्रेजोंके संसर्गसे अथवा फिरंगिणी (मेम) के प्रसंग करनेसे होता है, इसको इसके आगे जो लक्षण कहेंगे उनसे जानना॥ इसका रूप।

> फिरंगस्त्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा। बहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ज्रवे॥ ३॥

फिरंगरोग तीन प्रकारका है—१ बाहर होय, २ भीतर होय है और तीसरा बाहर भीतर दोनों स्थानमें होय है, उनके लक्षण कहता हूं ॥

तत्र बाह्यः फिरंगः स्याद्विस्फोटसदृशाल्परुक् । स्फुटितो त्रणवद्वैद्यैः सुलसाध्योऽपि स स्मृतः ॥ ४ ॥

तहां वाहरका फिरंगरोग फोडेके समान थोडी पीडाकर्ता होय है और फोडेके समान ही फूटे हैं, यह सुखसाध्य है ॥

संधिष्वाभ्यन्तरः स स्यादुभयोर्रुक्षणैर्युतः । कष्टदोऽतिचिरस्थायी कष्टसाध्यतमश्च सः॥ ५॥

और जो फिरंग सन्धियोंके भीतर होय अथवा दोनों बाहर और भीतरकी फिरंगके लक्षण मिलते होंय, वह अतिकष्ट देनेवाला बहुत कालतक रहनेवाला कप्टसाध्य है ॥

फिरंगरोगके उपद्रव।

कार्र्य बलक्षयो नासाभंगो बहेश्व मंदता। अस्थिशोषोऽस्थिवकत्वं फिरंगोपद्रवा अमी॥ ६॥

देह कूश होजाय, बल नाश होजाय, नाक बैठ जाय, अग्नि यन्द हो जाय, हड़ी सखे तथा हड़ी टेढी हो जाय, ये फिरंगके उपद्रव हैं॥

साध्यासाध्य कन्नसाध्य ।

बहिर्भवो भवेत्साध्यो नूतनो निरुपद्रवः। आध्यन्तरस्तु कप्टेन साध्यः स्याद्यमामयः॥ ७ ॥ बहिरंतर्भवो जीर्णः श्लीणस्योपद्रवैर्धुतः । बोध्यो व्याधिरसाध्योऽयमित्यूचुर्भुनयः पुरा ॥ ८॥

जी फिरंग बाहर होय. नया और उपद्रवरहित होय वह साध्य है और श्रीतर होय वह कष्टसाध्य है और जो बाहर भीतर दोनों ठिकानेपर होय तथा पुराना पडजाय और उपद्रवयुक्त होय, वह फिरंगरोग असाध्य है ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभापाटीकायां फिरंगरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ ग्रुकरोगनिदानम्।

अक्रमाच्छेफसो वृद्धिं योऽभिवाञ्छति सूढधीः।

व्याधयस्तस्य जायन्ते दृश चाष्टी च श्रूकजाः ॥ १ ॥ जो मन्दबुद्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त कमके बिना लिंगको मोटा करा चाहै वह विषक्तिमका लिंगके ऊपर लेपादिक करे अथवा जलयोग वात्स्यायनऋषिके कहे उनका साधन करे उसके १८ प्रकारके ग्रुकरोग होते हैं ॥

सर्विपिकाके लक्षण।

गौरसर्षपसंस्त्याना शूकदुर्भग्रहेतुका । पिडिका श्रेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्विपका च सा ॥ २ ॥

द्रष्टजलजन्तका द्रष्ट्रशितिसे लेप करनेसे फफ, वात कुपित होकर सफेद सरसोंके समान जो पिडिका (फुन्सी) होय उसको सर्पपिका कहते हैं ॥

अन्नीलाके लक्षण ।

कठिना विषमेर्भुमेर्वायुनाऽष्टीलिका भवेत्।

अप्रसक्त शूकोंके लेपसे वायु कुपित होकर करडी निहाईक समान पिडिका होय और विषम किहये कोई छोटी और कोई बडी और श्रुप्त किहये टेडे ऐसे शूफ कहिये मांसांक्ररोंसे ज्याप्त होय उसको अष्ठीला कहते हैं।।

प्रनिथतके लक्षण ।

शूकिर्यत्पूरितं शश्वद्यंथितं नाम तत्कृषात् ॥ ३ ॥ निरन्तर शूकलेप करनेसे लिंगेन्द्रियके ऊपर गांठ पैदा होय, उसे प्रन्थित कहते हैं ॥ अभिकाके लक्षण ।

कुंभिका रक्तिपत्तीतथा जांबवास्थिनिभाऽशुभा । रक्तिपत्तसे जामुनकी गुठलीके समान, काले रंगकी पिडिका होय, उसकी कुंभिका ऐसे कहते हैं ॥

अलजीके लक्षण ।

तुल्यजां त्वलजीं विद्याद्यथात्रोक्तं विचशुणैः ॥ ४ ॥
यह पिडिका प्रमेहपिटिकामें जो अलजी नाम पिडिका कह आये हैं उनके समान लाल काले फोर्डोसे न्याप्त होय तथा उसके लक्षण पूर्वोक्त पिडिकाकेसे होय हैं ॥

मिटतके लक्षण ।

मृदितं पीडितं यत्त संरव्धं वातकोपतः । ग्रूकपीडा होनेके अनन्तर लिंगको हार्यांसे मीडनेसे अथवा दावनेसे वायुके कोपसे लिंग सूज जाय ॥

संम्दिपिडिकाके लक्षण।

पाणिभ्यां भृशसंसूढे संसूढिपिडिका भवेत् ॥ ५ ॥
हेप करनेके अनन्तर जब लिंगमें खुजली चलै तब उसकी दोनों हाथोंसे खूब
खुजांवे तब एक मूढ (विना सुलकी) पिडिका होय उसको संमूढिपिडिका कहते हैं॥
अवमंथके लक्षण।

दीर्घा बह्वचश्च पिडिका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः। सोऽवमंथः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्वकृत्॥ ६॥

कफरक्तसे लम्बी और अनेक तथा बीच बीचमें फूटी हुई ऐसी जो पिडिका लिंगमें होयँ, उसके होनेसे रोमाश्च और पीडा होय, इस रोगको अवमंथ ऐसे कहते हैं ॥ पुष्कारकाके लक्षण।

> पित्तशोणितसंभूता पिडिका पिडिकाचिता। पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा॥ ७॥

पित्तरक्तसे उत्पन्न हुई पिडिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी र फुन्सियां होय और वह कमलके भीतरकी केसरके समान सब फुन्सी होयँ उसको पुष्क-रिका ऐसे कहते हैं ॥ स्पर्शहानिके लक्षण ।

रूप र्ज्ञानिं तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम् । शूकका लेप करनेसे रुधिर दूषित होकर त्वचाके स्पर्शज्ञानको नष्ट करे है ॥ उत्तमाके लक्षण ।

सुद्रमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवाश्य याः। व्याधिरेषोत्तमा नाम श्रूकोऽजीर्णनिमित्तजः॥ ८॥

ज्ञूकका वारम्वार लेप करनेसे रक्तांपेत कुपित होकर मूंग उडदके समान लाल फुन्सी लिंगेन्द्रियमें होयँ उसको उत्तमा कहते हैं ये अजीर्णके कारण होती है ॥ शतपोनकके लक्षण।

> छिद्रैरणुमुखेर्छिगं चितं यस्य समंततः। वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शतपोनकः॥ ९॥

जिस पुरुषके लिंगमें अनेक बारीक छिद्र हो जायँ, यह व्याधि वातशोणितसे मगट होती है इसको शतपोनक कहते हैं ॥

त्वक्पाकके लक्षण।

वातिपत्तकृतो यस्तु त्वक्पाको ज्वरदाह्वान् ॥ १०॥ वातिपत्तसे छिंगकी त्वचा पक जाय और उसमें ज्वर दाह होय है॥ शोणतार्बुदके लक्षण।

कृष्णेः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडिकाभिर्निपीडितस् । यस्य वास्तुरुजा चोत्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदस् ॥ ११ ॥

जिस पुरुषकी लिंगोन्द्रियके ऊपर काले लाल फफोले और पिडिका (फुंसियां) हों वे पीडित हों तथा व्रणके स्थानमें पीडा होय उसको शोणितार्बुद कहते हैं ॥ मांसार्बुदके लक्षण ।

मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांससम्भवम् ।

मांस दुष्ट होनेसे मांसार्जुद प्रगट होता है ॥

मांसपाकके लक्षण ।

र्हिते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः। विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ॥ १२॥

जिसकी इन्द्रियका मांस गलजाय और अनेक प्रकारकी पीडा होय यह व्याघि जिन्, क है, इस व्याधिको मांसपाक कहते हैं ॥ विद्रधिके लक्षण।

विद्रिधि सन्निपातेन यथोक्तमिनिर्विद्यात् ॥ ३३ ॥ विद्रिधिनिदानमें जो सन्निपातिद्रिधिके लक्षण कहे हैं वे ही यहां विद्रिधिशूकके लक्षण जानने ॥

तिलकालकके लक्षण।

कृष्णानि चित्राण्यथ वा श्रूकानि सविषाणि तु । पातितानि पचंत्याशु मेद्रं निरवशेषतः ॥ १४ ॥ कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यंते यस्य देहिनः । सन्निपातसमुत्थांस्तु तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ १५ ॥

काले अथवा चित्रविचित्र रंगकेसे विपश्चकोंके लेप करनेसे तत्काल सर्व लिङ्ग पक जाय तथा सब मांस तिलके सहश काला होकर गलजाय, इस त्रिदोपोत्पन्न ज्याधिको तिलकालक कहते हैं॥

असाध्य शूकदोषके लक्षण।

तत्र मांसार्बुदं यच मांसपाकश्च यः स्मृतः । विद्रधिश्च न सिध्यंति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

तिस शूकदोषमें मांसार्जुद, मांसपाक, विद्रिध और तिलकालक ये चार असाध्य हैं॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां झूकदोषानिदानं समाप्तम् ॥

## अथ कुष्ठनिदानम्।

विरोधीन्यन्नपानानि द्रविह्मग्धगुरूणि च।
भजतामागतां छिर्दै वेगांश्चान्यान्त्रतिन्नताम् ॥ १ ॥
व्यायाममितसन्तापमितिभुक्तवा निषेविणाम् ।
श्चीतोष्णछंघनाहारान्त्रमं मुक्तवा निषेविणाम् ॥ २ ॥
धर्मश्रमभयार्त्तानां द्वतं शीतांबुसेविनाम् ।
अजीर्णाध्यश्चनानां च पंचकर्मापचारिणाम् ॥ ३ ॥

नवान्नद्धिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम् । माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनाम् ॥ ४ ॥ च्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने निद्धां च भजतां दिवा । विप्रान्गुरून्धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ॥ ५ ॥ वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वयक्तं मांसमंबु च । दूषयंति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ अतः कुष्ठानि जायंते सप्त चैकाद्शैव च ॥ ६ ॥

विरोधी किहिये क्षीरमस्त्यादि, पतले, स्नेह्युक्त, भारी ऐसे अन्नपानके सेवन करनेसे रहके वेगको रोकनेसे और अन्य वेग किहिये मलमूत्रादिवेगोंके रोकनेसे, भोजन करके अत्यन्त व्यायाम (दण्डकसरत) अथवा अतिसंताप (स्र्यका ताप) सह- नेसे, शीत, गरमी, लंघन और आहार इनके सेवन उक्त कम छोडकर करनेसे धूप, श्रम और भय इनसे पीडित होय और उसी समय शीतल जल पीवे, कचा अन्न भक्षण करनेसे तथा भोजनके उत्पर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन, नस्यकर्म इन पंचकर्मके करते समय अपथ्य करनेसे, नया अन्न, दही, मछली, अत्यन्त खारी खट्टा पदार्थके सेवन करनेसे, उडद, मूरी, पिठीकी बनी वस्तु, तिल, दूध, गुड इनके खानेसे, अन्नके पचे विना खीसंग करनेसे तथा दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण गुरु इनका तिरस्कार करनेसे, पापकर्मके आचरण करनेसे ऐसे पुरुषोंके वातादिक तीनों दोष त्वचा, रुधिर, मांस और जल इनको दुष्ट कर कुछरोग (कोड) उत्पन्न करे, कुछ होनेके बातादि तीनों दोष और त्वचादि दूष्य ये सात पदार्थ अवश्य कारणभूत हैं इनसे ही अठारह प्रकारके कुछ होते हैं, तिनमें सात महाकुछ और ग्यारह क्षुद्र कुछ हैं ॥

कुष्ठोंको त्रिदोषजत्व भी होनेसे दोषाधिक्यसे वे सात प्रकारके हैं सो कहते हैं-

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्रंद्धैः समागतैः । सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिको मतः ॥ ७ ॥

पृथक पृथक दोषों करके ३, इन्द्रज ३ और सिनिपातसे १ सब मिलकर सात कुछ भये। सब कुछ त्रिदोष होनेपर भी जो दोष अधिक होय उसीसे व्यवहार करना चाहिये अर्थात् जिस दोषके लक्षण मिलें उसी दोषका कुछ जानना जैसे " बातेन कुछं कापालं " अर्थात् बाताधिक्य होनेसे कापाल कुछ होता है॥ कुछके प्रवेखप।

अतिश्रक्षणसरस्पर्शस्वेदास्वेद्वविवर्णता ॥ ८ ॥

दाहः कंडूस्त्वि स्वापस्तोदः कोछोन्नातः क्रमः। त्रणानामधिकं शूलं शीत्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः॥९॥ रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम्। रोमहर्षोऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठस्थणमञ्जम्॥ १०॥

जिस ठिकाने कुछ होनहार होय उस जगह हाथों से अत्यन्त चिकना मालूम होय अथवा खरदरा मालूम होय, उस ठिकाने पसीने आवे अथवा नहीं आवे तथा उस ठिकानेका वर्ण पलट जाय, दाह होय, खुजली चले, त्वचाको स्पर्श मालूम न होय, नोचनेकीसी पीडा होय, विपेली माखीके काटनेके सहश चकत्ते उठे, परिश्रम करे विना देहमें श्रम होय, त्रणमें पीडा अधिक होय, उन फोडोंकी उत्पत्ति शीघ्र होकर बहुत दिवसपर्यंत रहे, जब फोडा भरनेको होय तब रूखे रहें उनका थोडे निमित्त होनेसे कोप होय, रोमांच होय और रुधिर काला पडजाय, ये कुछ होनेके पूर्वरूप होते हैं॥

सत महाकुष्टोंके लक्षण।

#### कृष्णारूणकपालाभं यद्रक्षं परुषं तनु । कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ ११ ॥

कापालकुष्ठ जो काले तथा लाल खोपडीके सदश, रूखे, खरखरे, पतले ऐसे त्वचावाले तथा नोंचनेकीसी अधिक पीडायुक्त होयँ, वे दुश्चिकित्स्य हैं अर्थात् चिकित्सा करनेमें कठिन हैं। इसको कापालकुष्ठ कहते हैं॥

औदुम्बरकुष्टके लक्षण ।

#### रुग्दाहरागकंडूभिः परीतं लोमपिंजरम् । उद्वंबरफलाभासं कुष्टमौदुंबरं वदेत् ॥ १२ ॥

औदुम्बरकुष्ठ शूल, दाह लाल और खुजली इनसे व्याप्त होय, इसमें बाल कपिलवर्णके होयँ तथा ये गूलरफलके समान होते हैं ॥

मण्डलकुष्ठके लक्षण।

#### श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमंडलम् । कृच्छ्रमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मंडलमुच्यते ॥ १३ ॥

मण्डलकुष्ठ सफेद, लाल, कठिन, गीला अथवा जलयुक्त, चिकना, जिसका आकार मण्डलके सहश जपरको उठा होय तथा एक दूसरेसे मिला होय, ऐसा यह मण्डलकुष्ठ कष्टसाध्य है ॥ ऋक्षजिह्दुकुके लक्षण ।

#### कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तः श्यावं सवेदनम् । यद्दश्जिह्वासंस्थानमृक्षजिह्वं तदुच्यते ॥ १८ ॥

ऋक्षजिद्वकुष्ठ कठोर, अन्तिविषे लाल होय, वीचर्मे काला होय, पीडा करे तथा रीछके जीभके समान होय है॥

पुण्डरीककुष्ठके लक्षण ।

#### सश्चेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद्छोपमम् । सोत्सेधं च सरागं च पुंडरीकं प्रचक्षते ॥ १५ ॥

पुण्डरीककुष्ठ पुण्डरीक (श्वेतकमल ) पत्रके समान सफेद होय और उसके अन्त-भाग लाल होयँ, यिकश्चित् ऊंचा निकल आवे और मध्यमें थोडा लाल होय है।।

सिध्मकुष्ठके लक्षण ।

#### श्वेतं ताम्रं च तनु यद्गजो घृष्टं विश्वंचित । प्रायेणोरित तित्तिष्ममठानुकुसुमोपमम् ॥ १६॥

सिध्मकुष्ठ सफेद, लाल, पतली, खुजानेसे भूसीसी उडे। यह विशेषकरके छातीमें होता है (छातीमें कफ प्रधान होनेसे)। प्रायः इसके कहनेसे छातीके अतिरिक्त और स्थानमें भी होय हैं और घीयाके फूलके आकार होय है।।

काकणकुष्ठके लक्षण।

### यत्काकणंतिकावर्णं सपाकं तीत्रवेदनम् । त्रिदोषछिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ॥ १७ ॥

काकणकुष्ठ चिरमिटीके समान लाल अर्थात् बीचमं काला होय और आसपास लाल होय अथवा बीचमं लाल होय और आसपास काला होय, किश्चित् पका तीव्र, पीडायुक्त, जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों यह कुष्ठ अच्छा नहीं होय ॥ ग्यारह क्षद्रकृष्ठोंके लक्षण।

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकछोपमम् ।

तदेककुष्ठं चर्मारूयं बहुरुं हस्तिचर्मवत् ॥ १८॥ चर्मकुष्ठ पसीनारिहत, बहुत जगह व्यापनेवाला, मळलीकी त्वचासमान और जिसका चर्म हाथीके चर्म समान मोटा और कठोर होय उसको चर्मकुष्ठ कहते हैं॥

किटिभकुष्टके लक्षण ।

इयावं किणलरस्पर्शे परुषं किटिभं स्मृतस् ।

किटिशकुष्ठ नीलवर्ण, त्रणकी चटके समान कठोर स्पर्श मालूम होय और परुष किहिये रूप्त होय ॥

वैपादिक कुष्ठके लक्षण ।

वैपादिकं पाणिपादरफोटनं तीव्रवेदनम् ॥ १९॥

वैपादिक जिसमें हाथ और पैर फटनायँ और पीडा बहुत होय, इस विपा-दिकाको विवाई नहीं जानना, क्योंकि चिवाई केवल पैरमें ही होती है और विवा-ईको शाखमें पाददारी कहते हैं और विपादिकामें हाथ पैरोंमें फुन्सी स्थामरंगकी होती हैं और वे फुन्सी चुचाती हैं तथा खुजाती हैं, इसीसे पाददारी भिन्न और विपादिका भिन्न है ॥

अलसकुष्ठके लक्षण ।

कण्ड्मद्भिः सरागेश्च गण्डेरलसकं चितम् ।

खुजलीयुक्त और लाल फफोलोंसे व्याप्त जो कुछ हो उसको अलसककुछ कहते हैं॥

दद्वमंडलकुष्ठके लक्षण ।

सकण्डूरागपिटिकं दद्वमंडलमुद्गतम् ॥ २०॥

दहुमंडलकुष्ठ इसमें खुजली होय, लाल होय और फोडा होय और ये ऊंचे उठ आवें मंडलके आकार गोल उत्पन्न होय, इसीसे इसको ददुमंडल कहते हैं।।

चर्मदलकुष्ठके लक्षण।

> रक्तं सञ्ज्ञ् कंडूमत्रूफोटं यद्दलयत्यि । तचर्मदलमाख्यातमस्पर्शसद्दमुच्यते ॥ २१ ॥

चर्मदलकुष्ठ यह लाल हो, शूलयुक्त, खुनलीयुक्त, फकोलोंसे व्याप्त होकर फूटजाय, इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फटजाय ॥

पामाकुष्ठके लक्षण।

सूक्ष्मा बह्वचः पीडिकाः स्नाववत्यः पामत्युक्ताः कृण्डुमत्यः सदाहाः ।

पामाकुष्ठ पिडिका छोटी और बहुत होयँ उनमेंसे स्नाव होय तथा खुजली चले और दाह होय इस कुष्ठको पामा (खाज) कहते हैं॥

कच्छुकुष्ठके लक्षण ।

सैव रूफोटैस्तीव्रदाहैरूपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुमा स्फिचोश्च ॥ २२ ॥

कच्छुकुष्ठ वही पामा मोटे फोडोंकरके तथा तीव्रदाहयुक्त होय और हार्योमें हो, उसको कच्छु कहते हैं। उग्रा यह चूतडमें होती है।। विस्फोटककुछके लक्षण।

रूफोटाः इयावारुणाभासा विरूफोटाः स्युस्तनुत्वचः ।

विस्फोटक फोडे काले व लाल रंगके होयँ और जिनकी त्वचा पतली होय उसको विस्फोटक कहते हैं ॥

शतार्कुष्ठके लक्षण ।

रकं स्यावं सदाहातिं शतारु स्याद्वहुत्रणस् ॥ २३ ॥

शतारु लाल, होय, स्याम होय, जलन होय, शूल होय तथा जिनमें अनेक फोडे होयँ उसको शतारुकुष्ठ कहते हैं ॥

विचार्चिकाके लक्षण ।

सकण्डः पिडिका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका ।

विचिंका खुजलीयुक्त, काले रंगकी जो फुन्सी (माताके समान ) होय तथा उसमेंसे स्नाव बहुत होय, उसको विचार्चिका कहते हैं। चर्मकुष्ठसे लेकर विचर्चिका-कुछ पर्यंत १२ कुछ होते हैं और पीछे क्षुद्र कुछ ११ कहैं हैं, ऐसी कोई शंका करे उसके निमित्त कहते हैं। विचर्चिका पैरोंमें होकर फूटकर अर्थात् विपादिका होय हैं ऐसे कहनेसे संख्या नहीं बढ़े इस विषयमें भोजको यह मत है ॥

वातजादि कप्रोंके लक्षण ।

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातात्कुष्टं सवेदनम् ॥ २४ ॥ पित्तात्प्रकुपितं दाइरागस्रावान्वितं स्मृतम् । कफात्क्वेदि घनं स्निग्धं सकण्डूक्वीत्यगौरवस् । द्विलिंगं द्वंद्वनं कुष्ठं त्रिलिंगं सानिपातिकम् ॥ २५ ॥

बायुके योगसे कुछ खरदरा, काले रंगका अथवा लालवर्ण रूखा और पीडा-युक्त ऐसा होय है। पित्तके योगसे कुपित कुछमें दाह, लाली और झावयुक्त होय है। कफके योगसे केदयुक्त, सघन, चिकना, खुजली, शीतलता युक्त और भारी ऐसा होय है। इंद्रज कुछमें दो दोषोंके लक्षण होते हैं। सान्निपातिक कुछमें तीन दोषोंके लक्षण होते हैं॥

१ दोषाः प्रदूष्य त्वङ्गांसं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडिकां जनयंत्याशु दाहकण्डूसम-न्विताम् ॥ दास्यते त्वक् खरा रूक्षा पाण्योर्ज्ञेया विचार्चका ॥ पादे विपादिका ज्ञेया स्थाना-न्यत्वाद्विचार्चिका ॥

रसादिसस्यातुगत कुष्टोंके क्रमसे लक्षण।

#### त्वंक्र्ये वैवर्ण्यमंगेषु कुछे रीक्ष्यं च जायते । त्वक्र्वापो रोमहर्षश्च स्वेद्र्यातिप्रवर्तनम् ॥ २६॥

रसधातुगत कुछ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय है, अंग रूखा होय, त्वचा शून्य होय, रोमाश्च हो और पसीना बहुत आवे ॥

रक्तगत कुछके लक्षण ।

कण्डूर्विप्यकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रये ॥ २७ ॥ रक्तगत कुष्ठमं खुजली और राध बहुत होय ॥ मांसगत क्रष्ठके लक्षण ।

बाहुल्यं वक्रशोषश्च कार्कश्यं पिडिकोद्गमः । तोदः स्फोटः स्थिरत्वं चकुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २८॥

मांसगत कुछ होनेसे मुख बहुत सूखे, अंगमें कर्कशपना होय, देहमें फुन्सी वैदा होय, सुई नोचनेकीसी पीडा होय, फोडे होयँ वे बहुत दिन रहें॥

मेदोगत कुछके लक्षण।

कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम् । मेदःस्थानगते छिङ्गं प्राग्रक्तानि तथैव च ॥ २९॥

मेंदमें कुछ होनेसे कौण्य किहये हाथ गिरपडे, चलनेकी शक्ति मारी जाय इडफूटन होय, धार फेल जाय और पूर्वोक्त लक्षण (रसरक्तमांसगतकुष्ठके लक्षण) होयँ॥

अस्थिमजागत कुष्ठके लक्षण।

नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षतेषु कृमिसंभवः। स्वरोपघात्श्च भवेदस्थिमजासमाश्रिते॥ ३०॥

अस्थि ( इड्डी ) और मजागत कुछ होनेसे नाक गिरपडे, नेत्र लाल होयँ, घावमें कीडे पड जाँय, स्वर बैठ जाय ये लक्षण होयँ ॥ शुक्रार्त्वगत कुछके लक्षण ।

> दंपत्योः कुष्ठबाहुल्याहुष्टशोणितशुक्रयोः । यदपत्यं तयोजीतं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ३१ ॥

जिन स्त्रीपुरुषोंके रुधिर शुक्र कुछ।धिक्यसे दुष्ट होयँ, उस दुष्ट हुए वीर्य और रजसे प्रगट भई जो सन्तान सो भी कोढी होती है, इस जगह दुष्टहुए शुक्र और

१ त्वनशन्देनात्र रसोऽभिषीयते धातुप्रस्तावात् त्वनशन्देन रसस्याभिधानं वात्स्ध्यात

आर्त्तव सर्वथा बीजत्व नष्ट न होनेसे संतानके करनेवाले होते हैं और जीवसंक्रमण कालमें कदाचित् बीज दुष्ट होय तो विषके कीडेके न्याय करके सन्तान मगट होती है अर्थात् जैसे विष प्राणियोंके प्राणका नाशक है परन्तु उसमें भी विषका कीडा प्रगट होता है और वह उससे नहीं मरता है यह वाग्भटका मत है ॥
साध्यादिभेद ।

साध्यं त्वत्रक्तमांसस्थं वातश्चेष्माधिकं च यत्।
मेदिस द्वन्द्वजं याप्यं वर्ज्यं मजास्थिसंसृतम् ॥ ३२॥
कृमित्त्ञ्ञासमन्दाश्रिसंयुक्तं यत्रिदोषजम् ।
प्रभिन्नं प्रसृताङ्गं च रक्तनेत्रं इतस्वरम् ॥
पंचकर्मगुणातीतं कुष्ठं इंतीह कुष्ठिनम् ॥ ३३॥

रस रुधिर मांस इन धातुओं के पर्यंत गये जो कुछ वे साध्य होते हैं तथा जिस कुछमें वायु और कफ प्रधान होय वह भी साध्य है और मेदोधातुगत कुछ तथा दंदजकुछ याप्य जानना । मजा अस्थि इन दोनों धातुमें कुछ पहुँच गया हो तथा जो शुक्रगत हो वह कुछ असाध्य है तथा जिस कुछमें कृमि, वमन, मन्दामि इन करके युक्त होय तथा त्रिदोषज होय वह असाध्य है। जो कुछ फूटकर बहने लगे तथा जिस कुछसे रोगीके नेत्र लाल होयँ अथवा स्वर बैठ गया होय और वमन विरेचनादि पंचकर्मके ग्रुण जिस पुरुषके नहीं होयँ ऐसा रोगी मर जाय।।

कुष्टमें प्रधानदोषके लक्षण।

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुंबरं कफात् ॥ ३४ ॥
मंडलाल्यं विचर्ची च ऋक्षाल्यं वातिपत्तजम् ।
चर्मेककुष्ठं किटिभं सिध्मालसविपादिकाः ॥ ३५ ॥
वातश्रेष्मोद्रवाः श्रेष्मिपत्ताद्द्रज्ञतारुषी ।
पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ३६ ॥
सर्वैः स्यात्काकणं पूर्व त्रिकं दृद्रः सकाकणा ।
पुंडरीकर्क्षजिह्ने च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३७ ॥

बादीसे कापालकुष्ठ, पित्तसे औढुंबर, कफसे मण्डल और विचर्चिका, वासपित्तसे ऋशजिह्न, वातकफसे चर्मकुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस और विपादिका, कफपित्तसे दृहु, शतारु, पुंडरीक, विस्फोटक, पामा, चर्मदल, त्रिदोपसे काकणकुष्ठ होय है, पहिले तीन (कापाल, उद्धंबर और मण्डल), दृहु, काकण, पुंडरीक और ऋशजिह्न ये सात महाकुष्ठ जानने ॥

किलासनिदान ।

#### कुंष्ठेकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारूणं भवेत् । निर्दिष्टमपरिम्नावि त्रिधौतुद्भवसंश्रयम् ॥ ३८॥

कुछ होनेके जो कारण (विरुद्धभोजन पापकर्मादि) कहे हैं उन्हीं कारणोंसे श्वित्र (सफेद कोड) और किलास (लाल कोड) ये होते हैं इनमें स्नाव नहीं होय तथा ये तीन धातुओंका आश्रय करके रहते हैं अर्थात् तीन दोष और रुधिर मांस तथा मेद इनका आश्रय करके रहते हैं ॥

वातादिभेदसे उनके लक्षण ।

वातादृक्षारुणं पित्तात्ताव्रं कमलपत्रवत् । सदाइं रोमविध्वंसिकफाच्छ्वेतं घनं ग्रुरु ॥ ३९ ॥ सकंडूरं अमादक्तमांसमेदस्सु चादिशेत् । वर्णेनैवेदगुभयं कृच्छं तज्ञोत्तरोत्तरम् ॥ ४० ॥

वादीसे रूक्ष और लाल होय, िषत्तसे ताम्बेके वर्ण समान तथा कमलपत्रके समान लाल आकृति होय और उसमें दाह होय, उसके उपरके बाल गिरपढ़े, कफ़्के योगसे वह कोढ सफेद, गाढा और भारी होय और उसमें खुजली चले, रुधिर, मांस और मेदमें कमसे लाल ताझ श्वेतवर्णसे किलास जानना अर्थात् दोष रक्ताश्रित होनेसे लाल, मांसाश्रित होनेसे तामेक रंग और मेदाश्रित होनेसे सफेद किलास होय है और वर्णसेही दोषसे उत्पन्न तथा व्रणसे उत्पन्न हुआ किलास, श्वित्र उत्तरो-तर (रसगतसे मांसगत और मांसगतसे मेदोगत) कृष्ण्यसाध्य हैं॥

श्चित्रके साध्यासाध्य रुक्षण ।

#### अञ्जूकरोम बहल्पसंश्चिष्टमथो नवम् । अन्तिवृद्धजं साध्यं श्वितं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४९ ॥

जिस श्वित्र कोढके उत्परके बाल काले हों तथा जो पतले होकर आपसमें मिले नहीं, तथा नवीन श्वित्र हो, आग्निदम्ध न हो, वह श्वित्रकोढ साध्य जानना, इससे विपरीत असाध्य है ॥

१ कुष्ठेन सह एकं समानं विरुद्धाशनपायकर्मादिसम्भवो निदानं यस्य तत् कुष्ठैकसम्भ-वम् । २ त्रिधातूद्भवसंश्रयामिति-त्रिधातवस्तयो दोषास्तया रक्तगांसमेदांसि उद्भवाय संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत्तथा ।।

किलासके असाध्य लक्षण।

#### गुह्मपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् । वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४२ ॥

गुदास्यानमें, हार्योमें, पैरोंके तल्लओंमें, होठोंमें प्रगट भया किलास कुछ थोडे दिनका होय ती भी यश मिलनेकी इच्छावाला वैद्य छोड दे ॥

सांसार्गक रोग ।

प्रसंगाद्गात्रसंस्पर्शात्रिश्वासात्सहभोजनात् । सहश्चय्यासनाचापि वस्त्रमाल्यानुरुपनात् ॥ ४३ ॥ कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरात्रसम् ॥ ४४ ॥

मैथुनादि प्रसंगसे अथवा शरीरके स्पर्शसे, श्वासके लगनेसे, साथ बैठकर एक-पात्रमें भोजन करनेसे, एक साथ एक शय्या ( पलंग ) पर सोनेसे तथा एक साथ प्रिलकर बैठनेसे, पास रहनेसे, धारण कियेहुए वस्त्रको धारण करनेसे, संघे हुए पुष्पको संघनेसे अथवा पहरीहुई मालाको धारण करनेसे, लगायेहुए चन्दनमेंसे चन्दन लगानेसे कोढ ज्वर धातुशोष ( क्षयी रोग ), नेत्ररोग ( आंख दुखना ) औपसर्गिक रोग किहेये शीतलादिक और भूतोपसर्गादिक ये सांक्रामिकरोग एक पुरुषसे उडकर दूसरे मनुष्पके हो जाते हैं, इसीसे पूर्वोक्त रोगियोंका प्रसंगा-दिक न करे ॥ ४४ ॥

#### भ्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातस्य तद्भवेत् । नातो निन्यतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितम् ॥ ४५ ॥

कुष्ठरोगी मरें ती फिर उसके दूसरे जन्ममें यह कुष्ठरोग होय है, इस कुष्ठ-रोगके समान और दूसरा निंचरोग नहीं है। कुष्ठरोगकी निरुक्ति—" कुट्सितं तिष्ठ-तीति"। " कुष्ठं भेषजरोगयोः " इति हैमः॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां कुछरोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ शीतिपत्तोदर्दकोठनिदानम् ।

**--**○≒-<del>|(23</del>|-=>>--

शीतिपत्तके निदान और संप्राप्ति ।

शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुष्टी कफमारुती। पित्तेन सह संभूय बहिरन्तर्विसर्पतः॥ १॥

शीतलपवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिल भीतर रक्तादिकींमें और बाहर त्वचामें विचरते हैं ॥

पूर्वरूप ।

पिपासारुचित्रञ्चासमोहसादाङ्गगौरवम् । रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

प्यास, अरुचि, मुलमेंसे पानी गिरना, अंग टूटना और भारी होना, नेत्रमें लाली ये पूर्वरूप शीतिपत्तके जानने ॥

उदर्दके लक्षण।

वरटीदृष्टसंस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः। सकण्डूस्तोदबहुल्ड्छिदिन्वरिवदाहवान् ॥३॥ उदर्दिमिति तं विद्याच्छीतिपत्तमथापरे।

बरटी (ततैया) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता हो नाय उसमें खुजली चले और सूई चुभानेकीसी पीडा होय, इसके संयोगसे वमन, ज्वर, सन्ताप और दाह होय, इस रोगको उदर्द कहते हैं, कोई इसको शीतिपत्त कहते हैं, इसको लौकिकमें पित्ती कहते हैं, इसमें खुजली होय है, सो कफसे जानना, चोटनी बादीसे होय है और ओकारी सन्ताप और दाह ये पित्तसे होते हैं ऐसे जानना ॥

्वाताधिकं शीतिपत्तमुदर्दस्तु कफाधिकः॥ ४॥

शीतिषित्तमें वात प्रधान तथा उदर्द कफप्रधान जानना ॥

उदर्दका दूसरा धर्म।

सोत्संगैश्र सरागैश्र कण्डूमद्भिश्र मण्डलैः। शैशिरः कफजो व्याधिरुदर्दः परिकीर्तितः॥ ५॥

सरदीसे कफका कोप होकर अंगके ऊपर लाल लाल चकत्ता उठें, उनमें खुजली बहुत चले और वे मण्डलके आकार गोल हों, बीचमें कुछ नीचे और आसपास ऊंचे होथँ, इस रोगको उदर्द कहते हैं॥ कोठके लक्षण।

असम्यग्वमनोदीर्णिपत्तश्चेष्मात्रनियहैः । मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च । चत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

वमनकारक औषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे, पित्त और कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेको रोकनेसे, देहके ऊपर स्नाल और बहुत चकत्ता उठें, उनमें खुजली चले, इस रोगको उत्कोठ कहते हैं और जो क्षणभरमें उत्पन्न होकर नाश हो जाय उसको कोठ कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां शीतपित्तोदर्दकोठनिदानं समाप्तम् ॥

# अथाम्लिपत्तनिदानम् ।

निदानपूर्वक अम्लपित्तका स्वरूप ।

विरुद्धदुष्टाम्छविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नभ्रुजो विदग्धम् । पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्छपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ९ ॥

विरुद्ध (क्षीरमत्स्य।दि ) और दुष्टान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढानेवाला ऐसा अन्न पानके सेवन करनेसे वर्षादिक ऋतुमें जलीषधिगत विदाहादि स्वकारणसे सिश्चित भया पित्त दुष्ट होय उसको अम्लिपित्त कहते हैं ॥

अम्लिपत्तके लक्षण ।

अविपाकक्कमोत्क्वेदतिक्ताम्लोद्गारगौरवैः । स्टत्केठदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद्भिषक् ॥ २ ॥

अन्नका न पचना, विना परिश्रम करे परिश्रमसा मालूम हो, वमन, कडुवी तथा खट्टी डकार आवे, देह भारी रहे, हृदय और कण्डमें दाह होय, अरुचि होय ये लक्षण होनेसे अम्लिपत्त वैद्य जाने ॥

अम्लिपित्त दो प्रकारका-एक ऊर्ध्वगत तथा दूसरा अधोगत, उसमें प्रथम अधोगतके लक्षण ।

तृड्दाइमूर्च्छात्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् । हृङ्यासकोठानलसादकर्णस्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित् ॥ ३॥ अम्लिपत अधोगत होनेसे प्यास, दाह, मोह, (इन्द्रिय मोह) मूच्छी, अम, (मनो) मोह, सूखी रह, मन्दाग्नि, कोठ, कानमें पसीना, देहमें पीलापन ये लक्षण होकर गुदाके द्वारा काले लाल दुर्गन्धयुक्त अनेक वर्णके पित्त गिरें॥

ऊर्घ्वगत अम्लिपत्तके लक्षण।

वान्तं इरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्लम् । मांसोदकाभं त्वतिपिच्छलाच्छक्षेष्मानुयातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥ भुक्ते विद्ग्धे त्वथवाप्यभुक्ते करोति तिक्ताम्लविमं कदाचित् उद्गारमेवंविधमेव कण्ठे हत्कुक्षिदाइं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥

उर्ध्वगत पित्तसे हरे, पीले, नीले, काले, योडे लाल अयवा रक्तके सहश अत्यन्त खट्टा, मांस धोयेहुए जलके समान, अत्यन्त रेसदार, स्वच्छ, कफिमिश्रित, खारी, कसेला आदि संयुक्त ऐसे पित्त गिरे, कभी कभी भोजन करे अन्न विद्ग्धावस्थाको प्राप्त होकर अथवा भोजन करनेके पिहले कडुवी खटी ऐसे वमन होय तथा ऐसीही डकारें आवें, कण्ठ, कूख, हृदय इनमें दाह होय, माथा दूखे ॥

कफपित्तजन्य अम्लपित्तके लक्षण ।

करचरणदाहमीष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफापित्तम् । जनयति कण्डूमण्डलिपिङिकाञ्चतिनिचितगात्ररोगचयम् ॥ ६॥

हाथ पैरोंमें दाह, गरमी, अन्नमें अरुचि, ज्वर, कण्डू (खुजली), रुधिरके विगडनेसे देहमें मण्डल हो, सैकडों पिटिका, अविपाकादि अनेक उपद्रव ये लक्षण कफीपत्तसे होते हैं॥

साध्यासाध्य विचार ।

रोगोऽयमम्लिपत्ताख्या यत्नात्संसाध्यते नवः। चिरोत्थितो भवेद्याप्यः क्रुच्लसाध्यः स कस्यचित् ॥ ७॥

यह अम्लिपितरोग नया होय तो यत्न करनेसे साध्य होय और बहुत दिनका होय तो याप्य जानना और जो अपथ्यसेवन करनेवाले पुरुष हैं उनके यह अम्ल-पित्तरोग कुच्ल्रसाध्य होय है॥

अम्लिपत्तमें केवल वायुका और वातकफका संसर्ग होय सो कहते हैं-

सानिछं सानिछक्फं सक्फं तच छक्षयेत्। दोषछिङ्गेन मतिमान्भिषङ्मोहक्रं हि तत्॥ ८॥ वातयुक्त अम्लिपत्त, वातकपयुक्त अम्लिपित और कप्तयुक्त अम्लिपित ऐसे तीन प्रकारका अम्लिपत्त बुद्धिमान् वैद्य दोपोंके लक्षणोंसे जाने । कारण इसका यह है कि, उर्ध्वगत अम्लिपत्तमें छिदि (रह) रोगका भास होय है और अधोगत अम्लिपत्तमें अतिसारकीसी चेष्टा मालूम होय, इसीसे वैद्यको मोह होय है इसीसे वैद्यको इस रोगकी सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये ॥

वातयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण ।

#### कम्पप्रलापमुर्च्छाचिमिचिमिगात्रावसाद्शूलानि । तमसो दर्शनविश्रमविमोहहर्पाश्च वातयुते ॥ ९ ॥

वातयुक्त अम्लिपित्तमें कंप, प्रलाप, मूच्छी, चिमचिमा (चीटी काटनेसे प्रगट खुजलीके समान ), देह टूटना, पेट दूखना, नेत्रोंके आगे अन्धकार दीखें, आंति होना इन्द्रिय मनको मोह, रोमाश्च हों ये लक्षण होते हैं ॥

कफयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण ।

#### कफनिष्ठीवनगौरवजडताऽरुचिशीतसाद्वमिलेपाः। दहनबलसादकण्डूर्निद्रा चिह्नं कफानुगते॥ १०॥

कफयुक्त अम्छिषित्तमें कफके ढेले गिरं, शरीरका अत्यन्त भारीपना, इन्द्रियोंमें जडपना, अरुचि, शीत लगे, अंग टूटना, वमन, मुख कफसे ल्हिसा रहे, मन्दाग्नि, बलनाश, खुजली और निद्रा ये लक्षण होते हैं ॥

वातकपयुक्त अम्लिपत्तके लक्षण ।

उभयमिद्मेव चिह्नं मारुतकफ्सम्भवे भवत्यम्छे । बातकफ्युक्त अम्लिपत्रमें ऊपर कहे हुए दोनोंके लक्षण होते हैं ॥

कफिपत्तके लक्षण।

#### अमो मूर्च्छाऽरुचिर्च्छार्द्ररालस्यं च शिरोरुजः। प्रसेको मुखमाधुर्यं श्रेष्मिपत्तस्य लक्षणम् ॥ ११॥

अम, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, आल्स्य, मस्तकपीडा, मुखसे पानी वहना, मुखमें मिठास ये कफपित्तके लक्षण हैं ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम् अम्लपित्तनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ विसर्पनिदानस्।

विसर्वको निदानपूर्वक संख्यारूप सम्प्राप्ति और निरुक्ति । रुवणाम्स्रकटूष्णादिसंसेवादोषकोपतः । विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ ९ ॥

खारी, खट्टा, कडुवा, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादि दोर्शोंका कोप होकर सात प्रकारका विसर्प रोग होय है, वह सर्वत्र फैलजाय, इसीसे इसको विसर्प कहते हैं सो चरेकमें लिखा भी हैं॥

पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वंद्वजास्त्रयः।
वातिकः पैत्तिकश्चैव कृफजः सान्निपातिकः॥
चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वंद्वजास्त्रयः॥ २॥
आग्नेयो वातिपत्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कृफवातजः।
यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसम्भवः॥ ३॥

वातिक १, पैत्तिक १, छिष्मिक १, सान्निपातिक १, द्वन्द्वज ३ इस तरह सात प्रकारका विसर्परोग है। २ वातिक, पैत्तिक, छिष्मिक, सान्निपातिक ये चार प्रकारके विसर्प हैं और तीन जो द्वन्द्वज उनको अब कहेंगे, वातिपत्तिसे आग्नेय, कफवातसे अन्ध्याख्य, कफिपत्तिसे घोर कर्द्मके नामवाला विसर्प होता है।

सर्वप्रकारके विसप रक्तादिक चार दूष्य और वातादि तीन दोष

इनसे होते हैं सो कहते हैं-

रक्तं रुसीकात्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ ४ ॥

रुधिर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दूष्य और वातादि तीन दोष ये सात धातु विसर्पके उत्पन्न होनेके कारण हैं ॥

वातविसर्वके लक्षण ।

तत्र वातात्परीसपीं वातज्वरसमाक्वातिः। शोफस्फुरणनिस्तोदभेदपामार्तिइर्षवान्॥ ५॥

१ विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्पृतः । परिसर्पोऽध वा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात् ॥ इति । बादीसे विसर्प जो होय उसके लक्षण वातज्वरके समान होते हैं तथा उसमें सूजन, फरकना, नोंचनेकीसी पीड़ा, तोड़नेकीसी पीड़ा, दर्द और रोमांच खड़े हो, तथा वह विसर्प लम्बा होय है ॥

पित्तविसर्पके लक्षण।

पित्ताद् द्वतगतिः पित्तज्वरिङ्कोऽतिलोहितः।

पित्तके विसर्पकी गति शीघ्र होय अर्थात् वह जल्दी फैल जाय तथा पित्तज्वरके लक्षण इसमें मिलते हों तथा अत्यन्त लाल होय ॥

कफविसर्पके लक्षण।

कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफाज्वरसमानरुक् ॥ ६ ॥ कफकी विसर्पमें खुजली बहुत होय तथा चिकनी होय और उसमें कफ-ज्वरकीसी पीडा होय ॥

सन्निपातविसर्पके लक्षण ।

सन्निपातसमुत्थश्च सर्वरूपसमन्वितः।

सिनपातजन्य विसर्पमें जो वातादिकोंके लक्षण कहे हैं सो सब होयँ ॥ अग्निविसर्पके लक्षण।

वातिपत्ताञ्चरच्छिद्दिमूच्छितिसारतृङ्श्रमैः॥७॥
अस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः।
करोति सर्वमङ्गं च दीतांगारावकाणवत्॥८॥
यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेच सः।
शांतांगारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशूपचीयते॥९॥
अग्निद्रथ इव स्फोटैः शीष्रगत्वाद द्वृतं च सः।
मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबल्लततः॥ १०॥
ब्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्।
हिक्कां च स ततोऽवस्थामीद्दशीं लभते नरः॥ ११॥
कचिच्छमरितिग्रस्तो भूमिश्चय्यासनादिषु।
चष्टमानस्ततः क्रिष्टो मनोदेइससुद्भवाम्॥
दुवांधामर्जुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते॥ १२॥

बातिपत्तिसे प्रगट विसर्प ज्वर, वमन, मूच्छीं, अतिसार, प्यास, भौरं, हड-फूटन, मन्दाग्नि, अन्धकारदर्शन, अन्नद्वेष इन लक्षणों करके संयुक्त होय, इसके संयोगसे सर्व शारीर अङ्गारोंसे भरासा मालूम होय, जिस जिस ठिकाने वह विसर्प फैले उसी ठिकानेपर अग्निरहित अङ्गारके समान काला नीला लाल होकर शीघ्र स्को, आगसे फूँकेके समान ऊपर फफोला होय और उस विसर्पकी शीघ्र गति होनेसे जल्दी हृदयमें जाकर मर्मानुसारी विसर्प होय और उससे वायु अत्यनत बलवान् होय, अंगोंको व्यथा करे, संज्ञा और निद्रा इनका नाश होय, श्वास वढावे, हिचकी उत्पन्न करे, ऐसी मनुष्पकी अवस्था होनेके कारण धरती, तेज, आसन इत्यादिकोंमें सुख नहीं होय, हलने चलसेसे छेश होये, मन तथा देहको छेश होनेसे उत्पन्न भई ऐसी दुर्वोध निद्रा (मरणरूपी निद्रा) को प्राप्त होय, इस रोगको अग्निविसर्प कहते हैं॥

प्रनिथ विसर्पके लक्षण ।

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ॥ १३॥ रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्विक्छरास्नायुमांसगम् । दूषियत्वा च दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ १४॥ श्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तित्रहुग्ज्वराम् । श्वासकासातिसारास्यशोषिह्ञाविभिश्रमेः॥ १५॥ मोहवैवर्ण्यमूर्ज्जीगभंगात्रिसदनैर्युतम् । इत्ययं ग्रंथिवीसर्पः कफमारुतकोपजः॥ १६॥

स्वहेतुसे कुपित भया कफ सो रुकी हुई वमन कफको भेदकर अथवा बढे हुए रुघिरको भेदकर त्वचा, नस, नाडी और मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्ट कर रूम्बी, छोटी, गोल, मोटी, खरदरी, लाल गांठोंकी माला प्रगट करे. इन गांठोंमें पीडा अधिक होय, ज्वर होय. श्वास, खांसी, अतिसार, मुखमें पपडी पडे. हिचकी, वमन, अमता, मोह, वर्णका पलटना, मूर्च्छा, अंगोंका टूटना, मन्दाप्ति ये लक्षण होते हैं, इस रोगको अन्थिविसर्प कहते हैं, यह कफवायुके कोपसे उत्पन्न होता है, ( इसको सुश्रुत अपची कहते हैं) ॥

कर्दमविसप्के लक्षण ।

कफिपत्ताज्ज्वरः स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा। अंगावसाद्विक्षेपप्रलापारोचकश्रमाः॥ १७॥ सूर्च्छामिहानिभेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम् । आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विसर्पति॥ १८॥ प्रायेणामाश्यं गृह्किकदेशं न चातिरुक् । पिडिकेरिव कीणांऽतिपीतलोहितपांडुरैः ॥ १९ ॥ स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोफवान् ग्रुरुः । गंभीरपाकः प्राज्योष्मा रूपष्टः क्विन्नोऽवदीर्यते ॥ २० ॥ पंकवच्छिणिमांसश्च रूपष्टस्नाग्राशिरागणः । श्वगंधी च वीसर्पं कर्दमाख्यमुशंति तम् ॥ २१ ॥

कफिपत्तसे ज्वर, अंगोंका जकडना, निद्रा, तन्द्रा, मस्तकशूल, अङ्गगलानि, हाथ-पैरोंका पटकना, बकवाद, अहचि, अम, मुच्छी, मन्दाग्नि, हडफूटन, प्यास, इंद्रियोंका जकडना, आमका गिरना, मुखादि स्नोतों (छिद्रों) में कफका छेप इत्यादि लक्षण होते हैं तथा वह विसर्प आमाशयमें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र फैले, उसमें पीडा थोडी होय, उसमें सर्वत्र पीली तांबेक रंगकी सफेदरंगकी पिडिका होयँ तथा वह विसर्प चिकनी स्याहीके समान काली, मालिन, सूजनयुक्त, भारी, गम्भीरपाक काहिये भीतरसे पकी हो उसमें छोर दाह और वह दबानेसे तत्क्षण गीली होजाय तथा वह फटजाय तथा कीचके समान होकर उसका मांस गल जाय, उसमें सिरा नाडी (नस) ये दीखने लगें, उसमें मुदेंकीसी वास आवे, इस विसर्पको, कर्दमविसर्प कहते हैं॥

क्षतजविसर्पके लक्षण ।

बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन् । विसर्पे मारुतः कुर्यात्कुलित्थसदृशैश्चितम् ॥ २२ ॥ स्फोटैः शोथज्वरम्रजादाहाढ्यं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥

बाह्यकारण करके क्षत ( धाव ) होकर उसमें वायु कुषित होकर वह रुधिर, सिहत पित्तको व्रणमें प्राप्त कर विसर्परोग उत्पन्न करे, उसमें कुल्थीके समान इयाम-वर्णके फोडे होते हैं, सूजन हो, ज्वर होय, पीडा होय और दाह होय, उसका रुधिर काला निकले इस विसर्पको पित्तविसर्पके अन्तर्गत जाननेसे संख्यामें विरुद्ध नहीं पडे अन्यया संख्या वढजाती है यह भोजका मत है ॥

उपद्रव ।

ज्वरातिसारवमथुस्तृण्मांसद्रणं क्कमः । अरोचकाविपाको च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गलना, अनायास श्रम, अरुचि, अन्न न पचना ये विसर्परोगके उपद्रव हैं ॥ साध्यासाध्य लक्षण ।

सिध्यन्ति वातकफिपत्तकृता विसर्पाः सर्वात्मकः कफकृतश्च न सिद्धिमेति । पित्तात्मकोऽअनवपुश्च भवेदसाध्यः कुच्छाश्च मर्मसु भवंति हि सर्व एव ॥ २५ ॥

वात पित्त कफ इनसे प्रगट जो विसर्प सो साध्य होय है, सिन्निपातज और क्षतज विसर्प साध्य नहीं होय, पित्तसे प्रगट भई विसर्प जिसका काजलके समान अंग होय वह असाध्य और जो विसर्प मर्म ठिकानेपर होंय वे सब कष्टसाध्य होते हैं।

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाठीकायां विसर्परोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ विस्फोटकनिदानम्।

विस्फोटकके लक्षण।

कृद्धम्लतीक्ष्णोष्णिवदाहिरूक्षक्षारैरजीर्णाध्यश्नातपेश्च । तथर्तुदोषेण विपर्ययेण कुप्यंति दोषाः पवनादयस्तु ॥ ३ ॥ त्वचमाश्चित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्कुर्वन्ति विस्फोटान्सर्वाञ्ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

कडुआ, खट्टा, तीखा (मिरचादि), गरम, दाइकारक, रूखा, खारा, अजीर्ण, भोजनके ऊपर भोजन और धूप, ऋतुदोप किहये शीतोष्णका अतियोग अथवा ऋतुविपर्यय (ऋतुका पलटना) इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो त्वचाका आश्रय कर रुधिर मांस और हड्डी इनको दूषित कर भयंकर विस्फोटक (फोडे) उत्पन्न करें उनके होनेके पूर्व घोर ज्वर होय है ॥

विस्फोटकस्वरूप।

अग्निद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः। कचित्सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः॥३॥

रक्तिपत्तसे प्रगटहुए ऐसे अग्निकरके जरेके समान फोडे अंगमें किसी एक ठिकाने अथवा सब देहमें होते हैं उनके होनेसे ज्वर होय, उनको विस्फोटक कहते हैं । इस रोगमें भी वातका अनुवन्ध होता है सो भोजेने कहा है ॥

१ यदाह भोज:-" यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वचि । अग्निदम्धनिभान्स्फोटान् कुरुतः सर्वदेहगान् । सञ्बरान्सपरीदाहान्विद्याद्विरफोटकांस्तु तान् ॥ " इति ।

वातविस्कोटकके लक्षण।

#### शिरोह्नकू उभू यिष्ठं ज्वरतृट्पर्वभेदनम् । सुकृष्णवर्णता चेति वातविरूफोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

मस्तकर्मे पीडा, शूल, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास, संधियोंमें पीडा, फोर्डोका वर्ण काला होय, ये वातविस्फोटकके लक्षण हैं ॥

पित्तविस्कोटकके लक्षण।

#### ज्वरदाहरूजाम्नावपाकतृष्णाभिरन्वितम् । पीतलोहितवर्णे च पित्तविरूफोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

ज्वर, दाह, पीडा, स्नाव, फोडों<mark>का पकना, प्यास, देह पीला हो अथवा लाख</mark> होय ये पित्तविस्फोटकके लक्षण हैं ॥

कफविस्फोटकके लक्षण ।

#### छद्यरीचकजाडचानि कंडूकाठिन्यपांडुताः। अवेदनश्चिरात्पाकी स विरूफोटः कफात्मकः॥ ६॥

बमन, अरुचि, जडता तथा फोडा खुजलीयुक्त हो, कठिन, पीले और उनमें पीढा होय नहीं और वे बहुत फालमें पर्के, यह विस्फोटक कफका जानना ॥

कफित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण ।

#### कण्डूर्दाहो ज्वरङ्खद्रिरेतैस्तु कफ्पेत्तिकः । खजली, दाह, ज्वर और वमन इन लक्षणोंसे कफ्षित्तजन्य विस्फोट जानना ॥

वातिपत्तात्मकके लक्षण ।

#### वातिपत्तकृतो यस्तु कुरुते तीव्रवेदनाम् ॥ ७ ॥ वातिपत्तके विस्फोटकर्मे तीव्र पीडा होती है ॥ कफवातात्मकके रुक्षण ।

कण्डूस्तैमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम् । खुजली, गीलापना, भारीपना इन लक्षणींसे कफवातका विस्फोटक जानना ॥ सन्निपातविस्फोटकके लक्षण ।

मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्पप्रपाकवान् ॥ ८॥ दाहरागतृषामोहच्छर्दिमूच्छिरुजो ज्वरः । प्रलापो वमधुस्तंद्रा सोऽसाध्यश्च त्रिदोषजः॥ ९॥ जो फोडा बीचमें नीचे होय और ओरपासके ऊंचा होय, फठिन छुछ पका होय है तथा जिसके योगसे दाह, अंगमें लाली, प्यास, मोह, तमन, मुच्छी, पीडा, ज्वर, प्रलाप, कम्प, तन्द्रा ये लक्षण होते हैं वह सिन्नपातका विस्फोटक असाध्य है ॥ रक्तजविस्फोटकके लक्षण।

> रक्ता रक्तसमुत्थाना गुञ्जाफलनिभास्तथा। वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना॥ न ते सिद्धिं समायांति सिद्धैर्योगशतरापि॥ १०॥

रुविरसे प्रगट भया विस्फोटक-तांचेक रंगका, गुंजा (चिरमिटी) के समान छाछ, वह रुधिरके दुष्ट होनेसे अथवा िषत्तके दुष्ट होनेसे होय है, इसमें सैंकडों अनुभव कारी औषधके करनेसे साध्य नहीं होय है ॥

साध्यासाध्यविचार ।

एक्दोषोत्थितः साध्यः क्रच्छ्साध्यो द्विदोषजः । सर्वरूपान्वितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ११ ॥

एक दोषसे प्रगट भया जो विस्कोटक वह साध्य है, दिदोषका कष्टसाध्य है और सर्वलक्षणयुक्त होय सो भयंकर तथा जिसमें उपद्रव बहुत होयँ वह विस्कोटक असाध्य है।

विस्फोटकके उपद्रव ।

हिका श्वासोऽरुचिस्तृष्णा अङ्गसादो हृदि व्यथा । विसर्पज्वरहृञ्चासा विस्फोटानामुपद्रवाः ॥ १२ ॥

हिचकी, श्वास, अरुचि, प्यास, अंगग्लानि, हृदयमें पीडा, विसर्परोग, ज्वर,वमन ये विस्फोटकके उपद्रव जानने ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरिनार्भितमाधवार्यवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां विस्फोटकनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ मसूरिकानिदानम्।

—∾;द्ध**ः** कारण और सम्प्राप्ति ।

कद्म्छलवणशारिवरुद्धाध्यशनाशनैः । दुष्टनिष्पावशाकाद्येः प्रदुष्टपवनोद्कैः ॥ १ ॥ कूरग्रदेक्षणाद्वापि देदे दोषाः समुद्धताः । जनयंति शरीरेऽस्मिन्दुष्टरकेन संगताः॥ मसुराकृतिसंस्थानाः पिडिकाः स्युर्मसूरिकाः॥ २॥

कडुआ, खट्टा, नोनका, खारी, विरुद्ध भोजन, अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), दुष्ट अन्न, निष्पाव (शिबीबीज उडद मूँग) आदि, शाक, विषेठे फूळ आदिसे मिला पवन तथा जल, शेनश्चरादि खोटे ग्रहोंका देखना इन सब कारणों करके शरी-रमें बातादिदोप कुपित होकर दुष्ट रुधिरमें मिलकर मस्रके समान देहमें अनेक मरोरी उत्पन्न करें, उनको मस्रिका (माता) कहते हैं। "दुष्टरक्तेन संगताः" इस पद घरनेसे रुधिरका कटु अम्लादि हेतु करके विशेष कोष दिखाया इसीसे ग्रन्थोन्तरोंमें लिखा भी है।

मसूरिकाके पूर्वरूप ।

तासां पूर्व ज्वरः कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरुचिर्श्रमः । त्विच शोफः सवैवर्ण्य नेत्ररागस्तथैव च ॥ ३ ॥

तिस माता शीतलांके पूर्व ज्वर होय, खुजली चले, देहमें फूटनी होय, अन्नमें अरुचि, भ्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय तथा वर्ण पलटजाय, नेत्र लाल होय ये शीतलांक पूर्वरूप होते हैं।

वातको मसूरिकाके लक्षण।

स्फोटाः कृष्णारुणा रूक्षास्तीत्रवेदनयाऽन्विताः। कठिनाश्चिरपाकाश्च अवंत्यनिस्सम्भवाः॥ १ ॥ सन्व्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्रमः। शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता॥ ५॥

वातमसूरिकाके फोडे काले, लाल और रूक्ष होते हैं, उनमें तीत्र पीडा होय' किटन होय, शीघ पके नहीं, इसके योगसे सान्ध हाड और पवेंमें फोडनेकीसी पीडा, खांसी, कम्प, चित्त स्थिर न हो, विना परिश्रमके श्रम होय, तालुआ, होठ और जीभ ये सूखने लगें, प्यास, अरुचि ये लक्षण होते हैं।

पित्तको मसूरिकाके लक्षण ।

रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदाहास्तीववेदनाः । भवंत्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ॥ ६ ॥

१ पित्तं शोणितसंसृष्टं यदा दूषयति त्वचम् । तदा करोति पिडिकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम् ॥ असुराद्धमाषाणां तुल्याः कालोपमा शति । मसूरिकास्तु ता झेयाः पित्तरकाधिका बुधैः ॥ इति ।

विद्भेद्श्रांगमर्दश्च दाहरूतृष्णाऽरुचिरूतथा।

युखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीक्ष्णः सुदारुणः ॥ ७ ॥

पित्तकी मस्रिकाका मुख पीला, सफेद होय है, उसमें दाह तथा पीडा बहुत होय और यह शीतला शीघ्र पके, इसके योगसे मल पतला होय, अंग टूटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपाक होय, ज्वर तीव्र हो ये लक्षण होयँ हैं।

रक्तजमसूरिकाके लक्षण ।

रक्तजायां भवंत्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८॥ रक्तज मस्रिकामें पित्तज मस्रिकाके लक्षण होते हैं॥

कफजमसरिकाके लक्षण ।

कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग्गात्रगौरवस् । ह्यासः सारुचिर्निदा तंद्रालस्यसमन्विता ॥ ९॥ श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डुरा मृद्वेदनाः ।

मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ ३०॥ कफकी मस्रिकामें मुखके द्वारा कफका स्नाव होय, अंगमें आर्द्रता तथा भारी पना, मस्तकमें शूल, वमनआनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य ये होयँ और फोडे सफेद चिकने अत्यन्त मोटे होयँ, इनमें खुजली वहुत चले, पीडा मन्द होय और वे वहुत दिनमें पर्के ॥

त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण।

नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारूजः।

चिरपाकाः पूर्तिस्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥

त्रिदोषज मस्रिकाकं फोडे नीले, चिपटे, लंबे, बीचमें नीचे ऐसे होयँ, उसमें पीडा अत्यन्त होय तथा वे बहुत दिनमें पकें और उनमेंसे दुर्गन्धयुक्त स्नाव होय, फोडे सर्व दोषके बहुत होय हैं ॥

चर्मपिडिकाके लक्षण।

कण्ठरोधोऽरुचिस्तन्द्राप्रछापारतिसंयुताः।

दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडिकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ १२ ॥ जिस फोडेके होनेसे कण्ठ रुक जाय, अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप, चैन न पडना ये लक्षण होते हैं, जिनकी औषि नहीं हो सके ऐसी चर्मसंज्ञक पिछिका जाननी ॥

रोमांतिकाके लक्षण ।

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः। कासारोचकसंयुक्ता रोमांत्यो ज्वरपूर्विकाः॥ १३॥

कफिपत्तसे केशों (बालों) के छिद्रके समान वारीक और लाल ऐसी मसुरिका होयँ, इनके होनेसे खांसी, अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले ज्वर होय, इनको रोमांतिका (कसमीमाता) ऐसे कहते हैं ॥

> रसादि सप्त धातु। रसगतमसूरिकाओंके लक्षण।

तोयबुद्बुद्संकाञास्त्वग्गताश्च मसूरिकाः। स्वलपदोषाः प्रजायंते भिन्नास्तोयं स्नवंति च ॥ १४ ॥

रसगत मस्रिका पानीके बबूलेके सहश हों, इनके फूटनेसे पानी बहे, वह त्वगत मसूरिका है, कारण इसका यह है कि दोष स्वल्प हैं।।

रक्तगतमसारेकाके लक्षण ।

रक्तस्था छोद्दिताकाराः शीत्रपाकास्तवुत्वचः । साध्या नात्यर्थदुष्टास्तु भिन्ना रक्तं स्रवंति च ॥ १५ ॥

रुधिरगत मस्रिका तांचेक रंगकी, जलदी पकनेवाली होती हैं, उनके ऊपरकी त्वचा पतली होय है, यह अत्यन्त दुष्ट नहीं होनेसे साध्य होय और इनके फूटनेसे इनमेंसे रुघिर निकले॥

मांसगतके लक्षण।

मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाकास्तनुत्वचः ।

गात्रशुलोऽरतिः कंपमूच्छादाहृतृषान्विताः ॥ १६ ॥ मांसस्य मस्रिका कठिन चिकनी होय हैं, ये बहुत दिनमें पकें तथा इनकी त्वचा पतली होय, अंगोंमें शूल होय, चैन पडे नहीं, खुजली चले, मूच्छीं, दाह और प्यास ये लक्षण होते हैं ॥

मेदोगतके लक्षण।

मेदोजा मंडलाकारा मृद्वः किंचिदुन्नताः । घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः कृष्णाः सवेदनाः ॥ संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत् ॥ १७ ॥ मेदोगत मस्रिका मण्डलके आकार अर्थात् गोल, नरम, कुछ ऊंची, मोटी तथा काली होती हैं, इनके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इंद्रिय मनको मोह, चित्तका अस्थिर होना, सन्ताप ये लक्षण होते हैं। इन मस्रिकासे कोई मनुष्य बचता होगा इससे यह दिखाया कि, ये अत्यन्त कुच्छ्रसाध्य हैं॥

अस्थिमजागतके लक्षण ।

श्रुद्रा गात्रसमारूढाश्चिपिटाः किंचिडुन्नताः । मज्जोत्था भृशसम्मोहवेदनारतिसंयुताः ॥ १८॥ छिन्दंति मर्मधामानि प्राणानाशु हरंति ताः । अमरेणेव विद्धानि भवंत्यस्थीनि सर्वतः ॥ १९॥

अस्थि मज्जागत मस्रिका बहुत छोटी, देहके समान, रूक्ष, चिपटी, कुछ ऊँची होय हैं, अत्यन्त चित्तविश्रम, पीडा, अस्वस्थता थे होते हैं, वह मर्मस्थानोंके भेद करके शीघ्र प्राणहरण करें इसके होनेसे हिंडुयोंमें भौरिके काटनेके समान पीडा होयहै ॥ शुक्रगतके रुक्षण।

> पक्वाभाः पिडिकाः स्निग्धाः श्रक्ष्णाश्चात्यर्थवेद्नाः । स्तैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ २०॥ शुक्रजायां मसूर्यो तु उक्षणानि भवन्ति च । निर्दिष्टं केवछं चिह्नं दृश्यते न तु जीवितम् ॥ २१॥

शुक्रधातुगत मस्रिका पक्षेके समान चिकनी अलग अलग होय हैं, इनमें अत्यन्त पीडा होय, इनके होनेसे गीलापना, अस्वस्थता, पीडा, मोह, दाह, उन्माद ये लक्षण हीते हैं, रोगी बचे ऐसे इसमें फ्रेंड्रे लक्षण नहीं दीखे इसीसे इसको असाध्य जानना ॥

सप्तधातुगतमग्रीकाके दोषके सम्बन्धसे लक्षण कहते हैं—

दोषमिश्रास्तु सप्तेता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः।

ये सप्तधातुगत मस्रिका वातादिकोंके लक्षणों करके तीन दोषोंकरके मिश्रित, प्रगट भई जाननी ॥

धातुगत और दोषज मस्रिकामें कौन साध्य हैं ! सो कहते हैं-

त्वग्गता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्चेष्मजास्तथा ॥ २२ ॥ पित्तश्चेष्मकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः । एता विनापि कियया प्रशाम्यंति शरीरिणाम् ॥ २३ ॥ रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज, पित्तकफज ये मस्रिका सुखसाध्य हैं। ये औषधके विना भी शांत होती हैं॥

कष्टसाध्य ।

वातजा वातिपत्तोत्था वातश्चेष्मकृताश्च याः। कृच्छ्साध्या मतास्तास्तु यत्नादेता उपाचरेत्॥ २४॥

वातज, वातिपत्तज, वातकफज मस्रिका कष्टसाध्य हैं इनकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करे ॥

असाध्यमसरिकाके लक्षण।

असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि उक्षणम् । प्रवारुसदृशाः काश्चित्काश्चिज्जम्बूफरोपमाः ॥ २५ ॥ छोहजारुसमाः काश्चिदतसीफरुसन्निभाः । आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥

सिन्नातज मस्रिका असाध्य हैं उनके छक्षण कहता हूं. कोई मूंगाके समान लाल होंय, कोई जामुनके समान और कोई लोहजालके समान तथा अलसीके बीजके समान होती हैं। दोवोंके भेद करके इनके अनेक प्रकारके रंग होते हैं॥

सर्वमयरिकाके अवस्थाविशेषकरके लक्षण ।

कासो हिकाथ मोहश्च ज्वरस्तीवः सुद्रारुणः । प्रठापारतियुच्छाश्च तृष्णा दाहोऽतिचूर्णता ॥ २७ ॥ सुस्तेन प्रस्नेद्रकं तथा प्राणेन चक्षुषा । कण्ठे चुर्चुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुणम् ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतो यो भृशं प्राणेन निश्वसेत् । स भृशं त्यजति प्राणांस्तृष्णातों वायुद्षितः ॥ २९ ॥

खांसी, हिचकी, मोह, तीव्रज्वर, प्रलाप, असन्तोष, मूर्च्छी, प्यास, दाह, नेत्र देढे तिरछे बांके फटेसे ये लक्षण होते हैं, मुख, नाक और नेत्र इनके मार्ग होकर रुधिर गिरे, कण्ठमें घुरघुर शब्द होय और भयंकर श्वास ले, जो मस्रिकापीडित रोगी केवल नाकके द्वारा श्वास लेय, वह पुरुष वायु और तृषा इनसे पीडित होकर तत्काल प्राणत्याग करे ॥

मस्रिकाके उपद्रव ।

मसूरिकान्ते शोथः स्यात्कूर्परे मणिबन्धके । तथांसफलके वापि दश्चिकित्स्यः सदारूणः ॥ ३०॥

तथांसफलके वापि दुश्चिकित्स्यः सुद्दाक्रणः ॥ ३०॥
मस्रिका (शीतला) के अन्तमं कूर्पर (कोहनी), पहुंचा तथा कन्धा इनमें
स्जन होय, (इसको व्यवहारमें ग्रुरु ऐसे कहते हैं) यह चिकित्सा करनेमें कठिन है॥
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थकोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

मस्रिकानिदानं समाप्तम् ॥

# अथ क्षुद्ररोगनिदानम् ।

अजगल्लिकाके लक्षण।

स्निग्धा सवर्णी यथिता नीरुजा मुद्रसन्निभा । कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगङ्किका ॥ ९ ॥

बालकको कफवातसे चिकनी, त्वचाके वर्णके समान वर्ण होय, गांठसी बन्धी रुजा (पीडा) रहित तथा मूंगके सदश जो पिडिका होय उसको अजगाङ्किका कहते हैं।

यवप्रख्याके रुक्षण ।

यवाकारा सुकठिना यथिता मांससंश्रिता । पिडिका श्रेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति चोच्यते ॥ २ ॥

कफवातसे प्रगट, जौके समान कठिन, गांठके सदृश मांसमिश्रित जो पीडिका होय उसको यवप्रख्या कहते हैं भोजके मतसे इसीको अन्त्रालजी कहते हैं ॥ अन्त्रालजीके लक्षण ।

> घनामवकां पिडिकामुन्नतां परिमंडलाम् । अन्त्रौलजीमलपपूर्यां तां विद्यात्कफवातजाम् ॥ ३ ॥

कफवातसे प्रगट, कठिन, जिसमें मुख न हो, तथा ऊंची ऐसी पिडिका होय तथा जिसके चारोंओर मण्डलाकार हो और जिसमें राघ थोडी होय, उसको अन्त्रालजी कहते हैं॥

१ अन्त्रालजी स्नायुगता भोजादवगन्तव्या । यदुक्तम्—" श्रेष्मानिली श्रितौ स्नायुं पिडिकां पित्तमण्डलाम् । दुष्टी जनयतोऽवकामस्पपूयामकण्डुराम् ॥ आमोतुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्रा-लर्जी तु ताम् ॥ "

विवृतापिडिकाके लक्षण ।

विवृतास्यां महादाहां पकोदुम्बरसन्निभाम् । परिमंडलां पित्तकृतां विवृतां नाम तां विदुः ॥ ४ ॥ पित्तके योगसे फटे सुलकी, अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूलरके समान, चारों ओर बल पडी हुई जो पिडिका होय उसको विवृता कहते हैं ॥

कच्छिपकाके लक्षण।

अथिता पञ्च वा षड् वा दारुणाः कच्छपोन्नताः । कफानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ ५ ॥ कफ वायुसे मगट गांठ बन्धी, पांच अथवा छः, कठिन कछएके पीठके समान ऊंची जो पिडिका होयँ उनको कच्छपिका कहते हैं ॥

वर्ल्माकिपाडिकाके लक्षण।

श्रीवांसकक्षाकरपाददेशे संधी गर्छ वा त्रिभिरेव दोषैः। श्रान्थः सवल्मीकवदिक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥६॥ सुसैरनेकेः स्रुतितोदविद्धिर्विसर्पवत्सर्पति चोन्नताशैः।

वरुमीक्माहुर्भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिर्जं विशेषात् ॥७॥ नाड, कन्धा, कूल, हाय, पैर, सान्धि, गला इन ठिकाने तीनों दोषोंसे सर्पकी बांबीके समान गांठ होय, उसका उपाय न करे तब वह धीरे धीरे बढ़े, उसमें अनेक मुख हो जायँ, उसमेंसे स्नाव होय, नोचनेकीसी पीडा होय तथा वह मुखक उपर कुछ उंची होकर विसर्पके समान फैल जाय, इस रोगको वैद्य वलमीक कहते हैं। इसके उपर औषध उपचार नहीं चले और पुराने होनेसे विशेष असाध्य जाननी ॥

इन्द्रवृद्धाके लक्षण।

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम् ।
इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातिपत्तोत्थितां भिषक् ॥ ८॥
कमलकार्णिकाके समान बीचमें एक पिडिका होय, उसके चारोंओर छोटी छोटी
फुन्सी होयँ, उसको इन्द्रवृद्धा कहते हैं, यह वात पित्तसे उत्पन्न होय है॥
गर्वभिकाके लक्षण ।

मंडलं वृत्तमुत्सन्नं सरकं पिडिकाचितम् । रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ ९॥ बातिपत्तसे प्रगट एक गोल ऊंचा तथा लाल और फोडोंसे व्याप्त ऐसा अंडल होय वह बहुत दूखे उसको गर्दिभिका कहते हैं ॥ पाषाणगर्दभके लक्षण ।

वातश्चेष्मसमुद्धतः श्वयथुईनुसंधिजः।

स्थिरो मन्दरुजः स्निम्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १०॥

वातकफसे ठोडीकी सन्धिमें कठिन, मन्द पीडा करनेवाली चिकनी ऐसा स्जन होय उसको पाषाणगर्दभ कहते हैं ॥

पनसिकाके लक्षण।

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकासुत्रवेदनाम् ।

स्थिरां पनिसकां तां तु विद्याद्वातक फोत्थिताम् ॥ ११ ॥ कानके भीतर वात पित्त कफसे जो फुन्सी उप्रवेदनासहित प्रगट होय और

वह स्थिर होय, उसको पेनसिका कहते हैं।। जालगर्दभके लक्षण ।

विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तु उरपाकवान् ।

दाहज्वरकरः पित्तीत्स ज्ञेयो जालगर्दभः॥ १२॥

पित्तसे विसर्पके समान इधर उधरको फैलनेवाली पतली तथा कुछ पकनेवाली ऐसी सजन होय, उसमें दाह होय और ज्वर होय, इसको जालगर्दभ कहते हैं, कोई आचार्य कहते हैं कि, इसमें पकना नहीं होय ॥

द्यारेवेलिकाके लक्षण।

पिडिकामुत्तमांगस्थां वृत्तामुयरुजाज्वराम् । सर्वात्मिकां सर्विंगां जानीयादिरिवेडिकाम् ॥ १३ ॥

त्रिदोषसे प्रगट मस्तकमें गोल अत्यन्त पीडा और ज्वर करनेवाली त्रिदोषके लक्षण संयुक्त ऐसी पिडिका होय उसको इरिवेल्लिका कहते हैं ॥

कक्षा (कखलाई ) के लक्षण।

बाहुकक्षांसपार्श्वे तु कृष्णरूफोटां सवेदनाम् । पित्तकोपसमुद्धतां कक्षामित्यभिनिार्देशेत् ॥ १४ ॥

१ कप्तवाती प्रकृपिती मांसमाश्चित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तव्यां कुरुतः पिढिकां. स्थिराम् ॥ विषमां दाइसंयुक्तां विद्यात्पनसिकां तु ताम् ॥ २ पित्तोत्कटासयो दोषा जन-यंति त्वगाश्चिताः । स्यावं रक्तं तत्तुं शोधमपाकं बहुवेदनम् ॥ विसर्पिणं सदाद्वं च तृष्णाक्वर-समन्वितम् । विसर्पमाहुस्तं व्याधिमपरे जाडगर्दभम् ॥

बाहु ( भुजा ) की जह, कंधा और पसवाहे इन टिकाने पित्त कुपित होकर काले फोडोंसे ज्याप्त तथा वेदनायुक्त जो पिडिका होय उसको कक्षा वा कखलाई कहते हैं॥

गन्धमालाके लक्षण ।

एकामेताद्दशीं दङ्घा पिडिकां रूफोटसन्निभाम् । त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते ॥ १५॥

पित्तके कोपसे जो कक्षामें कही हुई काले फोडेके समान एक पिडिका त्वचाके भीतर होय उसको गन्धमाला कहते हैं॥

अग्निरोहिणी (काली फुन्सी)।

कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारूणाः । अन्तर्दाह्ज्वरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ १६ ॥ सप्ताहाद द्वादशाहाद्वा पक्षाद्वा हंति मानवम् । तामग्रिरोहिणी विद्यादसाध्यां सान्निपातिकीम् ॥ १७ ॥

कांत्रके आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोडे होते हैं तिसकरके अन्त-दाह होय तथा ज्वर होय वे फोडे पदीप्त अग्निके समान लाल होयँ, इन फोडोंमें वायु अधिक होनेसे सात दिन, पित्ताधिक्यसे बारह दिन और कफाधिक्यसे १५ दिनमें रोगी मरे, यह अग्निरोहिणी नामक त्रिदोषजा पिडिका असाध्य है।।

चिपके लक्षण।

नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहिनाम् । कुर्वाते दाइपाको च तं व्याधिं चिप्पमादिशोत् ॥ १८॥ वायु और पित्त नखींके मांसमें स्थित होकर दाह और पाकको करे, इस रोगको चिप्प ऐसे कहते हैं, यह अल्प दोपोंसे होय तो इसको कुनख कहते हैं ॥

अनुशयके लक्षण।

गभीरामल्पसंरम्भां सवर्णासुपरि स्थिताम् । पादस्यानुशयीं तां तु विद्यादन्तः प्रपाकिनीम् ॥ १९ ॥ पैरोंमें त्वचाके समान वर्ण यत्किंचित् सूजनयुक्त भीतरसे पकी जो पिडिका होय उसको अनुशयी कहते हैं ॥

विदारिकाके लक्षण।

विदारिकन्दवद वृत्ता कक्षावंक्षणसन्धिषु । विदारिका भवेद्रका सर्वजा सर्वछक्षणा ॥ २०॥ विदारीकंदके समान गोल, कांखमें अथवा वंक्षणस्थानमें जो गांठ सांवेके रंगकीसी होय उसको विदारिका कहते हैं, यह सिनपातसे होय है, इसमें सीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥

शर्करा।

प्राप्य मांसिशरास्त्रायु श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः। प्रंथिं करोत्यसौ भिन्नो मधुसिंपर्वसानिभम् ॥ २१ ॥ स्रवत्यास्रायमनिलस्तत्र वृद्धिं गतः पुनः। मांसं विशोष्य प्रथितां शर्करां जनयेत्ततः॥ २२ ॥

कफ मेद वायु ये मांस शिरा और स्नायु इनमें प्राप्त हों गांठ बांधते हैं, जब वह फूटे तब उसमेंसे शहत, घृत, चबीं इनके समान स्नाव हो तिसकरके वायु पुनः बढ-कर मांसको सुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ करे, उसको शकरा कहते हैं।। शर्कराईदके लक्षण।

> दुर्गिधि क्कित्रमत्यर्थे नानावर्णे ततः शिराः । सृजंति रक्तं सहसा तद्विद्याच्छर्करार्बुद्म् ॥ २३ ॥

शर्करा होनेके अनन्तर नाडियोंसे दुर्गन्य क्लेदयुक्त अनेक प्रकारके घृत, मेद और वसा इनके वर्णका रुधिर स्रवे, उसको शर्करार्बुद कहते हैं परन्तु भोजने शर्करार्बुदको शर्करा रोगके अंतर्गत कहा है ॥

पाददारीके लक्षण।

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थहृक्षयोः । पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत् ॥ २४ ॥

जिस पुरुषको बहुत चलना पडे है उसके पैर वायुके योगसे अत्यन्त रूक्ष होकर विदीर्ण हों (फाटें) उसको पाददारी कहते हैं अर्थात् विवाई कहते हैं। विपादिका कुछ फटे नहीं है, यह फूट निकले हैं, यह इनमें भेद जानना ॥

कदर (ठेक) के लक्षण।

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कंटकादिभिः। यंथिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं तु तत् ॥ २५॥

१ तमेव भिन्नदुर्गन्धं पृतमेदोनिमं शिराः । स्रवंति स्नावमनिशं तदा स्याच्छर्करार्नुदम् ॥१॥

पैरोमें कंकर छिदनेसे अथवा कांटे लगनेसे वेरके समान उंची गांठ प्रगट होय उसको कदर अर्थात् ठेक कहते हैं अथवा 'ग्रंथिः कोलबद्धत्सन्नो' इस जगह 'ग्रंथिः कीलबद्धत्सन्नो 'ऐसा भी पाठ है अर्थात् कीलके समान जो गांठ होय, उसको कदर कहते हैं। यह कदररोग हाथोंमें भी होय है सो भोजने लिखा भी है॥

अलस ( खारुआ ) के लक्षण।

#### क्किन्नांगुल्यंतरी पादी कण्डूदाहरूजान्विती। दुष्टकर्दमसंस्पर्शाद्छसं तं विभावयेत्॥ २६॥

दुष्ट कीचमें डोलनेसे ( वर्षा आदिका पानी और सडी कीचमें डोलनेसे ) पैरोंकी उंगली गीली रहनेसे उंगलियोंके बीचमें सफेद चकत्ते हो जायँ, उनमें खुजली, दाह और गीलापन होय, तथा पीडा होय उसको अलस अर्थात् खारुआ कहते हैं, यह कफरक्तके दोषसे होता है ॥

इन्द्रलुप्त (चाई) के लक्षण।

रोमकूपातुगं पित्तं वातेन सह सूर्च्छितस् । प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्चेष्मा सञ्गोणितः ॥ २७॥ रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषाससंभवः। तदिंद्रछते खालित्यं रुद्येति च विभावयेत् ॥ २८॥

पित्त बादीके साथ कुपित होकर रोमकूपोंमें अर्थात् बालोंके छिद्रोंमें प्राप्त हो तब मस्तक अथवा अन्य स्थानके बाल झड़ने लगें, पीछे कफ और रुधिर रोमकूप किहिये बालोंके प्रगट होनेके स्थानको रोकदे उससे फिर बाल नहीं उगें, इस रोगको इन्द्रखप्त खालित्य चाचा (चाई) कहते हैं, यह रोग क्षियोंके नहीं होय, कारण इसका यह है कि उनका रुधिर महीनेके महीने शुद्ध होता रहे है और निकलता रहे है इसिसे वह रोमकूपोंको नहीं रोक है, सो विदेशचार्य्यने भी लिखा है और इसी रोगको खालित्य और रुह्मा कहते हैं सो भोजने लिखा है परन्तु कार्तिकाचार्य कहते हैं कि इन्द्रखप्त रोग कुछ दाढ़िमें होय है और खालित्यरोग शिरमें होय है और रुह्मा-रोग पीडासाहत होय है ॥

१ ' इस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुमतं स्थिरम् । मांसकीलं जनयतः कुपिती कफ मारती । सशस्यिमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितम् । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकंटकम् ॥ २ अत्यन्तमुकुमाराङ्गयो रजो दुष्टं स्रवंति च । अन्यायामरता यस्मात्तस्मान्न स्खलतिः-स्निवाः ॥ इति । ३ " इन्द्रलुप्तं समशुणि भवति खालित्यं शिरस्येव रुखा सर्वदेहे ।"

दारुणकके लक्षण।

#### दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपच्यते। कफमारुतकोपेन विद्यादारुणकं तु तम् ॥ २९॥

कप्रवायुके कोपसे केशोंकी जमीन अतिकठिन होकर खुजाने, खरद्री होय तथा बारीक फुन्सी होकर पके उसको दारुणक कहते हैं, कप्रवातके कोपसे यह रोग होय है. इसका कारण यह है कि विना पित्तके पाक नहीं होय सो विदेहने कहा भी है।

अरूंषिकाके लक्षण।

अरूपि बहुवकाणि बहुक्केदीनि मूर्धनि । कफासुक्कुमिकोपेन नृणां विद्यादृह्मिकाम् ॥ ३०॥

रुचिर कफ और कृमि इनके कोपसे माथेमें बहुत फुन्सी हो जायँ, उनमेंसे चोप विशेष निकले और क्रेदयुक्त होयँ इन फुन्सियोंको अथवा व्रणोंको अर्ढांपिका कहते हैं ॥

पलित ( सफेद बाल ) के लक्षण।

कोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्तं च केशान्पचति पित्तं तेन जायते ॥ ३१ ॥

कोध शोक और श्रमके करनेसे उत्पन्न भई जो शरीरमें ऊष्मा (गरमी) और पिच सो मस्तकमें जाकर बालोंको पकाय दे अर्थात् सफेद करदे उस करके यह पिलतरोग होय है। पिलत रोगपर मधुकोदाटीकाकारने तथा आवमकाशने शास्तार्थ लिखा है।।

. मुखदूषिकाके लक्षण।

शाल्मलीकप्टकप्रख्याः कफमरूतकोपजाः । जायन्ते पिडिका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३२ ॥

कफवायुके कीपसे सेमरके कांटेके समान तरुण (जवान) पुरुषके मुखके जपर जो फुन्सी होयँ उनको मुखदूषिका अर्थात् मुहांसे कहते हैं। इनके होनेसे मुख बुरा हो जाता है।।

१ यदत्र पाटलाभासं सरजस्कं शिरस्त्वाचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ चोदैः समन्वितं वाताःसकण्डूगौरवं कफात् । सपिपासं सदाहार्तिरोगं पितास्रजं तथा ॥

पिक्रानीकण्टकके लक्षण।

#### कण्टकराचितं वृत्तं मंडलं पाण्डु कण्डुरम् । पद्मिनीकण्टकप्रक्येस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ ३३॥

कमलके कांटेके समान कांटे चारोंओर युक्त हों, गोल, पीले रंगका, खुजली जिसमें चलती होय ऐसा एक मण्डल होय उसको पद्मिनीकण्टक कहते हैं, यह कफवायुसे होय हैं॥

जतुमणि (लहसन) के लक्षण।

#### सममुत्सन्नमरूनं मण्डलं कफरक्तनम् । सहनं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जतुमणिः स्मृतः॥ ३४॥

कफरक्तसे जन्मसे ही चिकना तथा कुछ ऊंचा, जिसमें पीडा होय नहीं ऐसे गोल मण्डलके समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म तथा कोई कोई लक्ष्य जतु-माण कहते हैं। यह खीपुरुषोंके अंगभेद करके शुभाशुभ फलदायक है, इसको लोकमें (लहसन) कहते हैं॥

माष ( मस्सा ) के लक्षण ।

#### अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते । माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मषकं तु तत् ॥ ३५ ॥

बादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान काला, पीडाराहित, स्थिर, कठिन, कुछ ऊंची गांठसी प्रगट होय, उसको माप ( मस्सा ) ऐसे कहते हैं। इस श्लोकर्मे जो चकार है उससे कफमेदसे भी मस्से होते हैं यह दिखाया, सो भोजने कहा भी है।।

तिलकालक (तिल ) के लक्षण।

#### कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । वातिपत्तकफोत्सेकात्तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३६ ॥

वात पित्त कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारहित त्वचासे मिले, ऐसे अंगमें दाग होयें उनको तिलकालक (तिल ) कहते हैं। " वातिपत्तकफोत्सेकात् "इस पाठमें वात पित्त हेतु करके कफका शोष होय है उसीसे तिल होते हैं परन्तु चरकके मतसे पित्त रुधिरके शोष होनेसे तिल होते हैं। "यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्याति। तिलको विप्लवा व्यंगा नीलिका चास्य जायते॥ " इस वचनसे वात भी रुधिरको शोषण करे है। अन्य प्रन्थमें वात पित्त कफ ये तीनों रुधिरको

१ वातारीते त्वाचे यदा दूष्येते कफमेदसी । ऋश्ण मृदु सवर्ण च कुरुते मवकं वदेत् ॥

शोषण करे हैं। यथा—" मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाश्रितः । चिनोति तिल-मात्राणि त्वाचि ते तिलकालकाः ॥ "

न्यच्छके लक्षण ।

#### महद्वा यदि वाऽत्यरुपं इयावं वा यदि वा सितस् । नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छिमत्यभीधीयते ॥ ३७॥

मुखके विना अन्य स्थानमें शरीरके ऊपर चडा अथवा छोटा, काला अथवा सफेद और पीडा रहित दाग होय, उसको न्यच्छ कहते हैं, यह भी व्यंगका भेद है ॥ व्यंग ( झांई ) के लक्षण ।

> कोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः। सुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजत्यतः॥ ३८॥ नीरुजं तनुकं स्यावं सुखे व्यङ्गं तमादिहोत्।

कोघ और श्रम इनसे कुपित भया वायु । पत्तसंयुक्त होकर मुखमें प्राप्त होकर एक मण्डल उत्पन्न करे, वह दूखे नहीं, पतला तथा स्थामवर्ण होय, उसको व्यंग कहते हैं॥

नीलिकाके लक्षण।

#### कृष्णमेवंग्रणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ३९॥

पूर्वोक्त व्यंगके लक्षण सहरा जो काला मण्डल अंगमें होय अथवा मुखर होय उसको नीलिका कहते हैं। भोजेंने इस जगह नीलिकागान्न ऐसा कहा है अर्थात् सर्व देह नीली होय है॥

परिवार्तिकाके लक्षण ।

मर्दनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्यभिघाततः ।
मेद्रचर्म यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ४० ॥
तदा वातोपसृष्टत्वात्तचर्म परिवर्त्तते ।
मणेरधस्तात्कोशस्तु श्रंथिरूपेण छंवते ॥ ४१ ॥
सवेदनं सदाहं च पाकं च त्रजति कचित् ।
परिवर्तिकेति तां विद्यात्सरुजां वातसंभवाम् ॥
सकंद्रः कठिना वापि सैव श्रेष्मसमुत्थिता ॥ ४२ ॥

१ मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पिचेन सह संयुक्तः करोति बदनं त्वि ।। नीक्जं तनुकं श्यावं व्यंगं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णामेव त्वचं गात्रे नीलिकां तां वि।निर्दिशेत्।।

लिंगको मर्दन करनेसे अथवा रगडनेसे, उसी प्रकार लिंगमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे व्यानवायु कुषित होकर उसके चर्ममें प्रवेश कर सर्वश्र विचरे उस समय वातसंस्पर्श हेतु करके लिंगकी चर्म पृथक् होजाय और शिश्नका कोश स्जकर मणिक नीचे गांठके समान होकर लटके, उसमें पीडा होय, दाह होय और कमी कभी वह पकजाय, इस पीडाको परिवर्तिका कहते हैं, यह वातसे होय है और जो कफसे होय ती उसमें खुजली तथा कठिनता होती हैं।

अवपाटिकाके लक्षण ।

अल्पीयःखां यदा हर्षाद्वलाद्गच्छेत्स्त्रयं नरः । हस्ताभिघातादथवा चर्मण्युद्धतिते बलात् ॥ ४३ ॥ मर्दनात्पीडनाद्वापि शुक्रवेगविघाततः । यस्यावपाटचते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ॥ ४४ ॥

जिसकी योनिका छिद्र बारीक होय ऐसी स्त्रीसे बलपूर्वक मैथुन करनेसे अथवा हाथके अभिघात (चोट) से बलसे लिंगके चामको उलटनेसे अथवा मीडनेसे अथवा जोरपूर्वक दावनेसे अथवा शुक्रके वेगको घारण करनेसे उस पुरुपके लिंगकी चाम फट जाय, इस पीडाको अवपाटिका कहते हैं। इस अवपाटिका रोगमें तीनों दोषोंके लक्षण पृथक २ होते हैं यह मत भोजको है।

निरुद्धप्रकाशके लक्षण।

वातोपसृष्टे मेद्रे तु चर्म संश्रयते मणिम् ॥ ४५ ॥ मणिश्वमीपनद्धस्तु सूत्रस्रोतो रूणिद्ध च । निरुद्धप्रकरो तस्मिन्मंद्धारमवेदनम् ॥ ४६ ॥ सूत्रं प्रवर्तते जंतोर्मणिर्वित्रीयते न च । निरुद्धप्रकरां विद्यात्सरुजं वातसंभवम् ॥ ४७ ॥

बायुके योगसे लिंग पीडित होनेसे चामडी स्जकर मिणभागमें प्राप्त होय वह मिण चर्मके संकोच होनेसे मूत्रके मार्गको रोके तब मूत्रका रोघ होय, तब उस पुरुषका मूत्र ठहर ठहरकर निकले, परन्तु पीडा नहीं होय और मिण बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त बातजन्य पीडाको निरुद्धप्रकाश कहते हैं, चर्मके संकोच होनेको निरुद्ध कहते हैं, और मूत्रकी धार मन्द निकलनेको प्रकाश कहते हैं।

१ मर्दनाद्भिघाताद्वा कन्यायोनिप्रपीडनात् । छक्ष्यते यदि मेद्रस्य चर्म द्रभारेव श्वतम् ॥ अवपाटिकेति तां विद्यात्पृथग्दोपैः समन्विताम् । वातारसा परुषा रुख्या श्रूलनिस्तोदकारिणी ॥ पित्तारसदाहा रक्ताद्वा दाहतृष्णासमन्विता । ऋषिमकी कठिना क्रिया कण्द्रमत्यस्पवेदना ॥

' अवेदनम्' यह जो मूलमें पाठ है इस जगह कोई ' सवेदनम्' ऐसा कहते हैं। भोज-आचार्यका मत भोजेसंहितामें लिखा भी है॥

सनिरुद्रगुदके लक्षण।

वेगसंधारणाद्वायुर्विहतो गुद्संस्थितः । निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८॥ मार्गस्य सौक्ष्म्यात्कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात्सुद्वारुणम् ॥ ४९॥

मलमूत्रादिकों के वेग रोकनेसे ग्रदाश्रित अपानवायु छिपित होकर महास्रोत (ग्रदा) का अवरोध करे और वह द्वारको छोटा करे, पीछे मार्ग छोटा होनेसे उस पुरुषका मल बड़े कष्टसे बाहर निकले, इस भयंकर रोगको सन्निरुद्धग्रद कहते हैं। इस रोगमें भी निरुद्धमकाशके समान चर्मका संकोच होनेसे सन्निरुद्धग्रद होय है अर्थात् अपानवायुके रुकनेसे पुरीष (मल) का अनिर्गम होय है।।

अहिपूतनके लक्षण।

श्कृन्यत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत्। स्वित्रे वा स्नाप्यमाने वा कण्डूरक्तकफोद्धवा ॥ ५०॥ ततः कण्डूयनात्क्षिप्रं स्फोटाः स्नावश्च जायते। एकीभूतं वणेर्घोरं तं विद्यादिहपूतनम् ॥ ५१॥

वालकके मलमूत्र करनेके अनन्तर ग्रुद्दाके न घोनेसे अथवा पसीना आनेसे तथा घोनेके अनन्तर रुधिर कफसे खुजली उत्पन्न होय, तदनन्तर खुजानेसे शीघ्र फोडा उत्पन्न होय और उनसे स्नाव होय; पीछे ये सब मिलकर इस भयंकर व्याधिको प्रगट करें। इसे अहिपूतन कहते हैं। यह रोग बहुधा बाल लोम ( छोटे २ रोम )में होय है। भोजें कहता है कि, यह रोग दुष्टस्तन्यपान अर्थात् माताके दुष्ट दूधके पीनेसे बालकके होय हैं।

वृषणकच्छूके लक्षण ।

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः। यदा प्रक्रियते स्वेदात्कण्डूः सञ्जायते तदा ॥ ५२ ॥

१ मेद्रान्ते चर्मणि यदा मारुतः कुपितो भशम् । द्वारं निरुणिद्ध रानैः प्रकाशं च मुद्दभेवेत् ॥ पूत्रं मूत्रयते कुच्छ्रात्प्रकाशं तु यदा भवत् । वातोपसृष्टमेद्धं च मणिर्न च विदीर्यते । निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधि विचात्सुद्दारुणम् ॥२—दुष्टस्तन्यस्य पानेन मकस्याच्छादनेन च । कंद्भदाद्दर्भ रजावद्भिः पिंडितैश्च समापिता ॥ अहिपूतना सम्भवति यथादोषं च दारुणा ॥ इति ।

कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्नावश्च जायते । प्राहुर्वृषणकच्छूं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ५३ ॥

जो मनुष्य स्नान करते समय लगेहुए मलको नहीं धोवे, उस पुरुषका मल अण्डकोशोंमें सञ्चित होय पिछे वह पसीना आनेसे गीला होय तब अण्डकोशोंमें घोर पीडा होय और खुजानेसे तत्काल फोडा होय, पीछे वह फोडा स्रवकर आप-समें मिलजाते हैं, कफरक्तसे होनेवाली इस व्याधिको वृपणकच्छू कहते हैं ॥ गुदश्रंशके लक्षण।

> प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः । रूक्षदुर्वछदेहस्य गुद्धंशं तमादिशेत् ॥ ५४॥

जिस पुरुषका देह रूक्ष और अशक्त होय, उस पुरुषके प्रवाहण ( कुन्यन ) तथा अतीसार हेतुकरके ग्रदा बाहर निकल आवे, अर्थात् कांच बाहर निकल आवे उस रोगको ग्रदअंश रोग कहते हैं, इस रोगमें धातुक्षय होनेसे बात कुषित होय है ॥

सुकरदंष्ट्रके लक्षण।

सदाहो रक्तपर्यंतस्त्वकपाकी तीत्रवेदनः।

कण्डूमाञ्चरकारी च स स्याच्छूकरदृष्ट्रकः ॥ ५५ ॥

दाइयुक्त चारों ओर लाल होय, जिसकी त्वचा पक्रनेवाली होय, तीव्र पीडायुक्त. खुजली संयुक्त तथा ज्वर करनेवाली ऐसी सूजन अथवा व्रण होय उसकी सूकरदंष्ट्र अर्थात् वराहडाढ कहते हैं॥

इति श्रींपीडतदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ मुखरोगनिदानम् ।

ध्या । संख्या ।

दन्तेष्वष्टावेष्ठयोश्च मुलेषु दश पंच च । नव तालुनि जिह्वायां पंच सप्तदशामयाः ॥ कंठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिचतुःपरे ॥ १ ॥

दन्तरोग ८, होठके रोग ८, दन्तमूलके रोग १५, तालूके रोग ९, जिह्वाके ५, कण्डके रोग १७, और सर्वेसर ३ ऐसे सब मिलकर पेंसठ ६५ मुखरोग हैं, " ये श्लोक माधवके नहीं हैं मोजसंहिताके हैं "॥

तिनमें ८ होठके रोगोंका संप्राप्ति ।

अनूपिशितक्षीरद्धिमापादिसेवनात् ।

मुखमध्ये गदान्कुर्यः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ २ ॥

जलसंचारी प्राणियोंके मांस, दूध, दही, उडद आदि पदार्थोंके सेवन करनेसे कुपित भये कफादिक दोप मुखमें रोग उत्पन्न करते हैं ॥

वातिक ओष्ठरोगके लक्षण ।

कर्कशौ परुषौ स्तन्धौ कृष्णौ तीव्रहजान्वितौ । दाल्येते परिपाटचेते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ ३॥

वादीके कोपसे होठ कर्कश, खरदरे, कठोर और काले होते हैं उनमें तीव्र पीडा होय व दो टुकडोंके समान होजाय तथा होठकी त्वचा किंचित् फटजाय ॥

पैत्तिकके लक्षण।

चीयते पिडिकाभिस्तु सरुजाभिः समन्ततः । सदाहपाकपिडिको पीतभासौ च पित्ततः॥ ४ ॥

पित्तसे होठ चारों ओर फुन्योंसे व्याप्त हों, उनमें पीडा होय तथा पकजावे और पीलेसे दीखें इसमें जो दाह और पाक कहे हैं सो विशेषताके सूचक हैं॥

श्रीष्मिकके लक्षण ।

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिखेदनौ । भवतस्तु कफादोष्टौ पिच्छिछौ शीतछौ गुरू ॥ ५ ॥

कफसे होठ त्वचाके समान वर्णवाली फुन्सियोंसे व्याप्त हों, कुछ दूखें, तथा मलाईके समान और शीतल तथा भारी हों॥

सानिपातिकके रुक्षण ।

सकृत्कृष्णो सकृत्पीतौ सकृच्छेतौ तथैव च । सन्निपातेन विज्ञेयावनेकापिडिकान्वितौ ॥ ६ ॥

सिन्नपातसे होठ कमी काले, कभी पीले, उसी प्रकार कभी सफेद तथा अनेक प्रकारकी फुन्सियोंसे व्याप्त होयें॥

रक्तजके लक्षण ।

खर्जुरफलवर्णाभिः पिडिकाभिर्निपीडितौ । रक्तोपसृष्टी रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ ७॥

रुधिरसे होठ खर्जूरफलके वर्णके समान फुन्सियोंसे पीडित होथँ, रक्तसे दोनों होठ दिषत हों. उनमेंसे रुधिर गिरे तथा वे होठ रुधिरके समान लाल होयँ ॥

मांसजके लक्षण ।

मांसदुष्टी गुरू स्थूली मांसपिण्डवदुद्वती।

जन्तवश्चात्र सूर्च्छिति नरस्योभयतो सुखात् ॥ ८॥ मांत दृष्ट होनेसे होठ भारी मोटे होते हैं, मांतिषडिके समान ऊंचे उठे हुए होयँ। इस रोगवाले मनुष्यके मुखको छोडकर दोनों होठोंके प्रांतभागमें कीडे पड जार्वे॥

मदोजके लक्षण ।

सर्पिर्मण्डप्रतीकाशी मेद्सा कण्डुरी गुरू। स्वच्छं स्फटिकसंकाशमास्रावं स्रवतो भृशम्॥ तयोर्त्रणो न संरोहेन्सृदुत्वं च न गच्छति ॥ ९ ॥

मेदसे होठ घृतके उपरके स्वच्छ भागके सहश खुजली संयुक्त तथा भारी होयँ तया उनमेंसे स्फटिकके समान निर्मल स्नाव बहुत होयँ इसमें भवा त्रण भरे नहीं है तथा उसमें मृद्धता नहीं होती है।।

अभिघातजके रुक्षण ।

ओष्टी पर्यवदीर्येते पीडचेते चाभिघाततः। यथितौ च तदा स्यातां कण्डू क्वेदसमान्वतौ ॥ १०॥

अभिघातसे ( चोट लगनेसे ) होठ सर्वत्र चिरजायँ, पीडा होय, उसर्मे गांठ होजाय तथा उसमें खुजली चलते समय पीच बहै। कोई कहते हैं कि, अभिघातके बोष्टरोगमें केवल जपरका होठ फटता है, इसरोगमें भी कफ पित्त सहायक जानने, सो भोजेंने कहा भी है।।

> दन्तमूलगत १५ रोग। शीतादके लक्षण ।

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवर्त्तते । दुर्गन्धीनि सकुणानि प्रक्वेदीनि मृदूनि च ॥ ११ ॥ दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचंति च परस्परम् । शीतादो नाम स न्याधिः कफशोणितसंभवः ॥ १२॥

१ क्षवावाभिहतौ चापि रकावोष्ठा सवेदनौ । भवतः सपरिस्रावौ कफरक्तप्रदृषिताविति ॥ वातजः केवलः स्वकारणक्षितः अत्र त वायः अभिघातालभ्यते ।

जिसके मसुडोंमेंसे अकस्मात् रुधिर बहें और दांतोंका मांस दुर्गिधियुक्त काला पीवसहित तथा नरम होकर गिरे और एक दांतका मसुडा पकनेसे वह दूसरे मस्-ढेको पकावे, यह कफ रुधिरसे प्रगट ट्याधिको ज्ञीतादनाम कहते हैं ॥

दन्तपुष्पुटके लक्षण ।

#### दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयशुर्जायते महान् । दन्तपुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १३॥

जिसके दो अथवा तीनों दांतोंकी जडमें महान् स्जन होय, उसकी दंतपुष्पुट नाम कहते हैं, यह व्याधि कफरक्तसे होती हैं, परन्तु आगे जो शोषिर रोग कहेंगे उससे यह भिन्न है क्योंकि इसमें पीडा और लास्का टपकना नहीं होता है ॥

दन्तवेष्टके लक्षण ।

#### स्रवन्ति पूर्यं रुधिरं चला दन्ता अवन्ति च । दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ १४ ॥

रुधिर दुष्ट होनेसे दांतोंमेंसे रुधिर तथा राध बहे, तथा दांत हिलने लगें उसको दन्तवेष्टरोग कहते हैं ॥

शौषिरके लक्षण ।

## श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान्कफ्रक्जः।

लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो नाम नामतः ॥ ३६॥

कफ रुधिरसे दार्तोकी जडमें सूजन होय, उसमें पीडा होय और स्नाव होय उसको सौषिर रोग कहते हैं। पूर्वोक्त दन्तपुष्पुटमें पीडा और स्नाव नहीं होय है इसीसे यह पृथक् है।

महाशीषिरके लक्षण ।

#### दन्ताश्वलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । यस्मिन्स सर्वतो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञकः ॥ १६ ॥

इस त्रिदोष व्याधिसे मस्देके समीप दांत हालें, तालुएमें छिद्र पडे, चकारसे दांत और होंठ भी फटजायँ उसको नहाशौषिररोग कहते हैं। यह रोग मनुष्यको सात दिनमें मारता है. सो भोजने कहाभी है परन्तु गदाधर कहते हैं कि, शौषिरमें जो भोजने लक्षण कहे हैं सो होयँ तो उसीको महाशौषिर कहते हैं॥

१ सदाहो दंतमूलेषु शोथः पित्तककानिलात् । जातः कर्फ क्षपपाति श्लीणे तस्मिन्सशोणि-तम् ॥ विवद्धमनिशं दंतास्तास्वोष्टमपि दारयेत् । महाशीषिरमित्येतत्सप्तरात्रात्रिहंत्यसून् ॥

परिदरके लक्षण ।

# दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन्छीव्यति चात्यसृक् । पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ १७॥

इस रोगकरके दांतोंका मांस विखर जाय और धूकनेसे रुधिर गिरे, इस व्याधिको परिदर कहते हैं यह रोग पित्तरुधिरकफसे होय है ॥

उपकुशके लक्षण ।

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलंति च । अवाक्कृताः प्रस्नवन्ति शोणितं मन्द्वेदनाः ॥ १८ ॥ आध्यायन्ते स्रुते रक्ते मुखे पूतिश्च जायते । यस्मिन्नुपकुशोनाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ १९ ॥

जिसके मस्डोंमें दाह होकर पाक और दांत हलने लगें, मस्डोंके घिसनेसे रुधिर मन्द पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फिर मस्डे फूल आवें और मुखमें बास आवे इस पित्तरक्तकृत विकारको उपकुश कहते हैं॥

वैदर्भके लक्षण।

घृष्टेषु दन्तमूळेषु संरम्भो जायते महान् । भवंति चपळा दन्ताः स वैदर्भोऽभिघातजः॥ २०॥

मसुढे रगडनेसे सूजन बहुत होय और दांत हलने लगें, उसको वैदर्भरोग कहते हैं। यह रोग चोटके लगनेसे होय है।।

खहीवर्धनके लक्षण ।

मारुतेनाधिको दुन्तो जायते तीत्रवेदनः। खङ्कीवर्द्धनसंज्ञो वै जाते रुक्च प्रज्ञाम्यति॥ २१॥

वादीके योगसे दांतके उपर दूसरा दांत उगे, उस समय पीडा होय, जब वह दांत उम आवे तब पीडा शांत होय उसको खळीवर्धन कहते हैं ॥

करालके लक्षण।

श्रीनैः श्रीनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमाश्रितः । करालान्विकटान्दन्तान् करालो न च सिध्यति ॥ २२ ॥ बादी धीरे धीरे मस्ढेका आश्रय लेकर दांतोंको टेढे तिरछे करे उसको कराल राग कहते हैं। यह रोग साध्य नहीं होय ॥ अधिमांसकके लक्षण ।

#### हानव्ये पश्चिमे दृन्ते महाञ्छोथो महारूजः । छालास्नावी कफकतो विज्ञेयो ह्यधिमांसकः ॥ २३ ॥

जिसके पीछेके दाढके नीचे अर्थात् मसुढेमें बहुत सूजन होय और घोर पीडा होय तथा लार बहुत बहे, उसको अधिमांसक कहते हैं। यह कफके कोपसे होय है।।

नार्डाव्रणके लक्षण ।

#### दन्तमूलगता नाडचः पश्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २४ ॥

नाडीव्रणनिदानमें बात, पित्त, कफ, सिव्नपात और आगन्तुज ऐसे पाँच प्रकारके जो नाडी व्रण कहे हैं वे दन्तमूल (मसूढे) में होते हैं। पहिले ११ और ५ नाडीव्रण ऐसे मिलकर १६ दन्तमूल (मसूढे) के रोग होते हैं परन्तु कराल-रोग सुश्चतक मतसे अधिक हैं तथापि संग्रहकारने अपने ग्रन्थमें लिखा है, इसीसे हमने भी यहां लिखिदया है, ये पांच नाडीव्रण शालाक्य सिद्धान्तके मतसे संख्या पूरणार्थ माधवाचार्यने लिखे हैं॥

दन्तगत ८ रोग।

दालनके लक्षण।

# दीर्यमाणेष्विव रूजा यस्य दन्तेषु जायते।

दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः॥ २५॥

जिसके दांतोंमें फोडनेकीसी पीडा होय, उसकी दालनरोग कहते हैं, यह रोग वादीसे होय है॥

कृमिदन्तकके लक्षण।

# कृष्णिच्छिद्रश्रलमावी ससंरम्भो महारूजः।

अनिमित्तरूजो वातात्स ज्ञेयः क्रामिद्नतकः॥ २६॥

वादीके योगसे दांतोंमें काले छिद्र पड जायँ, इलने लगे, उनमेंसे स्नाव होय, शोथयुक्त पीडा होनेवाला और कारण बिना दूखनेवाला ऐसा होय उसको कृमि-दन्तरोग कहते हैं। यहां काले छिद्र पडनेका यह कारण है कि, दुष्ट रुधिरसे कृमि (कीडे) पैदा होकर दांतोंमें छिद्र करते हैं॥

भजनकके लक्षण **।** 

वकं वकं भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जायते । कफवातकृतो व्याधिः स भंजनकसंज्ञितः ॥ २७ ॥ जिस व्याधिकरके मुख टेडा होकर दांत फूटने छगे वह भञ्जनक व्याधि कफ-बातकरके होय, दांत भंगकारी दोषके प्रभावसे मुख भी टेडा होय है।।

दन्तहर्षके लक्षण।

#### शीतरूक्षप्रवाताम्छस्पर्शानामसहा द्विजाः। पित्तमारुतकोपेन दन्तहर्षः स नामतः॥ २८॥

दांत शीतल, रूक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ और पवन इनके लगनेको जो नहीं सिहसके, उसको दन्तहर्ष कहते हैं, वह रोग पित्तवायुके कोपसे होय है। इस रोगको वातज होनेपर भी उष्ण (गरमी) को नहीं सिहसके, यह व्याधिका स्वभाव है। इस जगह दूसरा जो पाठ है वह नीचे लिखा है॥

दन्तशर्कराके लक्षण ।

#### मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमारुतशोषितः। शर्करेव खरस्पशों सा श्रेया दन्तशर्करा॥ २९॥

दांतोंका मल पित्तवायुके प्रभावसे सूखकर रेतके समान खरदरा स्पर्श मालूम होय, उस रोगको दन्तशकरा कहते हैं। इस क्लोकमें " सा दंताना ग्रुणहरा'' ऐसा भी पाठ है, इसका यह अर्थ हुआ कि, दांतोंके ग्रुण शुक्ल और हढादि उनको दूर करे॥

कपालिकाके लक्षण ।

#### कपालेष्वित दीर्णेषु दन्तानां सैव शर्करा । कपालिकेति सा ज्ञेयां सदा दन्तविनाशिनी ॥ ३० ॥

कपाल किहमें मिट्टीके घडा आदिके जैसे टूक होय हैं ऐसे दांत मल करके सिहत हो जाम तो उसे पूर्वोक्त दन्तशर्कराको कपालिका ऐसे कहते हैं। यह रोग दांतोंका सदा नाश करता है,।।

श्यावदन्तके लक्षण ।

#### योऽसङ्क्रिमश्रेण पित्तेन दुग्धो दुन्तरूत्वशेषतः । इयावतां नीलतां वापि गतः स इयावदुन्तकः ॥ ३१ ॥

जो दांत रुधिरसे मिले, पित्तसे जलेके समान सब काले हो जायँ उनको इयाबदन्त कहते हैं ॥

१ शीतमुट्णं च दशनाः सहन्ते.स्पर्शनं न च । यस्य दन्तं च हवें तु विद्यात्पित्तसमीरणात्।।

हनुमोक्षके लक्षण।

#### वातेन तैस्तैर्भावैस्तु इनुसंधिर्विसंहतः । इनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिर्रादेतस्थणः ॥ ३२ ॥

बादीके योगसे तिस तिस अभिवातादिक करके इनुसन्धि (ठोडी) में चोट लगनेसे दांत चलायमान हो जायँ उसको इनुमोक्ष कहते हैं, इसके लक्षण अर्दित-रोग जो बातव्याधिमें काह आये हैं उस प्रकारके होयँ। सुश्रुतने इस रोगको दाँतोंके समीप होनेसे दन्तरोग कहा है, परन्तु संग्रहकारने मुख्य दन्तरोग न होनेसे नहीं लिखा । इसको संग्रहकारने भोजके कहे अनुसार बातव्याधिमें लिखा है इसीसे हनुमोक्ष रोगका पाठ किसी पुस्तकमें लिखा है और किसीमें नहीं लिखा ॥

#### जिह्वागत ५ रोग।

वातजके लक्षण।

### जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच शाकच्छदनप्रकाशा ।

बादीसे जीभ फटीसी, मसुप्त (रसका ज्ञान जाता रहें ) और शाकवान वृक्षके पत्र समान कांटेयुक्त खरदरी हो ॥

पित्तजके लक्षण।

#### पित्तेन पीता परिद्रह्मते च दीर्घैः सरकैरपि कण्टकैश्र ॥ ३३ ॥

पित्तसे जीभ पीली हो, उसमें दाह हो उसमें लम्बे तांबेके समान कांटे होयँ इस रोगको लौकिकमें जाली कहते हैं अथवा जोडी कहते हैं॥

कफजके लक्षण ।

# कफेम गुर्वी बहलाचिता च मांसोच्छ्यैः शाल्मलिकण्टकाभैः॥३४॥

कफसे जीभ मोटी भारी होय है और उसमें सेमरके कांटेके समान मांसके अंकुर होयँ ॥

अल्लासके लक्षण ।

#### जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽल्लाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः । जिह्वां स तु स्तंभयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम्॥३५॥

जीभके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उसको अल्लास कहते हैं, उसके बढनेसे स्तंभ होय तथा जीभके मूलमें अत्यन्त पाक होता है, यह रोग असाघ्य है ॥ उपजिह्वाके लक्षण।

जिह्वाग्रह्मपः श्वयश्रार्हे जिह्वाग्रुत्रम्य जातः कफरक्तमूर्तिः। छालाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा कथिता भिषग्भिः ३६

कफरुधिरसे जिहायके समान (जैसा जीभका आगेका भाग होय है ) ऐसी सूजन जीभको नीची द्वाकर उत्पन्न होय, उसके योगसे लार बहुत बहे और उसमें खुजली चले, तथा दाह होय (दाह इसमें रक्तमें स्थान पित्तका है उसके होय है ) इस रोगको वैद्य उपजिह्वा रोग कहते हैं ॥

तालुगत ९ रोग ।

कण्ठशुण्डीके लक्षण ।

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात्प्रवृद्धो दीर्घः शोथो ध्मातबस्तिप्रकाशः । तृष्णाकासश्वासकृत्तं वदन्ति व्याधि वैद्याः कण्ठश्लुण्डीति नाम्रा ३७

कफरुधिरसे तालुके मूलमें फूली वस्तिक समान भारी सूजन होय, इसके प्रभान वसे प्यास, खांसी, श्वास ये होते हैं। इस रोगको वैद्य कण्ठग्रुंडी कहते हैं॥

तुण्डिकरीके लक्षण।

शोथः शूलस्तोददाहप्रपाकी प्राग्रक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।
कफरक्तसे तालुएमें बनकपासके फलके समान सूजन होप और उसमें पीडा
सुईके छेदनेकासा दुःख और दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहते हैं ॥
अध्रक्ते लक्षण।

शोथः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे रक्तो ज्ञेयः सोऽधुषो रुज्वरश्च॥३८ रुधिरसे तालुएमें लाल स्तब्ध (लठर) ऐसी सूजन होय, उसमें पीडा और ज्वर होय, उसको अधुप कहते हैं॥

कच्छपके लक्षण ।

कूर्मोत्सन्नोऽवेदनोऽज्ञीत्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा वा ।
कफसे तालुएमें कल्लएकी पीठके समान ऊंची स्जन होय, उसमें पीडा थोडी होय, देरसे प्रगट होनेवाला, वह शीध्र बढे नहीं, उसको कच्छपरोग कहते हैं ॥
अर्बुदके लक्षण ।

पद्माकारं तालुमध्ये तु शाथं विद्याद्रकादर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम्॥ ३९॥ रुधिरसे तालुएम कमलकी काँणकाके समान सजन होय, इसके लक्षण अर्बुद निदानमें जो रक्तार्बुदके कहे हैं उसके प्रमाण जानने ॥ मांससंघातके लक्षण।

दुष्टं मांसं नीरूनं तालुमध्ये कफाच्छूनं मांससङ्घातमाहुः।

कफकरके ताछुएमें मांस दुष्ट होकरके जो सूजन होय और वह दूखे नहीं उसको मांससंघात कहते हैं ॥

तालुपुपुटके लक्षण ।

नीरुक्स्थायी कोलमात्रःकपारस्यान्मेदोयुक्तःपुप्पुटस्तालुदेशे॥४०॥
मेदयुक्त कपकरके तालुपमें पीडारहित और स्थिर तथा वेरके समान स्जन
होय उसको तालुपुप्ट कहते हैं॥

तालुशोषके लक्षण ।

शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालु श्वासश्चोयस्तालुशोषोऽनिलाञ्च । वादीसे तालु अत्यन्त सूखकर फटनाय, तथा भयंकर श्वास होय उसको तालु-शोष कहते हैं।

तालुपाकके लक्षण ।

पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थघोरं तालुन्येवं तालुपाकं वदंति ॥ ४१ ॥

पित्त कुपित होकर तालुएमें अत्यन्त भयंकर पाक (पकी फुन्सी) उत्पन्न करे

उसको तालुपाक कहते हैं ॥

कण्ठगत १७ रोग।

तिनमें पांच रोहिणीकी सामान्य सम्प्राप्ति ।

गलेऽनिलःपित्तकफौच मुर्चिलतौ प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् । गलोपसंरोधकरेस्तथांकुरैर्निहंत्यसून्व्याधिरयं हि रोहिणी ॥ ४२ ॥

गलेमें वायु पित्त और कफ ये दुष्ट होकर मांसको तथा रुधिरको दूषित कर गलेमें अंकुर (कांटे) उत्पन्न करे हैं, उनसे गला रुकनाय, यह रोहिणीनामक व्याधि प्राणनाशक है। सब रोहिणी सिन्निपातसे प्रगट होती हैं। उत्कर्षके वास्ते वात-आदिका व्यपदेश है इस सबका असाध्यत्व भोजने पृथकू लिखा है॥

वातजाके लक्षण।

जिह्वासमन्ताद्रभृश्वेदनास्तु मांसाङ्कराः कण्ठनिरोधना ये । सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ ४३ ॥

जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदनायुक्त जो मांसांक्कर उत्तपत्र होयँ, उनसे कंठका अवरोध होय, तथा कम्प, विनाम, स्तम्भादि वातके उपद्रव होयँ॥

१ सद्यिद्रोषजं हन्ति ज्यहाच्छ्छेष्मसमुद्भवा । पंचाहात्वित्तसंभूता सप्ताहात्ववनोत्थिता।।इति।।

पित्तजाके लक्षण।

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तानिमित्तजाता । पित्तसे प्रगटभई रोहिणी शीघ्र बढे, शीघ्र ही पके, उसके योगसे तीव्र ज्वर होय ॥ कफजाके लक्षण।

स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्द्पाका स्थिराङ्करा या कफसंभवा सा ॥४४॥ जो रोहिणी कण्ठके मार्गको रोध करे (रोक दे) तथा होले होले पके तथा जिसके अंकुर कठिन होयँ वह कफजन्य जाननी ॥

तिरोधजाको लक्षण ।

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषिङ्का त्रितयोत्थिता सा।

त्रिदोषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी (जिसमें राध बहुत हो) तिसमें औषधिका प्रभाव नहीं चले और तीन दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होय, यह तत्काल प्राणोंका हरण करे ॥

रक्तजाके लक्षण।

स्फोटेश्चिता पित्तसमानालिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मका तु॥४५॥ रुधिरकी रोहिणी पित्तरोहिणीके समान, फोडोंसे व्याप्त होय। यह साध्य है॥ कण्ठशालकके लक्षण।

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो यन्थिर्गले कण्टकशूकभूतः। खरः स्थिरः शस्त्रानिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति ब्रवन्ति ॥४६॥

कफसे गलेमें बेरकी गुठलीके समान गांठ होय, उसमें बारीक कांटे ( ग्रूक ) तारके छेदनकीसी पीडा होय अथवा कांटे और ग्रूकके सहदा गलेमें मालूम होय तथा खरदरी और कठिन होय, यह रोग शस्त्रोंसे साध्य होय, इस ग्रेगको कठशालूक कहते हैं।

अधिजिह्नके लक्षण ।

जिह्वायह्मपः श्वयथुः कफात्तुं जिह्वोपरिष्टाद्पि रक्तामिश्रात्। ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयदागतपाकमेनम् ॥ ४७॥ रक्तमिश्रित कफसे जीभके अग्रभाग सदृश जीभमें सूजन होय, इसको अधिजिह कहते हैं। यह पक्तेसे असाध्य जानना ॥

वलयके लक्षण ।

बलास एवायतसुन्नतं च यान्थि करोत्यन्नगतिं निवार्य । तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वल्रयं वदन्ति ॥ ४८ ॥ कफ़्से ऊंची और लम्बी गांठ कंठमें उत्पन्न होय उसके योगसे कंठमें प्राप्त ग्रास (गस्मा) उतरे नहीं, तथा उसमें कोई उपाय नहीं चले, इस रोगको वलय कहते हैं। इसको वैद्य त्याग देय।।

बलासके लक्षण ।

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिली श्वासरुजोपपन्नम् । मर्मिच्छदं दुस्तरमेनमाहुर्बलाससंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४९॥ कुपित भये जो कफ वायु सो गलेमें सूजन उत्पन्न करें उससे श्वास होय तथा कैठ दूखे, इस मर्मभेद करनेवाले दुस्तर व्याधिको वैद्य बलास कहते हैं॥

एकवृंदके लक्षण ।

वृत्तोन्नतोऽन्तः श्वयथुः सदाहः सकण्डुरोऽपाक्यमृदुर्गुक्श्च । नान्नेकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्बद्धासक्षतजप्रसूतः ॥५०॥ गलेमें गोल, ऊंची, किंचित् दाहयुक्त, खुजानेवाली ऐसी सूजन होय, वह किंचित् पके और कुछ नरम होय, तथा भारी होय इसका नाम एकवृन्द है। यह व्याधि कफरक्तसे होय है॥

वृन्दके लक्षण।

सम्रुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीव्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति । तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्विद्यात्सतोदं पवनात्मकं तु ॥ ५१ ॥

गलमें गोल ऊंची तीव्रदाह तथा ज्वरयुक्त जो सूजन होय उसकी वृन्द कहते हैं, यह भी रक्त िपक्त कोपसे होय है, इसमें वायुके संबंध होनेसे सुईके नोचनेकीसी पीडा होय। शंका—क्यों जी! कंठके १७ रोग कहे हैं और वृन्दको मिलायकर अठारह रोग हुए तो किहये िक, सत्रहकी संख्यामें भेद हुआ ? उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परन्तु तुल्यस्थान आकृति होनेसे एकवृन्दका ही भेद वृन्द्रोग जानना ऐसे माननेसे संख्यामें विरोध नहीं पड़े, यद्यि एकवृन्द कफरक्तज है और वृन्द्रोग पित्तरक्तज कहा है, तथाि जैसे वृन्दको चोंटनी होने करके वातात्मकत्व कहा है तो भी एकवृन्दकी अवस्थािवशेष होनेसे वृन्दको एकवृन्दके साथ प्रहण करा है, जैसे कामलाके लक्षणसे भिन्न भी है तथािप हलीमक कामलाकाही भेद जानना और भोजने भी इसको एकवृन्दका ही भेद कहा है। गदाधर कहता है कि, छंदोनुरोधके निभित्त एकवृन्द शब्दके एक शब्दका लोप कर वृन्दशब्दही मूलमें धरा इससे वृन्द और एक वृन्द ये दोनों एकही हैं॥

१ स्रेष्मरक्तसमुत्यानमेकवृन्दं विभावयेत् । तुल्यस्थानाक्रातिर्वृदो वृदजो रक्तपित्तजः ॥ इति ॥

शतवीके लक्षण ।

वर्तिर्घना कण्ठनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः। अनेकरूक् प्राणहरी त्रिदोषा ज्ञेया शतन्नी तु शतन्निरूपा ॥ ५२ ॥

कंठमें लम्बी और कठिन स्जन होयँ तथा उसमें तोद (चोंटनी) दाह खुजली आदि अनेक वेदना होयँ, यह प्राण हरनेवाली स्जनको शतक्री (लंबे लंबे कांटे जिसमें होयँ ऐसे शख अथवा तोप) के समान होय इसीसे रोगको यह संज्ञा दी है ॥

गिलायुके लक्षण ।

यन्थिर्गछे त्वामलकाास्थिमात्रःस्थिरोऽल्पह्यस्यात्कफरक्तयूर्तिः। संलक्ष्यते सक्तमिवाञ्चनं च स शस्त्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः॥ ५३॥

कफरक्तके कोपसे गलेमें आंवलेकी ग्रुठलीके वरावर गांठ उत्पन्न होवे, वह गांठ कठिन, मन्द पीडावाली हो, इसके होनेसे अन्न गलेमें अटकतासा मालूम देवे। यह रोग शस्त्रके द्वारा अर्थात् शस्त्रसे काटनेसे साध्य होय इसको गिलायु कहते हैं॥
गलविद्धिके लक्षण।

सर्वे गर्छ व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः । स सर्वदोषो गरुविद्वधिस्तु तस्यैव तुल्यः खळु सर्वजस्य ॥ ५४ ॥

जो सूजन सब गलेमें व्याप्त होने तथा जिसमें सर्व प्रकारकी पीडा होय वह विद्विधिनिदानमें जो त्रिदोषकी विद्विध कही है उसके समान गलविद्विधिक लक्षण जानना ॥ गलीयके लक्षण ।

शोथो महानन्नजछावरोधी तीत्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता । कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलोघः परिकीर्त्यतेऽसौ ॥ ५५ ॥ रक्तयुक्त कफसे गलेमें भागे सूजन होय, उसके योगसे कण्डमें अन्न जलका अव-

रोघ ( रुकावट ) होय तथा वायुका संचार होय नहीं, इसको वैद्य गलीव कहते हैं॥ स्वरम्रके लक्षण ।

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः ज्ञुष्किविम्रुक्तकण्ठः । कफोपदिग्धेष्विन्छायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्स्वरघः ॥ ५६ ॥

वायुका मार्ग कफसे लिप्त होनेसे वारवार नेत्रोंके आगे अन्धकार आकर जो पुरुष श्वासको छोडे अथवा मूर्च्छा आकर जिसकी श्वास निकले, जिसका भिन्न स्वर होय, फण्ठ सूखे और 'विमुक्त ' किहये कण्ठ स्वाधीन न हो अर्थात् थोडा भी अन्न खाया हो तथापि कण्ठसे नीचे न उतरे, इस वातज रोगको स्वरम्न कहते हैं ॥ मांसतानके लक्षण ।

प्रतानवान् यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण । स मांसतानेति विभर्ति संज्ञां प्राणप्रणुत्सर्वकृतो विकारः॥ ५७॥

जो सूजन गलेमें उत्पन्न होकर क्रमसे फैलकर गलेको रोक ले तब बहुत कष्ट हो। इस त्रिदोष विकारको मांसतान कहते हैं। यह विकराल रोग प्राणींका नाज्ञ करनेवाला है॥

विदारीके लक्षण।

<mark>सदाहतोदं श्वयश्चं सुतीव्रमन्तर्गले पूतिविशीर्णमांसम् ।</mark> पित्तेन विद्याद्वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात्स तु येन शेते ॥ ५८ ॥

पित्तसे गलेमें सूजन होवे तिस करके दाह होय, चवक होय, तथा दुर्गैधियुक्त सडा मांस गिरे और रोगी जिस करवट सोवे उसी तर्फ वह रोग होता है मांसके विदारण करनेसे यह विदारी कहलाता है।

मुखपाक।

सर्वसर ( मुखपाक मुख आना ) तीन प्रकारका है। वातजके लक्षण।

रुफोटैः सतोदैर्वदनं समन्ताद्यस्याचितं सर्वसरः स वातात् । वादीके योगसे मुलर्मे सर्वत्र छाले होजायँ वह चिनमिनावें, मुल जिह्ना गला होंठ मसुढे दांत ताछ इन सबमें व्याधि होनेसे इस रोगको सर्वसर कहते हैं ॥

यित्तजके लक्षण।

रकैः सद्दिः पिडकैः सपीतैर्यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् ॥५९॥ पित्तसे मुखमें लाल तथा पीले छाले होयँ और दाह होने ॥ कफजके लक्षण ।

अवेदनेः कण्डुयुतैः सवर्णेर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ६० ॥ कफसे मुखमें मन्द्रीडा और त्वचाके समान वर्ण जिनका ऐसे छाले सर्वत्र होयँ॥ असाध्य मुखरोगके लक्षण ।

> ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युर्मासरक्तप्रकोपजाः । दन्तमूलेषु वर्ज्यौ तु त्रिलिंगगतिशौषिरौ ॥ ६१ ॥ दन्तेषु न च सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः । जिह्वागले बलासश्च तालन्येष्वर्बुदं तथा ॥ ६२ ॥

स्वरमो वलयो बृन्दो बलासश्च विदारिका । गलोघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ६३ ॥ असाध्याः कीर्तिता होते रोगा नव दशैव तु । तेषु चापि कियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ६४ ॥

ओष्ठरोग ( होठके रोगों ) में मांतज, रक्तज और त्रिदोपज असाध्य हैं, मस्डोंके रोगोंमें सित्रपात, नाडी और शीषिर, दांतोंके रोगोंमें दयाव, दालन और अञ्चन, जिह्वाके रोगोंमें बलास और तालुएके रोगोंमें अर्बुद, तथा गलेके रोगोंमें स्वरप्न, वलय, वृन्द, बलास, विदारिका, गलीघ, मांसतान, शतन्नी और रोहिणी ये उनीस रोग असाध्य हैं, इनपर चिकित्सा करनेवाले वैद्यको प्रत्याख्यान (नटकर) अर्थात् असाध्य कहकर औषध देनी, क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चय होय और कदाचित् वच भी जाय ऐसे विचारकर औषधी तो देनी ही चाहिये॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां सुखरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ केर्णरोगनिदानम् ।

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन् समंततः श्रूछमतीव कर्णयोः । करोति दोषेश्च यथास्वमावृतः स कर्णश्रूछः काथितो दुरासदः॥ १॥

कानमें वायु दोषोंकरके (कफ पित्त रुधिरसे ) आवृत होकर कार्नोमें उलटी फिर तब अत्यन्त शूल (दरद) होय इस रोगको कर्णशूल कहते हैं । यह रोग कष्टसाध्य है, कर्णशूलके उपद्रव विदेहने इस प्रकार लिखे हैं—"मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासः क्रमोऽथ वमथुस्तथा। उपद्रवाः कर्णशूले अवंत्येते भविष्यतः॥ " इति ॥

कर्णनादके लक्षण।

कर्णस्रोतःस्थिते वाते शृणोति विविधान्स्वरात् । भेरीमृदंगशुंखानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

वायु कानके छिद्रमें स्थित होनेसे अनेक प्रकारके स्वर तथा भेरी मृदंग और शंख इनके शब्द सुनाई देवे, इस रोगको कर्णनाद कहते हैं ॥

१ कर्णशब्देन च कर्णशष्कुल्यविक्वनमदृष्टोपगृहीतं श्रोत्रमुच्यते।

बाधिर्य (बहरा ) के लक्षण ।

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति । शुद्धश्रेष्मान्वितो वापि बाधियं तेन जायते ॥ ३ ॥

जिस समय केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु शब्द बहानेवाली नाडियोंमें स्थित होय, तब उस पुरुषके शब्द सुनाई नहीं देय अर्थात् बहरा हो जाय ॥

कर्णक्ष्वेडके लक्षण ।

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषसमं स्वनम् । करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४ ॥

पितादि दाहकरके युक्त वायुसे कार्नोमें वेणु ( वंसी ) का शब्द सुनाई देता है उसको कर्णक्ष्वेड कहते हैं ॥

कर्णसावके लक्षण ।

शिरोऽभिघाताद्थ वा निमज्जतां जले प्रपाकाद्थवापि विद्र्धेः । स्रवेद्धि पूर्यं श्रवणोऽनिलार्दितः स कर्णसंस्राव इति प्रकीर्तितः ॥६॥

शिरमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे अथवा पानीमें गोता मारनेसे अथवा कानमें विद्राधि पकनेसे वायु कुपित होकर कानोंसे राध वहे उसको कर्णसाव कड़ते हैं ॥

कर्णकष्ट्रके लक्षण।

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णकण्डूं करोति च । कफसे मिला वायु कार्नोमें खुजली उत्पन्न करता है ॥

कर्णगूथके लक्षण ।

पित्तोष्मशोषितः श्रेष्मा जायते कर्णग्रथकः ॥ ६ ॥

पित्तकी गरमीसे कफ स्रवकर कानमें मैल जमे, उसको कर्णग्रथ कहते हैं ॥

कर्णप्रतिनाहके लक्षण ।

स कर्णग्रूथो द्रवतां यदा गतो विलायितो त्राणमुखं प्रपद्यते । तदा स कर्णप्रतिनाइसंज्ञितो भवेद्रिकारः शिरसोऽर्द्धभेदकृत् ॥ ७ ॥

वही कानका मैल पतला होनेसे, अथवा स्नेह स्वेदादिकोंकरके पतला होकर मुख और नाकमें माप्त होय, तब उसको कर्णमितनाह कहते हैं, इस रोगसे अर्द्धशिर (आधासीसीका) विकार होता है॥ क्रमिकर्णके लक्षण ।

यदा तु सूच्छी त्वथवापि जन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथवापि मिसकाः । तदंजनत्वाच्छ्वणो निरुच्यते भिषम्भिराद्येः कृमिकर्णको गदः॥८॥

जिस समय कींडे पडजायँ, अथवा मक्खी अण्डा घरे, कृमिलक्षण होनेसे श्रवण कहते हैं और इसी रोगको द्वितीय पर्यायवाची शब्द कृमिकर्ण कहते हैं॥

कानमें पतंगादि कीडा धरनेके कारण।

पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि । अरितं व्याकुरुत्वं च भृशं कुर्वति वेदनाम् ॥ ९ ॥ कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फुरफुरायते । कीटे चरित रुक्तीवा निस्पन्दे मन्द्वेदना ॥ १० ॥

पतंग, कनखजूरा, गिजाई आदि कानमें धसनेसे बेचैनी होय, जीव व्याकुल होय और कानमें पीडा होय, तथा कानमें नोचनेकीसी पीडा होय और वह कीडा, कानके भीतर फडके और फिरे उस समय घोर पीडा होय और जब वह बन्द हो तब पीडा बन्द होवे ॥

विविधकणीविद्रधिके लक्षण।

क्षताभिषातप्रभवस्तु विद्विधर्भवेत्तथा दोषक्वतोऽपरः पुनः । स रक्तपीतारुणरक्तमास्रवेत्प्रतोदधूमायनदाहचोपवान् ॥ ११ ॥

कानमें खुजानेसे त्रण हो जाय, चोट लगनेसे कानमें त्रण होकर विद्रिधि होय उसी प्रकार वातादिदोषों करके दूसरे प्रकारकी विद्रिधि होय है, जब वह फूटे तब उसमेंसे लाल पीला रुधिर बहे, नोचनेकीसी पीडा होने, धुआंसा निकलता मालूम हेवि, दाह होने, चूसनेकीसी पीडा होने ॥

कर्णपाकके लक्षण।

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथिविक्केदकुद्भवेत् । कर्णे विद्रिधपाकाद्वा जायते चाम्बुपूरणात् ॥ १२॥

पित्तसे अथवा कान पकनेसे कानमें पानी जानेसे कर्णपाक रोग होवे उस करके कान सडजावे और गीला रहे ॥

पूतिकर्णके लक्षण ।

पूर्य स्नवति वा पूति स ज्ञेयः पूतिकर्णकः । जिसके कानमें राध निकले वा बास आवे, उसको पूतिकर्ण कहते हैं॥ कर्णशोथ कर्णार्बुद कर्णार्शका हवाला देते हैं-कर्णशोथार्बुदार्शांसि जानीयादुक्तस्रक्षणेः ॥ १३॥

कानकी स्जन, कानका अर्बुद और कानकी अर्ज़ ( बवासीर ) ये रोग होयँ तो इनके लक्षण उसी र निदानके द्वारा जानले, कुछ थोडेसे यहां लिखभी देते हैं—कर्ण- शोथ चार प्रकारका है—वात, पित्त, कफ, रक्तजके भेदसे । इसी प्रकार कर्णार्ज्ञ कानकी बवासीर भी चार ही प्रकारकी है, चारसे विशेष शोथ अर्ज़का होना असरमब है इससे चारही हैं। कर्णार्बुदरोग सात प्रकारका है—वात, पित्त, कफ, रुधिर, मांस, मेदा और शिरा इनके भेदसे ॥

अब कहते हैं कि, कर्णरोग सुश्वतके मतसे २८ प्रकारका है परन्तु चरकके मतसे उसके चारही भेद हैं, उनको कहते हैं—

वातजके लक्षण।

नादोऽतिरुक्कर्णमलस्य शोषः स्नावस्तनुश्राश्रवणं च वातात्।

बादीसे कानमें शब्द होय, पीडा होय, कानका मैल सूख जाय, पतला स्नाव होय, सुनाई नहीं देवे अर्थात् बहरा हो जाय ॥

पित्तजके लक्षण।

होथिः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात् ॥ १४ ॥ पित्तसे कानमें स्जन हो, कान ठाठ हो, दाह हो, चिरासा हो जाय तथा किंचित् पीठा दुर्गन्धयुक्त स्नाव होय ॥

कफजके लक्षण।

वैश्वत्यकण्डूस्थिरश्राथशुक्का स्निग्धा स्नृतिः श्चेष्मभवेऽतिरुक् च। कफके प्रभावसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कठिन सूजन होय, सफेद और चिकना ऐसा स्नाव होयं॥

सनिपातजके लक्षण ।

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्स्नावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५॥ सिन्नपातसे सब लक्षण होयँ, स्नाव होय वा जीनसा दोष अधिक होय वैसाही दोषानुसार वर्णका स्नाव होय॥

कर्णपालीके रोग।

सौकुमार्याचिरोत्सृष्टे सहसापि प्रवर्धिते । कर्णशोथो अवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ॥ १६॥

बुकुमार स्त्री अथवा बालक कानकी लौरको एक साथ बहुत बढावे तौ कानकी पाली (लौर) में सूजन होकर फूल जावे और दूखे ॥ परिपोटकके लक्षण।

कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ १७॥ वादीसे काला लाल और कठिन ऐसा फूल जाय, उसको परिपोटक कहते हैं ॥ उत्पातके लक्षण ।

गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाद्धर्षणाद्षि । शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाकरुजान्वितः ॥ रको वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः॥ १८॥

कानमें भारी आभरण ( गहना ) पहननेसे अथवा चोटके लगनेसे अथवा कानको खींचनेसे रक्तिपत्त कुपित्त होकर कानकी पालीमें हरी नीली अथवा लाल सूजन होय उसमें दाह होवे, पीडा होवे और रक्त बहे, इस रोगको उत्पात कहते हैं॥ उन्मन्थके लक्षण ।

कर्णं बलाद्वर्धयत्ः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १९॥

कफं संग्रह्म कुरुते स्ज्ञोफं स्तब्धवेदनम् ।

उन्मन्थकः सक्षण्डूको विकारः कफवातजः॥ २०॥

कानको बलपूर्वक बढानेसे पाली ( लीर ) में वायु कुपित होकर कफको संग हेकर कठिन तथा मन्द पीडायुक्त स्जनको प्रगट करे, उसमें खुजली चले, इस कफवातजन्य विकारको उन्मन्थक कहते हैं ॥

दुःखवर्द्धनके लक्षण ।

संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कण्डूदाहरूजान्वितः। शोफो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्द्धनः॥ २१॥

दुष्टरीतिकरके कानको छेदनेसे तथा बढानेसे खुजली दाह पीडायुक्त ऐसी सूजन होय, वह पकजाय, उसको दुःखबर्द्धन कहते हैं ॥

पारिलेहीके लक्षण।

कफासृक्कृमिसंभूतः स विसर्पन्नितस्ततः । छिद्देच शृष्कुर्छो पाछि परिलेहीत्यसौ स्मृतः ॥ २२ ॥

कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न भई तथा सर्वत्र विचरनेवाली ऐसी जो सूजन कानकी पालीमें होय, वह कानकी पालीको खाय जाय अर्थात् उसका मांस झरने लगे उसको परिलेही कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाथवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ नासारोगनिदानम् ।

**──≈≈** 

पीनसके लक्षण ।

आनहाते यस्य विशुष्यते च प्रक्षिद्यते धूप्यति चैव नासा । न वेत्ति यो गंधरसांश्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्यत्स तु पीनसेन ॥ तं चानिलक्षेष्मभवं विकारं बूयात्प्रतिज्ञ्यायसमानिलंगम् ॥ ९ ॥

जिसकी नाक रुकजाय, बात शोषित कफसे नाक भीतरसे स्वीसी गीली रहे धूओंसा निकले, जिसकी नाकमें सुगंध दुर्गन्ध मिष्ट रसादिककी गन्ध मालूम न हो, उसके पीनस मगट भई जाननी, इस बातजन्य विकारको प्रतिक्थाय (पीनस) कहते हैं॥ प्रतिनस्यके लक्षण ।

दोषेर्विद्ग्धेर्गलतालुमुले संमुर्च्छितो यस्य समीरणस्तु । निरेति पूर्तिर्मुखनासिकाभ्यां तं पूर्तिनस्यं प्रवदंति रोगम् ॥ २ ॥

गले और तालुएमें दुष्ट भये वित्तरक्तादि दोषकरके वायु मिश्रित होकर नाक और मुखके मार्गोंसे दुर्गन्ध निकले, इस रोगको पूर्तिनस्य कहते हैं॥

नासापाकके लक्षण।

त्राणाश्रितं पित्तमरूषि कुर्याद्यस्मिन्विकारे बलवांश्र पाकः। तत्रासिकापाकुमिति व्यवस्यद्विक्केदकोथावथ् वापि यत्र॥ ३॥

जिसकी नाकमें पित्त दूषित होकर फुन्सी प्रगट करे और नाक भीतरसे पक-जाय, उसको नासिकापाक कहते हैं, इसमें नाकसे राध बहे और द्वर्गंध आवे ॥ प्रयरक्तके लक्षण ।

दोषेर्विद्ग्धेरथवापि जन्तोर्छछाटदेशेऽभिइतस्य तैस्तैः । नासा स्रवेत्प्रयमसृग्विमिश्रं तं प्रयरक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ४॥

दोष दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट लगनेसे नाकमेंसे राध वहें और रुधिर बहे इस रोगको पूपरक्त कहते हैं ॥

क्षवयु ( छींक ) के लक्षण।

त्राणाश्रिते मर्मणि संत्रदृष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति । कफानुयातो बहुशोऽतिशब्दं तं रोगमाहुः क्षवश्चं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥ नासिकाश्रित मर्म ( शक्काटकमर्म ) के विषे वायु दृष्ट होकर कफसहित भारी शब्दको नासिकाके बाहर निकाले उसको क्षवश्च ( छीक ) कहते हैं ॥ आगन्तुजक्षवथुके रुक्षण ।

तीक्ष्णोपयोगादतिनित्रतो वा भावान्कटूनर्कनिरीक्षणाद्वा । सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्घाटितेऽन्यः क्षवश्रुनिरेति ॥ ६॥

तीखे राई आदि पदार्थ खानेसे, अथवा कडुवा खानेसे, मिरचआदि तीखी वस्तु-ओंके अत्यन्त स्ंचनेसे, सूर्यके देखनेसे, अथवा कपडेकी बत्ती बनाकर नाकमें तरु-णास्थि मर्म (फणामर्म) में लगानेसे आगन्तुज क्षवधु ( छींक ) आती है। आग-न्तुज और दोषज छींक एक ही है।

अंशथुके लक्षण ।

प्रभ्रइयते नासिकया हि यस्य सांद्रो विदम्धो छवणः कफश्च । प्राक्संचितो सूर्द्धान सूर्यतप्ते तं भ्रंशश्चं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

सूर्यकी गरमी करके मस्तक तप्त होनेसे पूर्व संचितभया विद्रम्थ गाढा खारी ऐसा कफ नाकसे गिरे उस व्याधिको श्रंश्रुशोग कहते हैं ॥

दीसके लक्षण।

त्राणे भृशं दाइसमन्विते तु विनिश्चरेद्धम इवेह वायुः । नासा प्रदीतेव च यस्य जन्तोर्व्याधि तु तं दीत्रमुदाइरन्ति ॥८॥ नाक अत्यन्त दाहयुक्त होनेसे उसमें वायु धूएँके सददा विचरे और नाक प्रदीप्त होवे अर्थात् गरम होवे इस रोगको दीप्त कहते हैं॥

ं प्रतिनाहके लक्षण ।

उच्छ्यासमार्गे तु कफः सवातो रुंध्यात्प्रतीनाह्मुदाहरेत्तम् । वायुसिहत कफ श्वासके मार्गको बन्द करे, तब नाकका स्वर अच्छी रीतिसे चले नहीं, इसको प्रतिनाह कहते हैं॥

नासास्रावके लक्षण ।

श्राणाद्धनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेत्स्रावसुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥ नाकसे गाढा पीला अथवा सफेद पतला दोष (कफ ) स्रवे, उसको स्राव कहते हैं॥

नासापरिशोषके लक्षण।

त्राणाश्रिते स्रोतिस मारुतेन गाढं प्रतिते परिशोषिते च ।
कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्घ्वमधश्च जंतुर्यास्मिन्स नासापरिशोष उक्तः ॥१०॥
बायुसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तप्त होकर सूखजाय तब मनुष्य बढे कष्टसे
उपर नीचेको श्वास लेय, उस रोगको नासापरिशोष कहते हैं॥

विकित्सामेदार्थ पीनसके आमपकके रुक्षण । शिरोग्रुकत्वमरुचिनीसाम्नावस्तु स्वरः। क्षामः ष्ठीवेत्तथाऽभीक्षणमामपीनसरुक्षणम् ॥ ११ ॥ आमर्छिगान्वितः श्रुष्मा घनश्चाप्म निमज्जति । स्वरवर्णविशुद्धिश्च पक्षपीनसरुक्षणम् ॥ १२ ॥

शिरमें भारीपन, अन्नमें अरुचि, नासिकासे गरम गरम जलका झरना आवाज कुछ मन्दी हो और शरीरका कुश होना, वारवार थूकना, यह आम (कच्चे) पीनसके लक्षण हैं और जिसमें इसी पूर्वोक्त आम पीनसके भी लक्षण हों और कफ गाढा हो गया हो और जलमें गेरनेसे डूचजाय और मुखसे साफ आवाज निकले और मुखका रंग (रूहानी) अच्छा होय तो जानना कि, यह पीनस पक गया है ॥

प्रतिस्यायकी संप्राप्ति ।

सन्धारणाजीर्णरजोऽतिभाष्यकोधर्त्तुवैषम्यशिरोभितापैः । प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतावश्यायतो मैथुनबाष्पधूमैः ॥ १३ ॥ संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायसुदीरयेच ॥ १४ ॥

वेगोंके रोकनेसे, अजीर्ण कारक पदार्थोंके खानेसे, रज ( घूल ) के नासिकाके भीतर जानेसे, अत्यन्त भाषण ( अत्यन्त पढने ) से और अत्यन्त ग्रुस्सा करनेसे तथा ऋतुविपर्यय अर्थात् एक ऋतुमें दूसरे ऋतुके लक्षण होनेसे, शिरोभिताप अर्थात् ग्रीष्म ऋतुमें शिरसे अत्यन्त घूप सेवन करनेसे, रात्रिमें जागनेसे, दिनमें विशेष सोनेसे और शीत पदार्थोंके अधिक सेवन करनेसे इसी तरह कोहरके खानेसे अत्यन्त मेथुन करनेसे, पसीना अथवा आसुओंके रुकनेसे अथवा नासिकामें घूआँ रुकनेसे शिरमें दोष इकटे हों फिर वायु वृद्धिगत होकर प्रतिश्याम रोग ( जुकाम ) उत्यन्न करे ये कारण सद्योजनक अर्थात् तत्काल पीनस करनेवाले हैं।।

चयादिक्रमसे इसका दूसरा निदान।

चयं गता सूर्द्धनि मारुतादयः पृथक्समस्ताश्च तथैव शोणितम्। प्रकुप्यमाना विविधैः प्रकोपनैस्ततः प्रतिज्ञयायकरा भवंति ॥ १५॥

मस्तकमें पृथक् वातादि दोष तथा सर्व दोष उसी प्रकार रुधिर संचय होकर अनेक प्रकारके कारणों ( बलवानसे बैर करना दिवास्वापादि ) से कुषित होकर प्रतिश्याय उत्पन्न करें ॥

पूर्वरूपके लक्षण ।

क्षवप्रवात्तिः शिरसोऽतिपूर्णता स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिद्वष्टरोमता। उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराःस्मृताः॥१६॥

श्रीकका आना, मस्तकका भारी होना, अंगोंका जकड जाना तथा अंगोंका ट्रूटना, रोमांचं अवमंथसे आदि ले और धूमादिक तत्काल होनेवाला उपद्रव होय, जब जुकाम होनेहारी होती है तब ये लक्षण होते हैं।

वातिकप्रतिस्थायके लक्षण ।

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्नावप्रसेकिनी । गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोरपि । भवेत्स्वरोपघातश्च प्रातिश्यायेऽनिलात्मजे ॥ १७॥

जिसकी नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे पतला पानी निकले, गला तालू होठ ये सूखजाय और कनपटी दूखे, गला बैठजाय ये वातके जुकामके लक्षण हैं।

पैत्तिकप्रतिस्यायके लक्षण ।

उष्णः सपीतकः स्नावो घाणात्स्रवति पैत्तिके ॥ १८॥ कृशोऽतिपाण्डुः सन्तत्रो भवेदुष्णाभिपीडितः । सधूममाप्रं सहसा वमतीव च नासया ॥ १९॥

जिसकी नाकसे दाह और पीला स्नाव होवे, वह मनुष्य कुश और पीला होजाय, उसका देह गरम रहे, नाकसे अग्निक समान धुआं निकले यह पित्तकी पीनसके लक्षण हैं॥

श्रीष्मकके लक्षण।

त्राणात्कफः कफकृते श्वेतः पीतः स्रवेद्धहुः। शुक्कावभासः शूनाक्षो भवेद्धरुशिशा नरः॥ २०॥ कण्ठताल्वोष्टशिरसां कण्डूभिरभिपीडितः॥ २१॥

नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद हो जाय, नेत्रोंके ऊपर सूजन होय और मस्तक भारी रहे और गला ताल होट और शिर इनमें खुजली विशेष चले ये कफकी पीनसके लक्षण हैं॥

१ पूर्वरूपाणि दृश्यंते प्रातिश्याये भविष्यति । प्राणधूमायनं मन्धक्षवश्रुस्तालुदालनम् ॥ कंठे ध्वंसो मुखे स्नावः शिरस्यापूरणं तथा ॥

सानिपातिकके लक्षण।

#### भूत्वा भूत्वा प्रतिइयायो यस्याकस्मान्निवर्त्तते । स पको वाप्यपको वा स तु सर्वभवः स्पृतः ॥ २२ ॥

जिसकी नाकमें पूर्वोक्त कहे सो सर्व उक्षण मिलें, तथा वह पीनस बारवार होकर पककर, अथवा विना पके नष्ट हो जाय, उसको सिन्नपातकी पीनस कहते हैं। यह विदेहें आचार्यके मतसे असाध्य है।।

दुष्टप्रतिश्यायके लक्षण ।

प्रक्कियते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति । पुनरानद्यते चापि पुनर्वित्रीयते तथा ॥ २३ ॥ निश्वासो वाति दुर्गन्धो नरो गन्धं न वेत्ति च । एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्क्वच्छ्रसाधनम् ॥ २४ ॥

बारबार जिसकी नाक झडाकरे और स्वजाय और नाकसे अच्छी तरह श्वास नहीं आवे, नाक रुकजाय और फिर खुलजाय, श्वास लेनेमें बास आवे तथा उस रोगीको सुगंध दुर्गंधका ज्ञान जाता रहे, ऐसे लक्षण होनेसे इसको दुष्टप्रतिज्ञ्याय कहते हैं, यह कष्टसे साध्य होती हैं । यह पीनस पांच पीनसोंके अंतर्गत जाननी इनका ही भेद हैं यह छठी नहीं हैं ।।

रक्तप्रतिस्यायके लक्षण ।

रक्तजे तु प्रतिइयाये रक्तस्रावः प्रवर्तते । ताम्राक्षश्च भवेजन्तुरुरोघातप्रपीडितः ॥ २५ ॥ दुर्गन्धोच्छासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २६ ॥

रुधिरके पीनसमें नाकसे रुधिर गिरे, नेत्र लाल होयँ, उरःक्षतकी पीडाके सदृश पीडा होय, श्वास अथवा मुखमें बास आवे, सुगंध दुर्गधका ज्ञान नहीं होय। उरःक्षतके लक्षण प्रन्थान्तरमें लिखे हैं सो जानने । किसी पुस्तकमें—" पित्तप्रतिश्यायकृतै- रिंड्रेश्वापि समन्वितः " ऐसा पाठ है। इसका अर्थ यह है कि, जिसमें पित्तकी पीनसके लक्षण मिलते हों॥

१ नृणां दुष्टप्रतिश्यायः सर्वेजश्च न सिद्धवाते । इति विदेहः ।

२ उरःक्षतं गुरुस्तम्भः पृतिकर्णकको रसः । सकासः सञ्वरो ह्रेय उरोघातः सपीन्सः ॥ अत्र पित्तप्रतिश्यायर्छिगान्यपि बोद्धव्यानि, तुस्यत्वात् पित्तरक्तयोः ॥

असाध्य लक्षण ।

सर्व एव प्रतिइयाया नरस्याप्रतिकारिणः । दुष्टतां यान्ति कालेन तदासाध्या भवन्ति च ॥ २७ ॥ मूर्च्छन्ति कृमयश्चात्र श्वेताः क्लिग्धास्तथाऽणवः । कृमिजो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् ॥ २८ ॥

सर्व पीनस औषधी न करनेसे असाध्य होते हैं, इसमें नाकमें कीडे पड जायें वे कृमि सफेद और चिकने और बारीक होते हैं। कृमिज शिरोरोगोंके सहश स्नुसण होयें, कृमिज शिरोरोगके स्नुसण शिरोरोगमें कह आये हैं।।

प्रतिश्याय और विकारोंको भी करता है, उनको कहते हैं-

बाधिर्यमान्ध्यमञ्रत्वं घोरांश्च नयनामयान् । शोथामिसादकासादीन् वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ २९॥

पीनस बढनेसे बहरा होजाय, मन्द दीखे, बास आवे नहीं, भयंकर नेत्र रोग होय, सूजन मंदाग्नि खांसी इत्यादि विकार होते हैं॥

सुश्रुतमें नासिकाके ३१ रोग कहे हैं और इस जगह पीनससे लेकर प्रतिश्या-यपर्यन्त १५ रोग कहे हैं, बाकी १६ रोगें।के संख्यापूरणके वास्ते लिखते हैं॥

> अर्बुदं सप्तथा शोथाश्रत्वारोऽर्शश्रतुर्विधम् । चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं प्राणेऽपि तद्विदुः ॥ ३०॥

सात प्रकारके अर्जुद रोग, चार प्रकारके शोथ (सूजन), चार प्रकारके अर्श और चार प्रकारके रक्तिपित्त ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होते हैं। वात, पित्त, फफ, रुधिर, मांस, मेदकरके छः हुए और सातवां शालाक्यसिद्धांतके मतसे सिनपातका ऐसे सात प्रकारके अर्जुदरोग हुए। वात पित्त कफ सिनपातके भेदसे चार प्रकारकी, (सूजन) भई तथा वात पित्त कफ सिनपातके भेदसे चारही प्रकारकी अर्श (बवासीर) और चारही प्रकारका रक्त रक्तिपत्तकी समानतासे एक ही जानना पूर्वोक्त पीनससे लेकर प्रतिश्यायपर्यन्त १५ भये और अर्जुदादि १६ हुए ऐसे सब मिलकर नासिकारोग ३१ हुए।।

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां नासिकारोगनिदानं समाप्तम् ॥

#### भाषादीकासमेत । अथ नेत्रेरोगनिदानम् ।



नेत्ररोगका कारण ।

उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाददूरेक्षणात्स्वप्रविपर्ययाच ।
स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच छर्देर्निघाताद्वमनातियोगात् ॥ १ ॥
द्रवात्रपानातिनिषेवणाच विण्यूत्रवातक्रमनिग्रहाच ।
प्रसक्तसंरोद्नशोककोपाच्छिरोभिघाताद्विमद्यपानात् ॥ २ ॥
तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्केशाभिघाताद्विमेश्वनाच ।
बाष्पग्रहात्सूक्ष्मनिरीक्षणाच नेत्रे विकाराञ्जनयंति दोषाः ॥ ३ ॥

गरमीसे तस होकर जलमें प्रवेश (स्नानादि करना ऐसा करनेसे शीतलतासे शिर व्यास होकर शरीरकी गरमी उपर चढकर नेत्रके तेजको पराभव करनेसे नेत्ररोग उत्पन्न होता है), दूरकी वस्तुको देखनेसे, दिनमें सोने और राशिमें जागनेसे नेत्रमें पसीना जानेसे, बाफ लगनेसे, नेत्रोंमें धूल जानेसे, धुआं जानेसे, वमनके वेगको रोकनेसे, वहुत वमन (रइ) होनेसे, पतले अन्नपानके अत्यन्त सेवन करनेसे, विद्या, मूत्र और अधोवायु इनके वेगको धीरे र निग्रह (किहये वेग घारण करने) से विरान्तर हदन करनेसे, शोकसे, कोपसे, मस्तकमें चोट लगनेसे, अतिमद्य पान करनेसे, उसी प्रकार ऋतुमें विपर्यय अर्थात् शीत कालमें गरमी और गरमीमें शीतकाल होनेसे, क्रेश किहये कामादिक दुःख उससे, आभिघात किहये दुःख होनेसे, अतिमेशुन करनेसे, अश्रुपातके वेग घारण करनेसे और सुक्ष्म पदार्थके अवलोकन करनेसे वातादिदोष नेत्रोंमें रोग पैदा करते हैं ॥

सुश्रुतमें नेत्ररोगकी सम्प्राप्ति इस प्रकार लिखी है-

शिरानुसारिभिर्दोषैर्विग्रुणैरूर्घमाश्चितः। जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः॥ ४ ॥

१ पद्सप्तितंत्ररोगा भवन्ति, यदाह सुश्रुतः—तताक्षिभिक्षिशदुक्तास्ते कफेनाधिकासयः । रक्ताः षोडश प्रोक्ताः सर्वजाः पंचिविशतिः । बाद्यौ पुनद्वौ च तथा रोगाः पट्सप्तितिः स्मृताः॥ नेत्रप्रमाणं च सुश्रुतेनोक्तम्—विद्याद्द्रपंगुळवाहुत्यं स्वांगुष्ठोदरसम्मितम् । इपंगुळं सर्वतः सार्ध भिषक्नयनबुद्बुदम् ॥

कुपित हुए वातादि दोष नेत्रोंकी नर्सोमें प्राप्त हो नेत्रोंका भाग व्याप्त करनेसे उनमें भयंकर रोग उत्पन्न होता है, ये वात पित्त कफ रुधिर सन्निपात और आगन्तुक इनसे होनेवाले ऐसे नेत्ररोग ( ७६ ) हैं ॥

नेत्ररोगमें प्रायः अभिष्यंद ( नेत्र आना ) होता है इसीसे प्रथम उसको कहते हैं-

#### वातात्पित्तात्कफाद्रकाद्भिष्यन्दश्चतुर्विधः। प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः॥ ५॥

वात पित्त कफ और रुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यन्दरोग होता है। इसकी पीडा नष्ट नहीं होय तथा यह अभिष्यन्दरोग सर्व नेत्ररोगों (अधिमंथादिक) का उत्पीत्तस्थान जानना। सो सुश्चेतमें लिखा है। (इस रोगको भाषामें नेत्र दुखना कहते हैं अथवा आंखआई कहते हैं)॥

वाताभिष्यन्दके लक्षण।

### निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षसङ्घर्षपारुष्यशिरोभितापाः। विशुष्कभावः शिशिराश्चता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति॥६॥

बादीसे नेत्र दूखने आये होयँ उनमें सुई चुभानेकीसी पीडा हो, नेत्रोंके स्तम्भन ( ठहरजाना ), रोमांच नेत्रोंमें रेत गिरनेके समान खटके तथा रूक्ष होय, मस्तकमें पीडा हो, नेत्रोंसे पानी गिरे परन्तु नेत्र स्रुवेसे रहें और नेत्रोंसे आँस् गिरे वह शीतल हो ॥

पित्ताभिष्यन्दके लक्षण ।

#### दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाष्पसमुच्छ्यश्च । उष्णाश्चता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥

पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पकजायँ, उनमें शीतल पदार्थ लगानेकी इच्छा हो, नेत्रोंसे धूआं निकले अथवा नेत्रोंमें धूआं जानेकीसी पीडा हो, तथा नेत्रोंसे गरम अश्व ( आंसू ) वहुत पडें, आंख पीलीसी मालूम पर्डे ॥

कफजाभिष्यन्दके लक्षण।

#### उष्णाभिनन्दा ग्रुरुताभिशोथः कण्डूपदेहावतिशीतता च । स्रावो बहुः पिच्छिरु एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥

कफसे नेत्र दूखने आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रोंमें लगानेसे आराम मालूम हो अर्थात् नेत्रमें सेकसा मालूम हो तथा नेत्र भारी होयँ, स्जन हो, खुजली चले, कीचडसे नेत्र दूषित हों, शीतल हों उनमेंसे स्नाव होय, सो गाढा और बहुत होय ॥

१ प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवंत्याभिष्यन्दानामित्तमूलाः। इति ॥

रक्ताभिष्यन्दके लक्षण ।

ताष्ट्राश्चता छोहितनेत्रता च राज्यः समन्ताद्तिछोहिताश्च। पित्तस्य छिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ९॥

रक्ताभिष्यन्द्से नेत्रोंसे छाछ पानी गिरे, नेत्र छाछ होंय, नेत्रोंमें आस पास रेखासी छाछछाछ द्वि, जो पित्ताभिष्यन्द्के छक्षण कहे वे सब छक्षण होवें।।

अभिष्यन्दसे अधिमन्यकी उत्पत्ति होती है, सो कहते हैं-

वृद्धैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामिकयावताम् । तावन्तरूत्विधमन्थाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ १० ॥

इस अभिष्यन्द्रमें औषधोपचार न करनेसे यह बढकर उतनेही (चार) आभि-ष्यन्दरोग नेत्रोंमें प्रगट होयँ, इससे नेत्रोंमें तीत्र पीडा होय, यह अधिमन्यके सामान्य लक्षण हैं। वेदनाशब्द इस जगह व्यथामात्रका वाचक है, इससे यह प्रगट हुआ कि, वातके अभिष्यन्द्रसे वातिक अधिमन्य प्रगट होय, उसमें तीत्र वातज सर्व निस्तोदादि पीडा युक्त होयँ, इसी प्रकार पित्तकेसे, कफकेसे, रुधिरकेसे पित्त कफ-रुधिरके अधिमन्य स्वलक्षण करके जानने ॥

उत्पाटचत इवात्यर्थ नेत्रं निर्मध्यते तथा । शिरसोऽर्धे च तं विद्याद्धिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ ११ ॥

दूसरे सामान्य लक्षण-आधे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा होय अयवा तोडनेकीसी तथा मथनेकीसी पीडा होय, व्याधिके प्रभावसे आधे शिरमें पीडा हो इसे अधिमन्य कहते हैं इनके लक्षण वातज अभिष्यन्दके समान जानने ॥

दोषभेदसे कालमर्यादाके लक्षण ।

इन्याद्दृष्टि श्लेष्मिकः सप्तरात्राद्योऽधीमन्थो रक्तजः पंचरात्रात् । षद्यात्राद्वा वातिको वै निद्दन्यान्मिथ्याचारात्पैत्तिकः सद्य एव ॥ १२॥

क्ष्मका अधिमन्य सात दिनमें दृष्टिका नाज्ञ करे, रक्तज अधिमन्य पांच दिनमें, वातिक अधिमन्य छः दिनमें और पात्तिक अधिमन्य मिथ्योपचारसे तत्काल (तीन दिनमें) दृष्टिका नाज्ञकरे अर्थात् आंख जाती रहे। इस जगह जो कालकी अविध कही है सो व्याधिके स्वभावसे तथा लंघन प्रलेपादि किया करके तथा अञ्जनानिषे-घके निमित्त कही है।।

नेत्ररोगके सामान्य रुक्षण।

उदीर्णवेदनं नेत्रं रागोद्देकसमन्वितम् । घर्षनिस्तोदशुलाश्चयुक्तमामान्वितं विदुः॥ १३॥ जिस नेत्ररोगमें पीडा विशेष होय, लाली बहुत होकर चमका चलें, तथा उसमें घर्ष (रेत गिरनेसे जैसी पीडा होती है वैसी पीडा) होय और अर्थात् करकण होय, सुई चुभानेकीसी पीडा होय, शूलसा चले और स्नावयुक्त होवे, उन नेत्रोंको आमयुक्त जानना ॥ अंजन लगानेसे तथा हलका अन्न खानेसे ये लक्षण कहे हैं ॥

निरामके लक्षण ।

#### मन्द्वेदनता कण्डूः संरम्भाश्वप्रशान्तता । प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपक्षं दोषमादिशेत् ॥ १४ ॥

नेत्रोंमें पीडा कम होवे, खुजली चले, सूजन मन्द होय, आंसुओंका गिरना होय नेत्रोंका वर्ण स्वच्छ होय, ये दोप पक होनेके लक्षण हैं ॥

शोयसहित नेत्रपाकके लक्षण।

कण्डूपदेहाश्चयुतः पकोदुम्बरसन्निभः। संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोफजः। शोथहीनानि छिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथने ॥ १५॥

नेत्रोंमें खुजली तथा लेप और आंसुओंसे युक्त हो और पके गूलस्के समान लाल होयँ, ये लक्षण शोथसिहत नेत्ररोगके हैं और शोथ (सूजन ) के विना जो नेत्र-पाक होय, उसमें शोथको छोडकर सब लक्षण होयँ, यह व्याधि त्रिदोषजन्य होय॥

हताधिमन्थके लक्षण।

#### उपेक्षणादिश यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसद्य । रुजाभिरुत्राभिरसाध्य एष इताधिमन्थः खळु नेत्ररोगः ॥ १६ ॥

वातज अधिमन्थकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोंको सुखाय देवे, सो मनुष्यके नेत्रोंमें तोद ( सुईके चुभानेकीसी पीडा ), दाहादि भारी पीडा होय, यह हताधिमंथ नामक नेत्ररोग असाध्य है। इसी रोगको विदेह दृष्ट्युत्क्षेपणे कहते हैं। अथवा दृष्टिनिर्गम तथा सकलाक्षिशोष भी जानना। यही सुश्वतकांभी मत है इस रोगसे नेत्र सुखे कमलके समान हो जाते हैं॥

१ अन्तर्गतः शिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टि निरस्यति॥ तस्यां निरस्यमानायां निर्मथित्रव मारुतः । नयनं निर्वमस्याशु शुळतोदादिमन्यनैः ॥ २ अन्तःशिराणां श्वसनः रिथतो दृष्टिं च प्रक्षिपन् । हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुर्बुधाः ॥

वातपर्ययके लक्षण ।

# वारं वारं च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः।

रुजश्च विविधास्तीत्रा स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १७ ॥

वायु कमसे कभी कभी भृकुटीमें प्राप्त हो कभी कभी नेत्रोंमें प्राप्त होकर और अनेक प्रकारकी तीत्र पीडा करे उसको वातपयर्थ कहते हैं।

शुष्काक्षिपाकके लक्षण।

#### यत्कूणितं दारुणरूक्ष्वतर्म सन्दद्धते चाविलदर्ज्ञानं च।

सुदारुणं यत्प्रतिबोधने च ग्रुष्काश्चिपाकोपहतं तदृश्चि ॥ १८॥ जो नेत्र खुले नहीं अर्थात् संकुचित हो जायँ, जिनकी वाफणी कठिन और रूक्ष होय, जिसकी नेत्रोंमें दाह विशेष होय, यथार्थ दीखे नहीं, जो खोलनेमें बहुत दुःख होय, उन नेत्रोंको ग्रुष्काक्षिपाकनामक रोगसे पीडित जानना । यह रोग रक्तसहित वादीसे होता है सो करांलाचार्यने लिखा है ॥

अन्यतोवातके लक्षण।

### यस्यावटूकर्णशिरोह्नुस्थो मन्यागतो वाप्यनिलोऽन्यतो वा । कुर्याद्वजं वै भ्रुवि लोचने चतमन्यतोवातमुदाह्रसन्ति ॥ १९॥

घाटी (धार) कान, मस्तक, ठोढी, मन्या, नाडी इनमें अयवा इतर ठिकाने स्थित जो वायु भुकुटी (भौंह) वा नेत्रोंमें तोद भेदादि पीडा करे, इस रोगको अन्यतोवातरोग कहते हैं अर्थात् अन्य स्थानोंमें स्थित होकर अन्य स्थानोंमें पीडा करे इसीसे इसको अन्यतोवातरोग कहते हैं सो विदेहका मत भी है ॥

अम्लाध्युषितके लक्षण।

#### इयावं छोहितपर्यन्तं सर्वे चाक्षि प्रपच्यते । सद्द्रिशोथं साम्नावमम्छाध्युषितमम्छतः ॥ २० ॥

मध्यमें कुछ नीलवर्ण और आसपास लाल भरा हो ऐसे सर्व नेत्र पकजायँ और उनमें पीले रंगकी फुन्सी होयँ, उनमें दाह होकर स्जन होय, तथा नेत्रोंसे पानी झरे, यह रोग अम्ल खटाई आदि खानेसे होता है। सुश्रुतके मतसे यह रोग पित्तसे होता है, इसको अम्लाध्युषित कहते हैं॥

१ अथवा शोषयेदक्ष्णोः क्षीणात्तेजोषछादयम् । तत्पद्मामिव संशुष्कमवसीदति छोच नम् ॥

२ कुणितः खरवत्मीक्षिक्रच्छ्रो मीलाविलेक्षणम् । सदाहमसृजी वाताच्छुष्कपाकान्वितं वदेत् । ३ मन्यानामन्तरे वायुक्तिथवः प्रष्ठतोऽपि वा । करोति भेदं निस्तोदं शंखं चाइणोः स्रवरतथा ॥ तमाहुरन्यतोवातरोगं दृष्टिविदो जनाः ॥ इति ॥

शिरोत्पातके लक्षण ।

अवेदना वापि सवेदना वा यरुयाक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः। मुद्धर्विरज्यन्ति च याः सदा दृग्व्याधिः शिरोत्पात इतिप्रदिष्टः॥२९॥

जिसके नेश्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारहित तांबेके समान लाल रंगकी होजाय और वे सच बराबर अधिकाधिक (जियादहसे जियादह) लाल होजायँ, इस रोगको शिरोत्पात (सबलवायु) कहते हैं। यह रोग रक्तजन्य है ॥

शिराहर्षके लक्षण।

मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु शिराप्रहर्षः । ताम्राभमस्रं स्रवति प्रगाढं तथा न शकोत्यभिवीक्षितुं च ॥ २२ ॥

अज्ञानकरके शिरोत्पात (सबल वायु) की उपेक्षा करनेसे अर्थात् इलाज न करनेसे शिराप्रहर्परोग होता है उसमें नेत्रोंसे लाल स्वच्छ ऐसे आंस् ।गेरें और उस रोगीको नेत्रोंसे कुछ दिखाई न देवे ॥ इति सर्वनेत्रगता रोगाः॥

कृष्णज रोग।

अब नेत्रोंके काले रंगका होनेवाले रोग कहते हैं-

सव्रणशुक्त लक्षण।

निममरूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्धै । स्रावं स्रवेदुष्णमतीव यच्च तत्सत्रणं शुक्रमुदाहरंति ॥ २३ ॥

नेत्रके काले भागमें शुक्र काहिये फूलसा हो जाय और वह भीतरसे गडासा हो जाय, उसमें सुई चुभानेकीसी पीडा होवे तथा नेत्रोंसे अति गरम और बहुतस स्नाव होवे, इस रोगको सवणशुक्र कहते हैं, इसमें पीडा बहुत होती है, क्षतमें पीडा होना ठीकही है और नेत्रसरीखे सुकुमार ठिकानेपर तो विशेष पीडा होती है ऐसे भोजविदेहादिकोंका मत है।

सवणशुक्रके साध्यासाध्य लक्षण।

हष्टेः समीपे न भवेत्त यत्तु न चावगाढं न च संस्रवेद्धि । अवेदनं वा न च युग्मशुकं तिसद्धिमायाति कदाचिदेव ॥ २४ ॥

ं जो ग्रुक (फूल ) दृष्टिके समीप होय नहीं और एक त्वचामें होय, बहुत स्रवे ( इरे ) नहीं, जिसम पीडा न होय और एकही स्थानमें दो बूंद (फूल ) न होयँ ऐसा शुक्र कदाचित् अच्छा भी हो जाय परन्तु इनसे विपरीत लक्षण दृष्टिके समीप होना, दूसरी स्वचार्मे होय, बहुत स्रवे, पीडा होय, एक स्थानमें दो बूंद होयँ यह शुक्र अच्छा नहीं होय ॥

अवणशुक्त लक्षण ।

#### स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सचोषं शंखेन्दुकुन्द्रप्रतिमावभासम् । वैहायसाभ्रपतनु प्रकाशमथावणं साध्यतमं वदंति ॥ २५॥

अभिष्यन्दसे उत्पन्न होकर नेत्रोंके काले भागमें चोप काहिये सींग तुमडीकी पीडा युक्त, शंख, चन्द्र, कुन्दपुष्प इनके समान सफेद, आकाशके समान पतला ऐसा जो त्रणरहित शुक्त होय उसको सुखसाध्य कहते हैं॥

अव्रणशुक्र अवस्थाविशेष करके साध्य होय है, सो कहते हैं-

गम्भीरजातं बह्छं च शुक्रं चिरोत्थितं वापि वदंति क्रुच्छ्रम् ॥ २६॥ जो शुक्र गंभीर हो अर्थात् दो तीन त्वचाके भीतर हुआ हो तथा मोटा हो उसको कृच्छ्रसाध्य कहते हैं॥

अव्रण अवस्थाभेद करके असाध्य होता है, उसको कहते हैं-

#### विच्छन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं शिरासुक्ष्ममदृष्टिकृच । द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्च शिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥ २७ ॥

जो शुक्रके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शुक्रके स्थानमें गडेला हो जाय अथवा इसके विपरीत कहिये पिशितावृत अर्थात् उसके चारों ओर मांस होय, चंचल किहेये एक ठिकाने न रहे, शिराओं करके व्याप्त हों, बारीक हो गया हो, दृष्टि नाश करनेवाला यह 'हष्टेःसमीपेन भवेत् ' इसका उलटा है, दो पटल किहेये पर-दोंके भीतर भया हो, चारों ओरसे लाल हो और वीचमें सफेद और बहुत दिनका शुक्र हो ऐसेको वैद्य त्याग दे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

#### उष्णाश्चपातः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्भवेन्मुद्गतिभं च ग्रुकम् । तद्प्यसाध्यं प्रवदंति केचिद्न्यच यत्तितिरिपक्षतुल्यम् ॥ २८॥

जिसके नेत्रोंसे गरम अश्वपात (आँसू) गिरकर पिडिका उत्पन्न होवे (दो पटलमें शुक्र जानेसे ये लक्षण होते हैं) तथा जिसनें मूंगकी बराबर शुक्र होवे ऐसा नेत्रका शुक्र असाध्य है और जो तीतरके पंलके समान (काले रंगका) होवे उसकी भी कोई २ असाध्य कहते हैं॥

अक्षिपाकात्ययके लक्षण।

श्वेतः समाकामित सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं तु । तमिश्वपाकात्ययमिश्वपाकं सर्वोत्मकं वर्जीयतव्यमाहुः॥ २९॥

नेत्रके कृष्णभागमें दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद ( शुक्र ) फैल जावे यह सन्निपातजन्य अक्षिपाकात्ययनामक रोग त्याज्य है ऐसा कहा है ॥

अजकाजातके लक्षण ।

अजापुरीषप्रतिमो रूजावाच् सलोहितो लोहितिपिच्छिलाशु । विगृह्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत् ॥३०॥

काले भागमें बकरीके गुष्क विष्ठाके समान, दूखनेवाली, लाल हो और गाढा कुछ कालेंसे आंस् वहे उसको अजकाजात ऐसे जानना चाहिये॥ इतिकृष्णजरोग ॥

#### दृष्टिके रोग ।

पहले पटलमें दोष जानेसे उसके लक्षण ।

प्रथमे पटले यस्य दोषो दृष्टि व्यवस्थितः। अव्यक्तानि च रूपाणि कदाचिद्थ पश्यति॥ ३१॥

प्रथम पटलमें दोप स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूप (घटपटादि पदार्थ) देखे। दिखा प्रमाण सुश्रुतमें कहा है, यथा—

#### मसूरदलमात्रं तु पंचभूतप्रसाद्जम् ।

आधे मस्रदलके समान पश्चभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) से मगट है। शंका-इस क्ष्रोकमें तो मस्रदलके समान लिखा है फिर आधे मस्रके समान ऐसा अर्थ आपने कैसे किया ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परन्तु यह अर्थ हमने निमि आचार्यके मतसे लिखा है। यथा-" पंचभूतात्मिका दृष्टिर्मस्राई-दलोन्मिता" इति।

अब कहते हैं कि मण्डल चार हैं सो सुश्रुतमें लिखा है, यथा-

तेजोजलाश्रितं बाह्ये तेष्वन्यितपञ्चिताश्रितम् । मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् ॥ पश्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥ ३२ ॥

१ अजकाजातका भेद विदेह दूसरा कहता है । यथा-कृष्णैरक्ष्णोर्भवेच्छुकं छगर्छाविद्-समप्रभम् । सांद्रपिच्छिलरक्तासित्रत्यमा त्वजकिति सः ॥

प्रथम पटल रुचिर और जलाश्रित है, दूसरा पटल पिशित ( मांस ) के आश्रित है, तीसरा पटल मेदके आश्रित है, चौथा पटल अस्थि ( हज्जी ) के आश्रित है, इन चारों पटलोंकी बहुलता दृष्टिक पश्चमभागके समान होती है ॥

द्वितीयपटलस्यत दोषके लक्षण।

हिपिर्श्वां विह्वलित द्वितीयं पटलं गते।

मिश्रका मशकान्केशाञ्जालकानि च पश्यति ॥ ३३ ॥

मण्डलानि पताकाश्च मरीचीन्कुण्डलानि च।

परिप्लवांश्च विविधान्वर्षमभ्रं तमांसि च ॥ ३४ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः।

समीपस्थानि दूरे च हृष्टेगींचराविश्रमात्॥

यत्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति॥ ३५॥

दूसरे पटलमें दोषके जानेसे दृष्टि विद्वल होजाय अर्थात् पदार्थोंके देखनेमें असमर्थ होय, उसी प्रकार नेत्रोंके आगे मक्खी मच्छर बाल जाली मंडल पताका किरण कुण्डल मंडूक आदि अनेक प्रकारके जलके समूह वर्षा मेघ (बादल) अन्धकार ये नहीं दीखें, ये दृष्टि विद्वल होनेसे होते हैं और विषयभ्रान्तिसे दूरकी वस्तु समीप दीखे समीपकी दूर दीखे अनेक यत्न करनेसेभी सुईका छिद्र न दीखे ॥

तृतीयपटलगत दोषके लक्षण ।

अर्घ पर्यति नाधस्तानृतीयं पटलं गते ॥ ३६ ॥
महांत्यिप च रूपाणि च्छादितानीव चांबरैः ।
कर्णनासाक्षिहीनानि विकृतानि च पर्यति ॥ ३७ ॥
यथादोषं च रज्येत दृष्टिदोंषे बलीयासि ।
अधःस्थे तु समीपस्थं दूरस्थं चोपिरास्थिते ॥ ३८ ॥
पार्श्वास्थिते पुनदोंषे पार्श्वस्थं नेव पर्यति ।
समंततः स्थिते दोषे सङ्खलानीव पर्यति ॥ ३८ ॥
दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद हस्वं च पर्यति ।
द्विधा स्थिते द्विधा पर्यद्वहुधा वाऽनवस्थिते ॥
दोषे दृष्टिस्थिते तिर्यगेकं वे मन्यते द्विधा ॥ ४० ॥

तीसरे पटलमें दोष जानेसे ऊपरकी वस्तु दीखे, नीचेकी वस्तु नहीं दीखे, जो वस्तु वडी और भव्य होवे, वह वखसे दकीसी दीखे, कान नाक और नेत्र इन करके रिहत पुरुषोंको देखें, टेढे वांके दीखे और जिस वातादि दोषका रुधिर मांस मेदादिकोंके सहाय होनेसे उनमें जो दोष बलवान होय उसका जैसा रूप (रंग) होवे उसी प्रकारका दीखे अर्थात् जिस जिस दोषका जैसा वर्ण होय वैसा दीखे, दोष नीचे स्थित होयें सो समीपस्थ वस्तु नहीं दीखे और ऊपर दोष स्थित होयें तो दूरकी वस्तु न दीखे और दोष पार्श्व (पसवाडे) में स्थित होनेसे पसवाडेकी वस्तु नहीं दीखे और दोष हिथते कीर दोष वस्तु होवें तो उस पुरुषको सब चीज मिलीसी दीखे, हिष्के मध्यमें दोष जानेसे बडी वस्तु छोटी दीखे, दो ठिकाने दोष रहनेसे एक वस्तुकी दो दीखे और दोष अव्यवस्थित अर्थात् एकही स्थानमें स्थित न होनेसे एक वस्तुके दो टुकडेसे दिखलाई देवें, हिष्यात दोष तिरछे स्थित होनेसे एक वस्तुके दो टुकडेसे दिखलाई देवें यह स्वक्ष्पोंका दीखना तीसरे (पटल) से प्रारम्भ होता है सो विदेहेंने छिखा भी है ॥

चतुर्थपटलगत तिमिरलक्षण।

तिमिराख्यः स वै रोगश्चतुर्थपटलं गतः ॥ ४१ ॥ रूणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाज्ञामतः परम् । अस्मिन्नपि तमोश्चते नातिरूढे महागदे ॥ ४२ ॥ चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः । निर्मलानि च तेजांसि श्राजिष्ण्यानि च पञ्चति ॥ ४३ ॥

वह तिमिररोग चौथे पटल (परदे) में पहुँचनेसे दृष्टिको चारों ओरसे रोकरे इसको कोई आचार्य लिंगनाश कहते हैं और कोई तिमिर कहते हैं। यह अन्धकार-मय रोग अति वढजाय तब उस मनुष्यको आकाशमें चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, विजली और निर्मल तेज भी यथार्थ नहीं दीखे, तेजके पुंजसे दीखे, लिंगनाशकी निरुक्ति- " लिंग्यते ज्ञायते अनेनेति लिंगमिन्द्रियशक्तिस्तस्य नाशो यस्मिनिति लिंगनाशः " अर्थात् जिसकरके जाने सो किहये लिंग (इन्द्रिय) उसका नाश जिसमें होय उसको लिंगनाश कहते हैं और इसीरोगको लोकिकमें मोतियार्विद्व भी कहते हैं।

तृतीयपटलाश्रित काचदोषकी दूसरी संज्ञा।

#### स एव छिंगनाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञितः।

१ यथास्व रज्यते दृष्टिद्राविश्वपटलस्थितैः । चतुर्थं पटलं प्राप्य मण्डलं रज्यते तु तैः॥ इति॥

तीसरे पटलगत काच (मोतियाबिन्दुकी) उपेक्षा करनेसे वही फिर चौथे पटलमें पहुँचता है, तब उसे लिंगनाश और नीलिका कहते हैं, यह रोग असाध्य है, सो निर्मिआचार्य लिखते हैं, परन्तु गदाधर आचार्य कहते हैं कि, विशेष काचको नीलिकाकाच कहते हैं ॥

दोषविशेषकरके रूपका दाखना कैसा होता है ?
तत्र वातेन रूपाणि अमन्तीव हि पश्यति ।
आविलान्यरूणाभानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ ४४ ॥
पित्तेनादित्यखद्योतशक्त्वापतिडिद्गणान् ।
नृत्यतश्चेव शिखिनः सर्वे नीलं च पश्यति ॥ ४५ ॥
कफेन पश्येद्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ।
सलिलप्लावितानीव परिजाडचानि मानवः ॥ ४६ ॥
पश्येद्रकेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ।
ससितान्यथकृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ॥ ४७ ॥
सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति ।
बहुधा च द्विधा वापि सर्वाण्येव समंततः ॥
हीनांगान्यधिकांगानि ज्योतींष्यपि च पश्यति ॥ ४८ ॥

वादीसे रोगीको मलीन, कुछ लाल, तिरछी और अमती ऐसी वस्तु दीखे। पित्तसे सूर्य, खद्योत (पटवीजना) इन्द्रघतुष, विजली इनको और नाचनेवाले मोर तथा सर्व वस्तु नीली दीखे। कफसे चिकना और सफेद तथा पानीमें डुवोया हुआ निकालनेके समान और भारी ऐसा रूप दीखे। रुधिरसे लाल और अनेकप्रकारका अन्यकार तथा किंचित् सफेद काली और पीली ऐसी वस्तु दीखे। सान्निपातसे अनेक प्रकारके विपरीत अर्थात एककी अनेक तथा दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें, दीन अंगके अथवा अधिक अंगके रूप रोगी देखे और ज्योतिस्वरूपसे सव पदार्थ दीखे।

पित्तसे दूसरा पारेम्लायिसंज्ञक तिमिर होय है।

पित्तं कुर्यात्परिम्लायि मूर्चिछतं रक्ततेजसा । पीता दिशस्तथोद्द्योतात्रवीनपि स पश्यति । विकीर्यमाणान्लद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव च ॥ ४९॥

१ काच इत्येष किजयो याप्यस्तिपटलस्थितैः। चतुर्थपटलं प्राप्तो लिङ्गनाद्यः सः उच्यते॥

रक्तके तेजसे मिश्रित हुए परिम्लायीरोग होय, इसके योगसे रोगीको दिशा आफाश और सूर्य ये पीले दीखें और सर्वत्र सूर्य ऊगेसे दीखें तथा वृक्ष भी तेज-स्वरूपसे दीखे, परिम्लायी पित्तको नील कहते हैं सो सात्यिकिने लिखा है, इस रोगको कोई आचार्य रक्तिपत्तसे होता है ऐसे कहते हैं सो भी लिखों है ॥

रागमेदसे लिंगनाशको षड्विधल कहते हैं-

वक्ष्यामि षिद्धिं रागैर्छिङ्गनाशमतः परम् ॥ ५० ॥ रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात् । कफात्सितः शोणितजः सरकः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ ५९ ॥

इसके अनन्तर रागभेदसे छः प्रकारका छिंगनाश होता है, सो इस प्रकार है—वात-जन्य रंग छाछ होय है, पित्तसे म्लायी पीला, नीला अथवा नीलाही रंग होय, कफसे सफेद और रुघिरसे लाल तथा सब दोवोंसे अनेक प्रकारका रंग होता है ॥

वातिकरोगके विशेष लक्षण।

अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारुणप्रभम् । परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लायि नीलं च मण्डलम् ॥ दोषक्षयात्कदाचित्स्यात्स्वयं तत्र प्रदर्शनम् ॥ ५२ ॥

परिम्लायि रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा काचके समान लाल मण्डल होता है, वह म्लान लाल पीला अथवा नील होता है, उसमें दोप घटनेसे कदाचित् देखनेकी शक्ति होय। इस जगह दोषशब्दकरके कोई कर्मका ग्रहण करते हैं॥

दृष्टिमण्डलगत रोगके लक्षण।

अरुणं मण्डलं वाताचंचलं परुषं तथा।
पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव च ॥ ५३ ॥
श्रेष्मणा बहलं स्निग्धं शंखकुन्देन्दुपाण्डुरम् ।
चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्को बिन्दुरिबांभसः ॥ ५४ ॥
मर्धमाने च नयने मण्डलं तद्विसर्पति ।
प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ॥ ५५ ॥

१ एवमेव तु विझेया नीलाः पित्तसमुद्भवाः । रक्तपित्तोत्थिताः पीताः ॥ इति ॥ २ विद्वातिपरिग्लीयि पित्तं रकेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुधन्तमिव भास्करम्॥इति॥

#### दृष्टिरागो अवेचित्रो छिंगनाहो त्रिदोषने । यथास्वं दोषछिङ्गानि सर्वेऽष्वेव भवंति हि ॥ ५६ ॥

वादीसे दृष्टिमण्डल लाल, चश्रल और खरदरा होता है। पित्तसे दृष्टिमण्डल किश्चित नीला तथा काँसेके समान पीला होते। कफसे भारी चिकना शंख कुन्द्- फूल और चन्द्र इनके समान सफेद होय और उसके नेश्नें दृलनेवाली कमलपत्रके ऊपर पानीकी बूँदके समान देढी तिरली सफेद बून्द फैलीसी दिखलाई दे। किपरसे दृष्टिमण्डल मूंगाके समान अथवा लाल कमलके समान लाल होते और शिदोषण लिंगनाशमें तरह तरहके मण्डल होयँ तथा सर्व दोषोंके लिंगमण्डलमें वातादि दोषोंके न्यारे २ लक्षण होयँ॥

आगे कहेगये और पीछे कहे ऐसे दृष्टिरोगोंकी संख्या।

षड्छिङ्गनाञ्चाः षडिमे च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव च स्युः५७ पूर्व कहे लिंगनाञ्च रोग छः और आगे विद्म्यदृष्ट्यादि कहे गये वे छः ऐसे मिळ-कर वारह दृष्टिरोग होते हैं॥

पित्तविदग्धके लक्षण ।

पित्तेन दुष्टेन गतेन वृद्धिं पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः । पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स वै नरः पित्तविदृग्धदृष्टिः ॥ ५८॥

पित्त दुष्ट होकर बढनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय तथा उसके योगसे उस मनुष्यको सब पदार्थ पीले रंगके दीखें, उस दृष्टिको पित्तविद्ग्ध कहते हैं॥

दिवांध्यके लक्षण ।

प्राप्ते तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न पश्येत्रिशि वीक्षते सः । रात्रो स शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावादृषि तानि पश्येत्॥५९॥

तीसरे पटलमें दोष ( पित्त ) जानेसे दिनमें रोगीको नहीं दीखे, रात्रिमें शितल-ताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥

. कफविदग्धदृष्टिके लक्षण ।

तथा नरः श्रेष्मिविद्ग्धहिस्तान्येव शुक्कानि हि मन्यते तु । इसी प्रकार कफविद्ग्ध प्रक्षको सफेद रूप दीखे ॥ नक्तांध्य (रतोंध ) के रुक्षण।

त्रिषु स्थितो यः पटलेषु दोषो नक्तांध्यमापादयति प्रसद्ध । दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्त रूपाणि कफाल्पभावात् ॥६०॥ जो दोष (कफ) तीनों पटलोंमें रहे वह नक्तांध्य (रतोंध) उत्पन्न करे वह कफ दिवस (दिन) में सूर्यके तेजसे कम होनेसे दीखे॥

धूमदर्शांके लक्षण ।

श्लोकज्वरायासशिरोऽभितापैरभ्याइता यस्य नरस्य दृष्टिः। भूब्रांस्तथा पर्वति सर्वभावान्स भूमदृशीति नरः प्रदिष्टः॥ ६१॥

शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणोंसे पित्त कुषित होकर जिसकी हिष्टमें विकार होवे उससे उस मनुष्यको सर्व पदार्थ धूएँके रंगके दीखें, इस रोगको धूमद्शीं वा शोकविद्ग्धदृष्टि कहते हैं, इसमें दिनको धूएँके रंगके पदार्थ दीखें, इसका कारण यह है कि, रात्रिमें पित्तका तेज घटनेसे निर्मेख दीखें ॥

हस्वदृष्टिके लक्षण।

यो हस्वजाडचो दिवसेषु कृच्छाद हस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत्॥ ६२॥

जो हस्वजाडच पुरुष होता है उसको दिनमें वडे पदार्थ छोटे दीखें इसका कारण यह है कि उस समय दृष्टिक मध्यगत दोष होता है, यह रोग भी वित्तजन्य है॥

नकुलांध्यके लक्षण ।

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोंषाभिपन्ना नकुरुस्य यद्भत् । चित्राणि रूपाणि दिवा स पर्येत्स वै विकारो नकुरुांध्यसंज्ञः॥६३॥

जिस पुरुपकी दृष्टि दोषोंसे व्याप्त होकर नौलेकी दृष्टिक समान चमके वह पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे, इस विकारको नकुलांच्य कहते हैं ॥

गम्भीरदृष्टिके लक्षण ।

दृष्टिर्विक्षपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यंतरतश्च याति । रुजावगाढं च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ६४ ॥

जो दृष्टि बायुसे विकृत होंकर भीतरको संकुचित होवे तथा उसमें पीडा होवे, उसको गम्भीरदृष्टि कहते हैं ॥

आगन्तुज हिंगनाशके रुक्षण ।

बाह्यो पुनर्द्वाविह संप्रदिष्टी निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च । निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेयस्त्वभिष्यंदनिदर्शनः सः ॥६५॥ अभिघातज लिंगनाश दो प्रकारका है-एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्तजन्य, तिनमें शिरोभितापकरके (विषवृक्षके फलसे मिले पवनका मस्तकमें स्पर्श होनेसे ) होय उसको निमित्तजन्य कहते हैं, इसमें रक्ताभिष्यंदके लक्षण होते हैं।।

अनिमित्तके लक्षण ।

सुरार्षिगंधर्वमहोरगाणां सन्दर्शनेनापि च आरुकरस्य । इन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य स ल्यिंगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ॥ तत्राक्षि विरूपष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला च दृष्टिः ॥ ६६ ॥

देव, ऋषि, गंधर्व, महासर्प और सूर्य इनके संमुख दृष्टिको लगाकर (टकटकी लगाकर) देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि नष्ट होय, उसको अनिमित्तर्लिंगनाञ्च कहते हैं, इस रोगमें नेत्र स्वच्छ दीखते हैं और दृष्टि वैदूर्थमणिके समान स्वच्छ किह्ये क्यामवर्ण होय। अब कहते हैं कि, देवादिक भौतिक इन्द्रियोंको नहीं विगार्डे, परन्तु उनकी शक्तिका नाश करते हैं, सो चेरकमें लिखा है॥

अमरोग ५ प्रकारका है।

प्रस्तार्यर्भ ततु स्तीर्ण इयावं रक्तिनभं सिते । सश्वेतं मृदु शुक्कार्म शुक्के तद्वर्द्धते चिरात् ॥ ६७ ॥ पद्माभं मृदु रक्तार्म यन्मांसं चीयते सिते । पृथु मृद्विमांसार्म बहलं च यकुन्निभम् । स्थिरं प्रस्तारि मांसाढ्यं शुष्कं स्नाय्वर्म पंचमम् ॥ ६८ ॥

नेत्रोंके सफेद भागमें पतला विस्तीर्ण इयामवर्ण तथा लाल ऐसा जो मांस बढे उसको प्रस्तारि अमेरीग कहते हैं। शुक्कभागमें सफेद मृदुमांस बहुत दिनमें बढे उसको शुक्कामें कहते हैं। कमलके समान लाल तथा मृदु मांस जो बढे उसको रक्तामें कहते हैं। जो मांस विस्तीर्ण स्थूल कलेजांके समान ( कुछ काला लाल ) दीखे उसको अधिमांसामें कहते हैं। जो कठिन तथा फैलनेवाले स्नावरहित मांस बढे, उसको स्नाय्वमें कहते हैं। विदेहने कहा भी है॥

१ देवादयोऽष्टी हि महाप्रभावा न दृषयेयुः पुरुषस्य देहम् । विशंत्यदृश्यास्तरसा यथैव च्छाया तयोर्षपणसूर्यकातौ ।। २ प्रस्तारिणोऽर्मणः स्नावं निरुणिद यथाऽनिष्ठः । विना स्नावं विशुज्यं यत्साय्वर्मेतीति तद्विदुः ।।

शक्तरोगके लक्षण ।

इयावाः स्युः पिशितानिभास्तु बिंदवो ये शुक्त्याभाः सितानियताः स शुक्तिसंज्ञः॥

नेत्रके सफेद भागमें इयामवर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो विन्द्व होय उसको शुक्ति कहते हैं ॥

अर्जुनके लक्षण।

एको यः शशराधिरोपमश्च बिन्दुः

शुक्कस्थो भवति तद्र्जुनं वदंति ॥ ६९ ॥ शुक्कभागमें शश (खरगोश) के रुधिरके समान जो बिन्दु (बून्द् ) नेत्रमें उत्पन्न होय उसको अर्जुन कहते हैं ॥

पिष्टकके लक्षण।

श्चेष्ममारुतकोपेन शुक्के मांसं समुन्नतम् ।

पिष्टवितपष्टकं विद्धि मलाकादर्शसन्निभम् ॥ ७० ॥

कफ वायुके कीपसे शुक्कभागमें पिष्ट (पिसासा ) जो मांस बढे उसकी पिष्टक कंहते हैं, वह मलसे मिले आदर्श ( ऐनक ) के समान होता है ॥

जालके लक्षण ।

जालाभः कठिनशिरो महाच् सरकः संतानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ॥

नेत्रके सफेद भागमें शिरा ( नस ) का समूह जालीके समान होय और वह कठिन तथा रुधिरके समान लाल होवे उसको जाल कहते हैं ॥

शिराजिपिडिकाके लक्षण।

शुक्रस्थाः सितपिडिकाः शिरावृता या-स्ता ब्रूयाद्सितसमीपजाः शिराजाः ॥ ७३ ॥

नेत्रके गुक्कभागमें शिरा ( नसों ) से व्याप्त ऐसी सफेद फुन्सी होय, उसको शिराजििङका कहते हैं वह कृष्णभागके समीप होती है ॥

बलासके लक्षण ।

कांस्याभोऽमृदुरथ वारिबिन्दुकल्पो विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञेः॥ ७२॥

१ मकता पीडितः स्रेप्मा गुष्ठभागे व्यवस्थितः। जलविन्दुरिवोच्छुनोऽमृदुः स कफसम्भवः॥ वलासप्रधितं नाम त शाफ वृत्तमादिशेत ॥

नेत्रके ग्रुक्तभागमें कांसेके समान कठिन अथवा पानीकी बूँदके समान उंची जो गांठ होय उसको वलास कहते हैं ॥ इति ग्रुक्तजरोग ॥

#### नेत्रकी सन्धिक रोग ।

प्र्यालसके लक्षण ।

पकः शोथः संधिजो यः सतोदः स्रवेत्प्रयं पूति प्रयास्रसाख्यः ।

नेत्रकी सन्धिमें सूजन होवे और पककर फूट जाय, उसमेंसे हुर्गन्धि राध वहे तथा तोद ( सुई छेदनेकीसी पीडा ) होय, उसको प्रयालस कहते हैं ॥

उपनाहके लक्षण ।

श्रंथिनील्पो दृष्टिसंधावपाकी कंडूप्रायो नीरुजस्तूपनाइः॥ ७३॥

नेत्रकी संधिमें वडी गांठ होवे, वह योडी पके, उसमें खुजली बहुत हो, दूखे नहीं उसको उपनाह कहते हैं॥

स्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण ।

गत्वा संधीनश्चमार्गेण दोषाः कुर्युः स्नावाँ अक्षणेः स्वैक्षेतान् । तं हि स्नावं नेत्रनाडीति चैके तस्या छिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥७४॥

वातादि दोष अश्वमार्गसे सन्धियोंमें प्राप्त होकर स्वकीयलक्षणयुक्त स्नाव उत्पन्न करे उस स्नावको कोई नेत्रनाडी कहते हैं । यह रोग चार प्रकारका है, उसके लक्षण कहते हैं । शंका-क्योंजी ! वातका स्नाव क्यों नहीं कहा ? उत्तर-वातमें स्नाव नहीं होता है इसीसे विदेहने चारही प्रकारक स्नाव कहे हैं ॥

पाकः संधो संस्रवेद्यस्तु पूयं पूयास्रावोऽसो गदः सर्वजस्तु । श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं संस्रवेद्धि श्लेष्मास्रावोऽसो विकारो मतस्तु॥७५॥ रक्तास्रावः शोणिताद्यो विकारः स्रवेदुष्णं तत्र रक्तं प्रभूतम् । इरिद्राभं पीतमुष्णं जलं वा पित्तास्रावः संस्रवेत्संधिमध्यात् ॥ ७६ ॥

प्यास्ताव नेत्रकी संधिमें स्जन होकर पके तथा उत्तमेंसे राघ बहे, यह रोग सिनपातात्मक है। श्लेष्मास्ताव जिसमें सफेद, गाढी और चिकनी राध बहे। रक्ता-स्त्राव-जिस विकारमें विशेष गरम रुधिर बहे उसको रक्तास्राव कहते हैं। पित्तास्त्राव-जिसकी सिन्धमें हल्दीके समान पीला गरम जल बहे उसको पितास्नाव कहते हैं॥

१ सनिपातारकफाद्रकारिपत्तात्वावोऽश्विसंषिषु ॥ इति ।

पर्वणी व अलजीके लक्षण ।

#### ताम्रा तन्वी दाइपाकोषपन्ना ज्ञेया वैद्येः पर्वणी वृत्तशोथा । जाता सन्धी शुक्ककृष्णेऽलजी स्यात्तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगैः७७

नेत्रकी सफेद काली सन्धियोंमें तांबेके समान छोटी गोल जो फुन्सी होवे और वह फुन्सी दाह होकर पके उसको पर्वणी कहते हैं और उसी ठिकाने पूर्वरूप संयुक्त बडी फुन्सी उठे उसको अलजी कहते हैं। पर्वणी और अलजीमें इतनाही अन्तर है कि, अलजी बडी फुन्सी होती है और पर्वणी छोटी फुन्सी होती है यह विदेहका मत है।

कुमिप्रन्थिके लक्षण।

कृमियंथिर्वतर्मनः पक्ष्मणश्च कण्डूं कुर्युः कृमयः संधिजाताः । नानारूपा वर्त्मशुक्कांतसंघी चरंत्यंतर्नयनं दूषयंतः ॥ ७८ ॥

जिसके नेत्रके शुक्कभागकी संधिमें और पलकोंकी संधिमें उत्पन्न हुई अनेक प्रका-रकी कृमि खुजली और गांठ उत्पन्न करे और नेत्रके पलक और सफेदी भागकी संधिमें प्राप्त होकर नेत्रके भीतरके भागको दूषित करे, भीतर फिरे, उसको कृमि-अन्य कहते हैं; यह सन्तिपातात्मक कहते हैं, सो विदेहैका भी मत है ॥

# वर्म (मर्भस्थान) के रोग।

अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मतश्च या । सोत्संगोत्संगपिडिका सर्वजा स्थूलकण्डुरा ॥ ७९॥

नेश्रकेटकनेवाली वाफणी अर्थात् कोएमें फुन्सी होय और उसका मुख भीतर होय वह बडी तथा लाल खुजली संयुक्त होय उसको उत्संगिपिडिका कहते हैं यह सिन्न-पातसे होती है। गदाधर और विदेहके मतसे पलकोंके कोएके बाहर भी यह रोग होता है। इस श्लोकमें 'च'लिखा है उसका यह प्रयोजन है कि, इस जगह भी मुंगिके अंडेकासा रस स्नाव जानना ॥

१ पर्वणोपिष्टिका तत्र जायते त्वंकुरोपमा । शुक्लकृष्णांतसंधौ च जनयेद्रोस्तनाकृतिम् । पिडिकामल्जीं तां तु विद्धि तोदाशुसंकुलाम् ॥ २ ततः पूयमसृक्कृष्णाः पतंति कृमयस्तथा । कक्षणैविविधेर्युक्तः सित्रपातसमुत्थिताः ॥ कृमिप्रंथिं तु तं विद्यादेहिनां नेत्रदूषणम् ॥ इति ॥ ३ वत्मोत्संगादधो जन्तोः सित्रपातात्प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला वाद्यतश्चापि दृश्यते॥ पिडिका पिडिकाभिश्च वितान्याभिः समन्ततः। उत्संगपिडिका नाम कठिना मन्दवेदना॥ इति॥

कुंभिकाके लक्षण।

वर्त्मान्ते पिडिका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवंति च । कुंभीकवीजसदृशाः कुंभीकाः सन्निपातजाः ॥ ८०॥

पलकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान अर्थात् जमालगोटके समान फुन्सी होय वह पककर फूटकर बहे उसको कुंभिका कहते हैं। कोई आचार्य कहते हैं कि, कच्छदेशमेंके दाडिम (अनार) के बीजके आकार कुंभिका होती है।

पोथकीके लक्षण।

स्नाविण्यः कण्डुरा गुन्यों रक्तसर्षपसन्निभाः। रुजावन्त्यश्च पिडिकाः पोथक्य इति कीर्तिताः॥ ८९॥

जिसके कोएमें लाल सरसोंके समान रुधिरस्राव हो, खुजलीसंयुक्त भारी तथा पीडासंयुक्त फुन्सी होय, उसको पोथकी कहते हैं॥

वर्त्मशर्कराके लक्षण।

पिडिका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृता । वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ८२ ॥

जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन और वडी होकर सर्वत्र छोटी र फुन्सियोंसे ट्याप्त होय, उसको वर्त्मशर्करा कहते हैं, इससे कोए विगड जाते हैं।

अशोंवर्त्मके लक्षण।

उर्वास्त्वीजप्रतिमाः पिडिका मंद्वेदनाः । श्रक्ष्णाः खराश्च वर्त्मस्थास्तद्रशीवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८३ ॥ ककडीके वीजके वरावर, मन्द पीडा पृथक् र कठिन ऐसी फुन्सी कोएमें उठें उनको अशोवर्त्म कहते हैं । निमि ( विदेहें ) के मतसे यह सन्निपातात्मक है ॥ शुष्कार्शके लक्षण ।

दीर्घाङ्करः खरः स्तब्धी दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः । व्याधिरेषोऽतिविख्यातः शुष्काशों नाम नामतः ॥ ८४ ॥ नेत्रके कोएमें छंबे खरदरे कठिन दुःखदायक ऐसे जो मांसांकुर होयँ उस व्याधिको शुष्कार्श कहते हैं, यह भी सित्रपातज है ॥ अंजनाके लक्षण ।

दाहतोदवती ताम्रा पिडिका वर्त्मसंभवा। मृद्धी मंदरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साऽञ्जननामिका॥ ८५॥

१नीक्जा कठिना वर्सपक्सान्तर्वाद्यतोऽपि वा। पिढिका सिमपातेन तदर्शोवर्स कीर्त्यते॥ इति।।

दाह तोद ( चोटनी ) संयुक्त, लाल, नरम, छोटी, मन्द पीडा करनेवाली ऐसी फुन्सी नेत्रके कोएमें होय, उसको अंजना कहते हैं, यह भी सन्निपातज है ॥ बहलवर्त्मके लक्षण ।

> वत्मींपचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः । सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्वहरूवर्त्म तत् ॥ ८६ ॥

जिसके नेत्रका कोया त्वचाके समान वर्ण तथा कठिन फुन्सियोंसे व्याप्त होय उसको बहलवर्त्म रोग कहते हैं, यह भी सिन्नपातज है ॥

वर्त्मबन्धके सक्षण।

कण्डूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः । न संप्रच्छादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबंधकः ॥ ८७॥

जिसके नेत्रके कोयों में स्जनसे नेत्रके बराबर स्जन आय जावे, उससे उस मनुष्यको कुछ नहीं दीखे, इस रोगको वर्त्मबन्ध कहते हैं। इस स्जनमें खुजली चले तथा तोद (चोटनी) होय, यह रोग त्रिदोषज है।।

क्रिप्टवर्त्मके लक्षण।

मृद्रल्पवेदनं ताम्रं यद्वत्मं सममेव च । अकस्माच भवेदकं क्विष्टवत्मेंति तद्विदुः ॥ ८८॥

नेत्रके नीचे उपरके दोनों कोए नरम अल्प पीडा तांचेके वर्ण होकर अक-स्मात् लाल हो जायँ तो इस रोगको क्किप्टवर्त्मरोग कहते हैं, यह रोग कफरक्तज है यही मत विदेहका है ॥

वर्त्मकर्दमके लक्षण ।

क्किष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा । ततः क्किन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्दमः ॥ ८९ ॥

क्षिष्टवर्त्म फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन करे, तब वह दही दूध माखनके समान गीला होजाय, अतएव इस व्याधिको वर्त्मकर्दम कहते हैं, यह पित्ताधिक सन्नि-पातात्मक है ॥

श्याववर्त्मके रुक्षण ।

वर्तम् यद्वाह्यतोऽन्तश्च इयावं शूनं सवेदनम् । तदाहुः इयाववर्त्मेति वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ९० ॥

१ श्रेष्मा दुष्टेन रक्तेन क्षिष्टमांसमतः समम् । बंधुजीवनिभं वर्त्म क्षिष्टमांसं तदुच्यवे ॥

जिसके नेत्रके कोएके चाहर अथवा भीतर काली स्जन होय तथा पीडा होय उसको वर्त्मरोगके जाननेवाले स्याववर्त्म कहते हैं, वह वाताधिक जिदोषजन्य है विदेहेने लिखा भी है ॥

प्रक्रिनवर्तमके लक्षण।

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि । प्रक्रिन्नवर्त्म तद्विद्यात् क्विन्नमत्यर्थमंततः ॥ ९१ ॥

जो कोया अल्पर्पाडा तथा बाहरसे सूजा हुआ अत्यन्त कीचडसे व्याप्त हो उसको मक्किन्नवर्त्म कहते हैं, यह कफज विकार है ॥

अक्रिनवर्त्मके लक्षण।

यस्य धौतान्यधौतानि संबध्यंते पुनः पुनः। वर्त्मान्यपरिपकानि विद्यादक्किन्नवर्त्म तत्॥ ९२॥

जिसके नेत्रके पलक घोनेसे अथवा नहीं घोनेसे बारंबार चिपक जावें कोएँ पक-कर राधसे नहीं चिकटें तो इस रोगको अक्तिन्नवर्त्म कहते हैं, इस रोगको विदेह पिछात्व्या कहते हैं ॥

वातहतवर्तमके सक्षण ।

विम्रुक्तसंधि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते । एतदातहतं वर्त्म जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९३॥

जिसके नेत्रके पलक पृथक् पृथक् होयँ तथा जिसके पलक मिर्चे और खुले नहीं ऐसे नेत्रके कोए मिले नहीं उसकों वातहतवर्त्म शालाक्यसिद्धान्तवाला कहता है ॥ अर्बुदके लक्षण।

> वर्त्मान्तरस्थं विषमं यन्थिभूतमवेदनम् । आचक्षतेऽर्बुद्मिति सरक्तमविलंबितम् ॥ ९४ ॥

नेश्रके कोएके भीतर गोल मन्द्वेदनायुक्त कुछ लाल जल्दी वढनेवाली ऐसी जो गांठ होय उसको अर्बुद कहते हैं, यह भी सन्निपातज है ॥

> निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो वर्त्मसंश्रयः । प्रचालयति वर्त्मानि निमेषं नाम तं विदुः ॥ ९५ ॥

> > १-दुष्टं ऋष्मानिछात्पित्तं वर्तभनोश्चीयते यदा । भग्निदम्भनिमं स्यावं स्याववर्त्मोते तदिदुः ॥ इति ॥

बर्त्माश्रित (कोएमें स्थित ) जो वायु, सो निमेष (पलकके उदाडने नंदनेवली नस ) में प्रवेश होकर वारंवार पलकोंको चलायमान करे, उसको निमेष (नेत्रका मिचकाना ) कहते हैं, विदेहेने भी लिखा है। यह रोग भी सन्निपातज है।

शोणितारीके लक्षण।

वर्त्मस्थो यो विवर्द्धेत छोहितो मृदुरंकुरः। तदक्तनं शोणितार्शिङ्कन्नं छिन्नं प्रवर्द्धते॥ ९६॥

रुधिरके सम्बन्धसे नेत्रके कोएके भीतर भागमें लाल तथा नरम अंकुर वढे उसको शोणितार्श कहते हैं, उसको जैसे जैसे काटे तैसे २ बढता है इस रक्तज व्याधिको विदेई आचार्य असाध्य कहते हैं।

लगणके लक्षण

अपाकी कठिनः स्थूलो यन्थिर्वर्मभवोऽहजः।

सकण्डू: पिच्छिल: कोलसंस्थानो लगणस्तु सः ॥ ९७॥ नेत्रके कोएमें बेरके समान बडी कठिन खुजलीसंयुक्त चिकनी गांठ होय उसको लगण कहते हैं। यह रोग कफजन्य है, इसमें पीडा और पकना नहीं होय ॥

बिसवरमेके लक्षण ।

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युशिखदाणि वर्त्मनोः। प्रस्नवत्यंतरुदकं विसवद्विसवर्त्म तत्॥ ९८॥

तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोएको सुजाय देवें तथा उनमें छिद्र होजाय, उन कोयोंमेंसे कमलतन्तुके समान भीतरसे पानी झरे, इस रोगको विसवर्स कहते हैं॥

कुञ्चनके रुक्षण।

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयंति यदा मलाः। तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुंचनं नाम तद्विदुः॥ ९९॥

नातादिदोष जब कोएके मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाड कर नहीं देखसके, इस रोगको कुञ्चन कुच्छ्रोन्मीलन कहते हैं, यह रोग सुश्रुताचार्यने नहीं खिखा, माधवाचार्यने ही लिखा है ॥

<sup>्</sup>र निमोपिणीः शिरा वायुः प्रविश्य व्यवतिष्ठते । अत्यर्थे चलते वर्तमे निमेपः छ न सिध्यिते ॥ २ वायुः शोणितमादाय शिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यंकुरं ताम्रं वर्त्मनि व्लिन्नरोह्णम् ॥ तच्लोणितार्शोऽसाध्यं स्यादकास्राव्यथ रकतम् ॥

पक्ष्मकोपके लक्षण ।

प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशंति हि। घृष्यंत्यक्षि मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च॥ १००॥ असिते सितभागे च मुलकोशात्पतत्यंपि। पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः॥ १०१॥

वादीसे चलायमान कोएके बाल नेत्रमें प्रवेश करें और वह वारंवार नेत्रसे रगडे जायँ, इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन होय, यह केश (बाल) जडसे टूट जावें, अतएव इस व्याधिको पक्ष्मकोप अथवा उपपक्ष्म कहते हैं। यह बडा दुःखदायक है॥

पक्ष्मशातके लक्षण ।

वर्तम पक्ष्माञ्चयगतं पित्तं रोमाणि ज्ञातयेत्। कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मज्ञातं तमादिज्ञेत्॥ १०२॥

पलकोंकी जडमें रहनेवाला पित्त कुपित होकर नेत्रोंके वाल जिनको वरुनी अथवा वाफणी कहते हैं उनका नाश करे तथा नेत्रोंमें खुजली चले, दाह होय उसको पक्ष्मशात कहते हैं। इस रोगको भी सुश्रुतने संख्या बढनेके अयसे नहीं लिखा, माधवाचार्यने अन्य प्रन्थोंके मतसे लिखा है॥ इति वर्त्मजनिदानम् ॥

नेत्ररोगोंकी संख्या ।

नव संध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः । शुक्कभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ १ ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु । बाह्यजो द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ ॥ भूय एतान्त्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकित्सितैः ॥ २ ॥

सन्धिमें होनेवाले नेत्ररोग ९ प्रकारके हैं और कोएमें होनेवाले रोग २१ हैं और नेत्रके सफेद भागमें होनेवाले रोग ११ हैं और काले भागके ४ हैं और सर्व-सर अर्थात् सर्व नेत्रमें होनेवाले रोग १७ हैं और दृष्टिके रोग १२ हैं और नेत्रके बाहरके रोग २ हैं (ये इमने संग्रहीत श्लोकमें लिखे हैं)॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ शिरोरोगनिदानम्।

----¢

शिरोरोगाश्च जायन्ते वातिपत्तकफेस्निभिः। सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रमिभिस्तथा॥ १॥ सूर्यावर्तानंतवातार्धावभेदकशंखकैः। एकादशप्रकारस्य रुक्षणं संप्रवक्ष्यते॥ २॥

वात पित्त कफ इनसे २, सिन्निपातसे १, रुधिरसे १, क्षयसे १, कृमिसे १, स्वर्यावर्त १, अनंतवात १, अर्थावभेदक १ और इंखिक १ सब मिलकर ११ प्रका-रके शिरोरोग (मस्तकशूल ) होते हैं। उनके लक्षण आग कहेंगे॥

वातजके लक्षण ।

यस्यानिमित्तं शिरसो रूजश्च भवन्ति तीत्रा निश्चि चातिमात्रम् । बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोभितापः स समीरणेन ॥ ३ ॥

जिसका मस्तक अकस्मात् दुखे और रात्रिमें विशेष दुखे, बांधनेसे अथवा सेक-नेसे शांति हो, उसका वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥

पैत्तिकक लक्षण।

यस्योष्णमङ्गारचितं तथैव भवेच्छिरो दृह्मति वाऽक्षिनासम् । श्रीतेन रात्रो प्रशमं च याति शिरोभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ ४ ॥

जिसका मस्तक अंगारसे तपायेके समान गरम होवे और नेत्रमें तथा नाकमें दाह होय शीतल पदार्थसे रात्रिमें शांति होय, उस मस्तकशूलको पित्तकोपका जानना ॥ किष्मिकके लक्षण।

शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं ग्रुरु प्रतिस्तब्धमतो हिमं च। शूनाक्षिकूटं वदनं च यस्य शिरोभितापः स कफप्रकोपात् ॥५॥

जिसका मस्तक भीतरसे कफकरके लिप्त ( लिइसासा ) होवे, भारी बँधासा ज्ञीतल होवे तथा नेत्रके कोये सुजाकर सुलको सुजाय देवे, इस मस्तकरोगको कफके कोपका जानना चाहिये ॥

सानिपातिकके लक्षण।

शिरोभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि छिंगानि समुद्भवंति । त्रिदोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हैं ॥ रक्तजके लक्षण ।

रक्तात्मकः पित्तसमानिष्ठंगः रूपश्चािसहत्वं शिरसो भवेच । रक्तजन्य मस्तकरोगर्मे पित्तकृत मस्तकरोगके सच छक्षण होते हैं तथा मस्तकके स्पर्श सहा नहीं जाय, यह विशेष होता है ॥

क्षयजके लक्षण ।

असृग्वसाश्चेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण ॥ ६ ॥ क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुयरुजोऽतिमात्रम् । संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैरसृग्विमोक्षेश्च विवृद्धिमेति ॥ ७॥

मस्तकके रुधिर वसा कफ और वायु इनके क्षय होनेसे अत्यन्त अयंकर मस्तक-शूल होता है, छींक बहुत आवें, मस्तक गरम होवे, कष्ट होय, अत्यन्त कठिन (असह्य) पीडा होय, उसमें स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य, रुधिर निकालना ये उप-दव करनेसे मस्तकशूल वृद्धिको माप्त होता है, इसको क्षयज मस्तकशूल कहते हैं।

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । श्राणाच् गच्छेद्रुधिरं सपूर्यं शिरोभितापः कृमिभिः स घोरः ॥ ८॥

जिसके मस्तकमें सुईके जुभनेके समान पीडा होने, तथा कृमि मस्तकको खा रही हो तथा मस्तकके भीतरमें फडकता हुआ मालूम हो तथा नाकमें रुविर राध और कीडे पडें यह कृमिरोग बडा भयंकर है ॥

सूर्यावर्तके लक्षण।

सूर्योद्यं या प्रति मन्द्रमन्द्रमक्षिभुवं रूक्समुपैति गाढा । विवद्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्तते च ॥ ९ ॥ श्रीतेन शांति रूभते कदाचिदुष्णेन जंतुः सुखमाप्रयाद्वा । सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्तं तसुदाह्रंति ॥ १० ॥

सूर्यके उदय होनेसे धीरे धीरे मस्तक दुखनेका आरंभ होय और जैसे जैसे सूर्य वढे तैसे तैसे वह शूल नेत्र और भृकुटी (भौंह) इतमें दो प्रहर दिन चढे तक बढता जाय और सूर्यके साथ वढकर फिर जैसे २ सूर्य अस्त होय तैसे २ पीडा मन्द होती जाय, शीतल और गरम उपचार करनेसे मनुष्यको सुख होय, इस सानि-पातिक विकारको सूर्यावर्त्त कहते हैं।।

अनंतवातके लक्षण।

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीडच गाढं सरुजां सुतीत्राम्।

कुर्वति साक्षिभ्रवि शंखदेशे स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥११॥ गण्डस्य पार्श्वे च करोति कम्पं हनुत्रहं छोचनजांश्च रोगान्। अनन्तवातं तमुदाहरंति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १२॥

तीनों दोष ( वात पित्त कफ ) दुष्ट होकर मन्यानाडीको पीडित कर नेत्र भौंह कनपटी इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थलके समीपमें कंप होय, ठोडी जकडजाय, नेत्ररोग होयँ, इस त्रिदोषजन्य मस्तकरोगको अनंतवात कहते हैं, सुश्रुतने अनंत-वातरोगको छोडकर मस्तकरोग १० ही कहे हैं॥

अर्घावमेदक (आधासीसी ) के लक्षण।

रूक्षाञ्चनात्यध्यज्ञनप्राग्वाताव्यमेथुनैः। वेगसंधारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः॥ ३३॥ केवलः सकफो वाऽर्द्धं गृहीत्वा शिरसो बली। मन्याधूशंखकणीक्षिललाटेऽर्धेऽतिवेदनाम्॥ १४॥ शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीत्रां सोऽर्धावभेदकः। नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाश्येत्॥ १५॥

हस्ते अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन (भोजनके उपर भोजन), पूर्वदिशाकी पवन सेवन करनेसे, वर्फसे, मैथुनसे, मलमूत्रादिका वेग धारण करनेसे, परिश्रम और दंडकसरत करनेसे इन कारणोंसे कुपित भई जो केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, भृकुटी, कनपटी, कान, नेत्र, ललाट ये सब एक ओरसे आधे दूखें, कुल्हाडीसे घाव करनेकीसी अथवा अरणी (आंच निकालनेके) काष्ठके मथनेकीसी पीडा होय, उसको अर्धावभेदक (आधासीसी) कहते हैं। यह रोग जब बहुत बढजाता है तब एक ओरके कानसे बहरापन होजाता है अथवा एक ओरकी आंख मारी जाती है। जिस ओरको पीडा होय उधर ये उपद्रव होते हैं। सुश्चतंने इस रोगको त्रिदोषन कहा है।

शंखकके लक्षण।

पित्तरक्तानिला दुष्टाः शङ्कदेशे विमुर्च्छिताः । तीत्ररुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ १६॥ स शिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु गलं तथा ।

१-स्यादुत्तमांगं रुजतेऽर्द्धमात्रं सतोदभेदश्रममोहश्ह्णैः । पक्षाइशाहाद्यवाप्यकस्मात्स्यादर्द्धभेदे त्रितयाद्वयवस्येत् ॥

#### त्रिरात्राचीवितं इन्ति शङ्कको नाम नामतः। ज्यहाज्जीवति भेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्॥ १७॥

दुष्टभये जो िषत्त रक्त और वायु ( इस जगह कफको भी दुष्ट हुआ जानना यह मुश्रुतने कहा है) सो विशेष बढकर नेत्रोंमें भयंकर स्जन उत्पन्न करे और इसमें घोर पीडा होय, घोर दाह होय तथा नेत्र लाल वहुत हों और यह विषक्ते वेगके समान बढकर गलेमें जाकर गलेको रोक दे, इस शंखरोगसे रोगीके तीन दिनमें प्राणोंका नाश होय, इन तीन दिनमें कुशलबैचकी औषधि पहुँचनेसे रोगीं बचे, परन्तु बचे या न बचे ऐसा निश्चय करके चिकित्सा करना ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां शिरोरोगनिदानं समाप्तम् ॥

# अथ प्रदररोगनिदानम् ।

विरुद्धमद्याध्यश्चनादुजीर्णाद्गर्भप्रपाताद्विमेथुनाच । यानाष्वशोकाद्विकर्शनाच भाराभिषाताच्छयनाद्दिवा च ॥ तं श्रेष्मिपत्तानिलसन्निपातैश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदंति ॥ ३ ॥

विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादि), मद्य, अध्यशन (भोजनके उपर भोजन), अर्जाणं, गर्भपात, अतिमेथुन, अति गमन (बहुत चलना), अतिशोक, उपवासादि करके कर्शन अर्थात् व्रतके करनेते सूखजाना, भारके बहनेते अर्थात् भारीवस्तु उठाकर चलनेते, चोटके लगनेते, दिनमें सोनेते इन कारणोंते कफ पित्त वायु और सिन्नपात इन भेदोंते चार प्रकारका प्रदररोग होता है।

प्रदररोगके सामान्यरूप ।

असृग्दरं भवेत्सर्वे सांगमर्दे सवेदनम् ॥ २ ॥ सब प्रदरोंमें अंगोंका टूटना तथा हाथ पैरोंमें पीडा होती है ॥ उपव्रवके लक्षण ।

तस्यातिवृद्धौ दौर्बल्यं श्रमो सूच्छी मद्रुत्वा । दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तंद्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ३ ॥

जब यह प्रदर बहुत बढ जाता है तब दुर्बलता होय, थकजाय, मुर्च्छा आवे, मस्तपन, प्यास, दाह, प्रलाप (बकना ), देह पीला होजाय, तन्द्रा और वातजरोग (आक्षेप अपतान कम्पादिक ) होते हैं ॥ क्षेष्मिकके लक्षण।

आमं सिप्च्छिप्रतिमं सपांडु पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु ।
कफसे आमरस (कचा रस) संयुक्त, चिकना, किंचित् पीला, मांसके धुले
जलके समान स्नाव होय, इसको श्वेत प्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं॥
पित्तकके लक्षण।

सपीतनीलिसितरक्तमुष्णं पित्तार्त्तियुक्तं भृशविगि पित्तात् ॥ ४ ॥ किचित् पीला, नीला, काला, लाल, गरम ऐसा प्रदर वहै, उसमें पित्तसे दाह चिमचिमादि पीडा होय तथा उसका वेग् अत्यन्त होय ॥

वातिकके लक्षण।

रूशारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्त्तिं वातात्पिशितोदकाभम् । बातसे रूक्ष, लाल, झागसे युक्त मांसके और सफेद पानीके समान योडा थोडा प्रदर बहे उसमें बादी ( आक्षेपकादि ) की पीडा होय है ॥

त्रिदोधजके लक्षण।

सक्षीद्रसर्पिईरितालवर्णे मजाप्रकाशं कुणपं त्रिदोषम् । तचाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक् चिकित्साम्॥५॥

जो प्रदर शहद, घृत, हरिताल इनके रंगके समान, चर्चाके समान तथा मुर्दे-कीसी दुर्गंध युक्त होय उसको त्रिदोपप्रदर जानना, यह असाध्य है अर्थात् इसकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥

विशुद्धार्त्तवके लक्षण।

मासान्निष्पिच्छदाहार्ति पश्चरात्रानुबन्धि च । नैवातिबहुलं नाल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ ६ ॥ शशासुक्प्रतिमं यच यद्वा लाक्षारसोपमम् । तदार्तवं प्रशंसन्ति यचाप्सु न विरुच्यते ॥ ७ ॥

जो आर्त्तव (रजोदर्शनका रुधिर) चिकना नहीं होवे तथा जिसमें दाह ग्रूला-दिक न हों, तथा जिसका अनुबन्ध महीनेमें पांच दिवसपर्थन्त होय तथा बहुत न निकले और थोडा भी न होय (मध्यम प्रमाणका होय) उसको शुद्ध आर्तव जानना चाहिये और जो आर्तव खरगोशके रुधिरके समान होवे अथवा लाखके रंगकासा लाल होवे और जिससे रंगे कपडेको जलमें डालनेसे वर्ण नहीं पलटे, उसको शुद्ध आर्तव कहते हैं॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरिनार्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां प्रदररोगानिदानं समाप्तम् ॥

## अथ योनिव्यापत्तिनिदानस्।

विंशतिव्यापदो योनेर्निर्दिष्टा रोगसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्त्तवेन च ॥ ३ ॥ जायन्ते बीजदोषाच दैवाच शृणु ताः पृथक् ।

रोगसंग्रहमें योनिके बीस रोग हैं वह मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करके तथा दुष्ट आर्त्तवसे, बीजदोषसे और दैवकी इच्छासे ख़ियोंके होते हैं, उनके छक्षण पृथक् पृथक् कहताहूं सुनो ॥

> सा फेनिलमुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्जति ॥ २ ॥ वन्ध्यां नष्टार्तवां विद्याद्विप्लुतां नित्यवेदनाम् । परिप्लुतायां भवति त्राम्यधर्मेण रुग्भृशम् ॥ ३ ॥ वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥

जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बड़े कष्टसे बहे उसको उदावर्ता योनि कहते हैं और जिसका आर्त्तव नष्ट हो उसको वंध्या कहते हैं, जिसके निरंतर पीडा हो उसको विप्लुता कहते हैं, जिसके मैथुन करनेमें अत्यन्त पीडा हो उसको परिप्लुता कहते हैं, जो योनि कठोर स्तब्ध होकर झूलतोदयुक्त होवे उसको वातला कहते हैं । स्वस्व-लक्षणसंयुक्ता पित्तला श्लेष्मला योनि भी जाननी चाहिये और पहले जो चार योनि ( उदावर्त्ता, वंध्या, विप्लुता, परिप्लुता ) कही हैं इनमें वातकी पीडा होती है और वातलामें वातकी पीडा विशेष होती है ॥

> सदाहं शीयते रक्तं यस्याः सा छोहितश्या । सवातमुद्गिरेद्गीनं वामिनी रजसान्वितम् ॥ ६ ॥ प्रस्नंसिनी अंशते तु शोभिता दुष्प्रनायिनी । स्थितं स्थितं हन्ति गर्भे प्रत्रष्टनी रक्तसंश्यात् ॥ ६ ॥ अत्यर्थे पित्तछा योनिर्दाहपाकष्वरान्विता । चतसृष्विप चाद्यासु पित्तिछङ्गोच्छ्यो भवेत् ॥ ७ ॥

जिस योनिसे दाहयुक्त रुघिर बहे उसको लोहितक्षया कहते हैं, जिसमेंसे रजोयुक्त शुक्र बायु बराबर बहे उसको वामिनी कहते हैं। जो योनि स्थानश्रष्ट होय उसको प्रसंसिनी कहते हैं, जिसमें अंग बाहर निकल आवे और यह विमर्दित करनेसे प्रसब योग नहीं होय हैं, जिस योनिमें रुधिरक्षय होनेसे गर्भ न रहे उसको पुत्रश्ली कहते हैं, जो योनि अत्यन्त दाइ पाक (पकना) और उबर इन लक्षणों करके संयुक्त होय उसको पित्तला कहते हैं, इनमें पहली जो चार (रक्तक्षया वामिनी प्रसंसिनी और पुत्रश्ली) इनमें पित्तके लक्षण अधिक होते हैं और पित्तलामें पित्तके विशेष लक्षण होते हैं और पित्तलामें जो ज्वर, दाह, पाक कहे हैं सो उपलक्षमात्र हैं अर्थात् इनमें नील पीला सफेद आर्तव बहता है यह जानना सो तन्त्रान्तरों में लिखा है।

१ व्यापष्टवणकट्वम्लक्षाराचैः भित्तजा भवेत् । दाहपाकव्वरोष्णार्तिनीलपीतसितार्तवा ॥ यवनशास्त्रात्मारेण स्त्रीरोगाः ।

रिहमगर्भाऽऽशयस्तस्य हारं सुयुल्हभिजाजतः । वारिदस्तवयाविस्वा हेतवः प्रतिबन्धकाः॥१॥ तन्नापि द्विविधः सादे मादीति परिकीर्तितः । तत्र योगं प्रतोकारं तत्र वैद्यः समाचरेत् ॥ २ ॥ गर्भेरिहमकोष्ठस्था सौदी संगमवर्तिनी । गिल्जत्सीदत्तर्देहज हिर्कत् चिप भृशं भवेत् ॥ ३ ॥ सभवेरि बकत्देर आमदम् हैज एव च । दाहत्मिविश्व शैत्यत्वं छिंगिनेर्देश इत्यसी ॥ ४ ॥ यकसत्संभवेमुष्मिन्वरांगे शोपणं रजः । सूक्ष्मं प्रवर्तते शीतं परं सीदाप्रकोपजम् ॥ ५ ॥ रत्वत्त्रभवेत्वीस्मन्मेलानारहमुद्भवेत् । हेइद्रारहेजनाभेयंगर्भास्थाविविघातका ॥ ६ ॥ कदाचिद्दैवयोगेन सम्भवेद्गर्भछक्षणम् । मासत्रयोत्तरं पातो रत्वत्संगतो ध्रुवम् ॥ ७ ॥ मनीतेनाशयनव विशेत्तिप्येन संयुता । सुरतावसरे तत्र वेदना विश्वकृद्भवेन् ॥ ८ ॥ सन्भोगानन्तरं नारी वेगादुत्तिष्ठते द्रुतम् । रिहम्युखानः मनीयातो बहिरेवस्भवेत्पुनः ॥ ९ ॥ अकरत् वंध्यत्वमाख्यातं मिथुनः स्याद्भिषावरैः । परीक्षणीयं सद्रीत्या प्रतिकायं यथायथम्॥१०॥ मनो हैज शिपदप्ये भिन्नं भिन्नं च संतरेत् । दूषितं तद्विज्ञानीयात् तहन् शीननदोपलप्।।११॥ रिह्वदूष्ममयो दोपः प्रदराख्यां हढां रुजम् । औषधीकीचवदनी द्विविधात्रिविधात्ययम् ॥१२॥ कस्याश्चिदंगनायास्तु प्रसवे संकटं भवेत् । अष्टमान्मासतस्तस्यै श्वीरं पातुं दिशेद्रिषक् ॥ १३ ॥ परिपाकाऽनुरूपं तद्रजसोद्रेकक्कन्न च । तद्विकृत्यारिहं दर्द भवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ जरायुसुयुकवंधेन मृतिर्भ्रुणस्य योदरे । जमीनमीत तत्रोक्तं शूल्यं तुल्यं विघातकृत् ॥ १५ ॥ अचलं जडनित छेत्रार्यसाक्ष्यकारकम् । इनीजस्तस्य कत्तीच्यो निनताशर्मणे शनैः ॥ १६ ॥ हिमहस्तपदं तस्या शोतवाया भवेद्भृशम् । मन्दाप्तिवलहानिश्चानुत्साहः श्वाससंभवः ॥ १७ ॥ व्यथा गर्भाशयस्था तु मैथुनाऽतिशयात्तथा । भवेद्रजोविकाराच प्रसूतेः प्रागनन्तरम् ॥ १८ ॥ दुष्टोपारदुखारोस्याऽऽमञ्जूणं पातयत्यधः । समप्रविष्रहा भावमकालेऽपि च कल्पयेत् ॥ १९ ॥ द्वहत्तवा सुतममुख्यं इस्तिस्कांश्रान्तिरेव च । अवलौ हौ हृदाऽऽभावो भवेद्वर्भसमाकृतिः॥२०॥ प्रदरोन्यः समाख्यातोऽसमयेवीनस्वमासतः । हजजारी शवद्रकः पीतवर्णे विमिश्रितम् ॥ २१ ॥ अन्तर्मुखो त्रणो घोरः सर्तानिरिहमत्स्यतः।कर्काकारः कठोरः स्याच्छोथतः सचिरंतनात् ॥२२॥ अन्येडप्यत्र विकारस्य तन्केयाखिलकोपजत् । तिकयत्चापि तबई विधेया विविधाडगदैः ॥२३॥ इति ( एते स्रोकाः शुद्धा वा अशुद्धा वाति न शका विवेक्तं वयम् । )

अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण गच्छति । कर्णिन्यां कर्णिकायोनौ श्रेष्मासृग्भ्यां प्रजायते ॥ ८॥ मेथुनाचरणात्पूर्व पुरुषादतिरिच्यते । बहुशश्चातिचरणा तयोवींजं न विन्दति ॥ ९॥ श्रेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूयुक्ताऽतिशीतला । चतसृष्विप चाद्यासु श्रेष्मलिङ्गोच्छ्यो भवेत् ॥ १०॥

जो योनि अति मैथुनसे भी सन्तोपको प्राप्त न होने, उसको अत्यानन्दा कहते हैं, जिसमें कफ रुधिर करके काणिका (कमलके भीतर जो होता है ऐसा मांसकन्द) हो, उसको काणिनी कहते हैं, जो योनि थोडे मैथुनसे पहले स्रने उसको चरणा कहते हैं अर्थात् जनतक पुरुषको सुख नहीं हो उसके पहलेही द्रवीभृत होकर वीर्थका ग्रहण नहीं करे, जो योनि बहुनार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे द्रवे ( छूटे ) उसको अति-चरणा योनि कहते हैं यह कफजनित है ॥

स्राव और पातके लक्षण।

#### आचतुर्थात्ततो मासात्प्रस्रवेद्गर्भविद्रवः । ततः स्थिरशरीरः स्यात्पातः पश्चमषष्टयोः ॥ ११ ॥

पांच मास पर्य्यन्त गर्भ पतली अवस्थामें होनेसे जो स्रवे उसे स्नाव कहते हैं और चौथे महीनेसे लेकर पांचवें छठे महीनेपर स्नाव और शरीर वननेपर निकले उसे पात कहते हैं।

गर्भ अकालमें कैसे गिरे ? इस विषयमें निदानपूर्वक दृष्टान्त ।

### गर्भोऽभिचातविषमाञ्चनपीडनाद्यैः पकं द्रुमादिव फरुं पतित क्षणेन ।

अभिघात (चोट), विषमाशन (विषमभोजन), पीडनादिक इन कारणोंसे जैसे पकाहुआ फल वृक्षसे चोट लगनेसे क्षणभरमें गिरजाता है इसी प्रकार गर्भ आभि-घातादि कारणोंसे गिरता है ॥

प्रसूत होते समय मृद्यार्भ कैसे होता है ? उसके लक्षण ।

## मूढःकरोति पवनः खलु मूढगर्भे शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम् १२

मृद ( कुंठितगित ) वायु गर्भको मृद ( टेढा ) कर दे और योनि तथा पेट इनमें ग्रूल तथा मूत्रोत्संग उत्पन्न करे ( धीरे धीरे पीडासिहत मृत निकले ) ॥ मूढगर्भकी आठ प्रकारकी गति।

भुगोऽनिलेन विग्रुणेन ततः स गर्भः संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम् । द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित्कश्चि-च्छरीरपरिवर्तितकुन्जदेहः ॥ ३३ ॥ एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाङ्मुलोऽन्यः । पार्थ-प्रवृत्तगितरेति तथैव कश्चिदित्यप्टधा गतिरियं द्यपरा चतुर्धा ॥ ३४ ॥ संकिलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीजस्तेषूर्ध्वबाहु-चरणैः शिरसा च योनिम् । सङ्गी च यो भवति किलकव-त्सकीलो दश्चैः खुरैः प्रतिखुरः स हि कायसंगी ॥ ३५ ॥ गच्छेद्रुजद्वयशिराः स च बीजकाख्यो योनौ स्थितः स

परिघः परिघेण तुल्यः ॥ ३६ ॥

विग्रुण वायुसे गर्भ विपरित (टेढा) होकर अनेक प्रकार करके योनिक द्वारमें आकर अडजाय है, उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा है, सो इस प्रकार है—१ कोई गर्भ मस्तकसे योनिक द्वारको बन्द कर देय है, २ कोई पेटसे योनिक मार्गको रोक देय, ३ कोई श्रारिक विपरीतपनेसे योनिक मार्गको रोक दे, ४ कोई एक हायसे योनिक मार्गको रोक दे, ५ कोई मूढगर्भ दोनों हाथोंको वाहर निकालकर योनिक द्वारको रोक दे, ६ कोई गर्भ तिरछा होकर योनिक मार्ग रोक दे, ७ कोई गर्भ मन्यानाडीके मुडनेसे नीचेको मुख होय, वह योनिक द्वारको रोक दे, ८ उसी प्रकार कोई पार्थभंग (पसवाडेका भंग) होनेसे योनिक द्वारको रोक दे, इस प्रकार मृढगर्भके आठ प्रकारकी गाति है। दूसरी चार प्रकारकी गाति और होती है, उसको कहते हैं—१ संकील, २ प्रतिखुर, ३ परिघ, ४ बीज, इनमें जो गर्भ हाथ पर उत्परको कर मस्तकसे योनिको कीलके समान रोक दे उसको संकीलक कहते हैं, जिस गर्भक हाथ पर खुरके सहश बाहर निकल आवें और शरीर योनिक भीतर अटका रहे उसको परिखुर कहते हैं, जो गर्भ दोनों हाथ और मस्तक आगे करके अटक जाय उसको बीजक कहते हैं और परिघ (आगड) के समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको परिघ कहते हैं और परिघ (आगड) के समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको परिघ कहते हैं और परिघ (आगड) के समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको परिघ कहते हैं।

असाध्य मूढगर्भ और गर्मिणीके लक्षण।

अपविद्धिशिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा । नीलोद्धतशिरा इन्ति सा गर्भे स च तां तथा ॥ ३७॥ जिस गर्भिणीका मस्तक नीचेको हो जाय, देह शीतल होय तथा लजा जाती रहे और जिसकी कोलर्मे हरी नीली शिरा ( नस ) उठ खडी होयँ तो वह गर्भिणी उस गर्भको और गर्भ उस गर्भिणीको अन्योन्य नाश करते हैं ॥

मृतकगर्भके लक्षण।

#### गर्भास्पन्दनमाधीनां प्रणाज्ञः इयावपाण्डुता। अवेदुच्छासपूतित्वं ज्ञूनतांतर्मृते शिज्ञौ ॥ १८॥

गर्भ इले चले नहीं, प्रसव वेदना (पीडा ) वन्द होजाय, देह हरी नीली होय और जिसकी श्वासमें दुर्गंध आवे और पेटके भीतर सूजन होय अर्थात् पेटमें आंतोंके फूलनेसे पेट सूज जाय ये गर्भमें वालक मरजाय उसके लक्षण हैं॥

गर्भमरण हेतु ।

#### मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः । गर्भो व्यापद्यते कुशौ व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १९॥

माताके मानसिक तथा आगन्तुक दुःखसे अथवा रोगोंसे गर्भको पीडा हो वह बालक गर्भाशयमें मरजाय ॥

गर्भिणीके दूसरे असाध्य लक्षण ।

#### योनिसंवरणं संगः कुक्षौ मक्कञ्चमेव च । इन्युः स्त्रियं गूढगर्भौ यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ २०॥

वायुके योगसे योनिका संकोच, गर्भका अटकना और मकलुशूल (वातरक्तकी पीडा) तथा आक्षेपक, खांसी, श्वासादिक उपद्रव होनेसे वह गर्भिणी बचे नहीं अथवा योनिसंवरेणनाम रोग प्रन्थान्तरोंमें लिखा है सो होय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां योनिव्यापत्तिनिदानं समाप्तम् ॥

१ वातलान्यन्नपानानि प्राम्यधर्मे प्रजागरम् । अत्यर्थे सेवमानायां गर्भिण्यां योनिमार्गजः ॥ मातारिधा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संप्रतिम् । कुरुते रुद्धमार्गत्वात्पुनरंतर्गतोऽनिलः॥ निरुणद्धया-शयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितम् । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भव्याशु विष्धते ॥ विषन्नश्चनसर्वाङ्गः सर्वाण्यवयवानि च । उच्छ्वासरुद्धद्वयां नाशयत्याशु गर्मिणीम् ॥ योनिसंवरणं नाम व्याधि-मेनं प्रवश्चते । अन्तरुप्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम् ॥ इति ॥

## अथ स्नृतिकारोगनिदानम्।

अंगमर्दो ज्वरः कंपः पिपासा ग्रुरुगात्रता । शोथः शुलातिसारो च स्नुतिकारोगलक्षणम् ॥ ९ ॥

अंगोंका ट्रटना, ज्वर हो, कंप, प्यास, अंगोंका भारी होना, सूजन तथा शूल और अतिसार ये सुतिकारोगके लक्षण होते हैं॥

प्रसूतिरोगकी उत्पत्ति ।

मिथ्योपचारात्संक्केशाद्विषमाजीर्णभोजनात् । स्रुतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥

जिस स्नीके बालक प्रगट हो चुका हो ऐसी स्नीके मिथ्या उपचार करनेसे अयवा संक्लेश ( दोषजनक अन्नपानका सेवन अथवा अत्यन्त कोप ) अथवा विषमाशन अजीर्ण भोजनादिक करनेसे प्रसुतिरोग होता है वह घोर दुःखदायक है ॥

असाध्य लक्षण ।

ज्वरातिसारशोथाश्च श्रूछानाहबळक्षयाः । तन्द्रारुचित्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥ कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबळाग्नितः । ते सर्वे सुतिकानान्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥

ज्वर, अतिसार, सूजन, शूल, अफरा और बलक्षय तथा कफ, वातजन्य रोगसे उत्पन्न होनेवाले तन्द्रा, अञ्चदेष और मुखसे पानीका गिरना इत्यादि विकार, अश-क्ता, अग्नि मंद होनेसे कुच्ल्रसाध्य होता है, इन सब ज्वरादिकोंको प्रस्तिरोग कहते हैं। इन सबमें एक रोग प्रधान होता है बाकीके उपद्रवरूप कहलाते हैं।

इति श्रीपंडितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां स्रुतिकारोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ स्तनरोगनिदानस्।

सक्षीरो वाप्यदुग्धो वा दोषः प्राप्य स्तनो ह्वियाः । प्रदूष्य मांसरुधिरे स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥ पश्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्राधिं विना । उक्षणानि समानानि बाह्यविद्राधिलक्षणेः ॥ २ ॥

वातादि दोष गार्भणी अथवा प्रसृता स्त्रीके सदुग्ध अथवा अदुग्ध स्तर्नोमें प्राप्त हो मांस रक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करे। स्तनरोग वात, पित्त, कफ, सन्निपात, आगंतुजके भेदसे पांच प्रकारके हैं। इन पांचोंके लक्षण रक्तविद्वधिको त्याग कर बाह्यविद्वधिके समान होते हैं, सो विद्वधिनिदान जो पीछे कह आये हैं उससे जानलेना चाहिये॥

स्तन्य (दूध) के रोग।

ग्रुरुभिर्विविधेरत्रेर्दुष्टेदींषेः प्रदूषितम् । क्षीरं धात्र्याः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ३ ॥

युर्वीदिक अनेक प्रकारके अन्नसे दोप ( बात पित्त कफ ) दुष्ट होकर माताके दूषका नाश करे, उस दुष्टदूधसे वालकके नाना प्रकारके रोग होते हैं ॥

वातादिकसे दूषित दूधके लक्षण।

कषायं सिल्लंखावि स्तन्यं मारुतदृषितम् । कट्टम्लल्वणं पीतराजिमित्पत्तसंज्ञितम् ॥ ४ ॥ कफदुष्टं घनं तोये निमजाति सुपिच्लिलम् । द्विलिङ्गं द्वंद्वजं विद्यात्सर्वलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ ५ ॥

जो दुग्ध कसेला अथवा पानीके उत्पर तैरनेवाला होय, उसको बातदूषित जानना तथा जो कडुआ, खट्टा और खारी होकर जिसमें पीली रेखासी मतीत होवे उसको पित्तदूषित जानना और जो दूध सघन, चिकनासा होवे और पानीमें डालनेसे नीचेको बैठ जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना चाहिये । दो दोषोंकें लक्षण जिसमें मिले उसे दंदन जाने और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलें उसे त्रिदोषदूषित जाने ॥

शुद्रद्धके लक्षण।

अदुष्टं चाम्बुनि क्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् । मधुरं चाविवर्णं च तत्प्रसन्नं विनिर्दिशेत् ॥ ६ ॥

जो दूध पानीमें डालनेसे मिलजाय तथा जो दूध कुछ पीला हो और मीठा होकर बेरंगका न हो उसको शुद्ध जानना ॥

अब कहते हैं कि, स्त्रियोंके दूध दीखे नहीं परंतु होता है, क्योंकि वालक पिया करते हैं, इस बातको शुक्र (वीर्य) का दृष्टान्त देकर कहते हैं—

विशस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते । सर्वदेहाश्रितत्वाच शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ ७॥

जैसे सर्व पुरुषोंके देहमें व्याप्त भी है परन्तु देहके काटनेसे भी शुक्र दीखता नहीं है, उसी प्रकार सब स्त्रियोंके देहाश्रित जो दुग्ध है सो भी नहीं दीखता है परन्तु निःसन्देह है सही॥

> "तदेव चेष्टयुवतेर्दर्शनात्स्मरणाद्पि । श्रव्दसंश्रवणात्स्पर्शात्संहर्षाच्च प्रवर्त्तते ॥ ८ ॥ स्रप्तस्रं मनस्त्वेवं हर्षणे हेतुरुच्यते । आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ९ ॥ तदेवाऽपत्यसंस्पर्शाद्दर्शनात्स्मरणाद्पि । यहणाच शरीरस्य शुक्रवत्संप्रवर्त्तते ॥ स्रेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ १० ॥

वही शुक्त इप्ट ( भिय ) स्त्रीके देखनेसे, उसका स्मरण ( याद ) करनेसे उसकी वाणी सुननेसे, स्पर्श (आलिंगन) से भया जो आनन्द उस आनन्दसे प्राप्त होय है, इस जगह मनका प्रसन्न होना यही आनन्दका कारण है । शुक्रकी उत्पत्ति आहा-रसे होती है, सो हेतु स्तन्य ( दूध ) का जानना, अर्थात् दूध भी जब स्त्री अपने वालकका स्पर्श करे, देखे, उसका स्मरण करे तथा वालकको गोदमें लेनेसे दूध शुक्रके सहश बढता है, इस जगहभी दूधके उत्तरनेमें स्नेह ( प्यार ) ही कारण है '' यह श्लोक संग्रहीत है ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीभाषाटीकायां स्तनरोगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ बालरोगनिदानम् ।

**――~※◇※~~** 

त्रिविधः कथितो बालः श्लीरान्नोभयवर्तनः । स्वास्थ्यं ताभ्याम्दुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगसंभवः ॥ ३ ॥

दूष पीनेवाला और अन्न खानेवाला और दूध अन्न दोनों खानेवाला ऐसे तीन मकारके बालक होते हैं, यदि वह अन्न और दूध दुष्ट न होयँ तो बालक निरोग रहे और ये दोनों दुष्ट होयँ तो अनेक रोग होते हैं।

वातद्धित द्धके रोग ।

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिवन् वातगदातुरः । क्षामस्वरः कृशांगः स्याद्वद्धविण्मूत्रमारुतः ॥ २ ॥

जो बालक वातदूषित दूधको पीता है उसके वातके रोग होते हैं, उसका शब्द क्षीण होजाय, श्रीर कृश होय और मलमूत्र तथा अधोवायु नहीं उतरे ॥

पित्तद्षित द्धके रोग ।

स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान् । तृष्णालुरुष्णसर्वीगः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ ३ ॥

जो बालक पित्तदूषित दूधको पीवे उसके पसीना आवे, मल पतला हो जाय, कामलारोग होय तथा पित्तके और भी रोग होयँ, प्यासका लगना, सर्वांगमें दाह आदि अनेक रोग होयँ ॥

कफद्षितद्धके रोग।

कफदुष्टं पिवन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् । निद्रार्दितो जडः शूनः शुक्काक्षरुछर्दनः शिशुः॥ ४॥

जो बालक कफदूषित दूधको पीने उसके मुखसे लार बहुत गिरे तथा कफके रोग होयँ, निद्रा आने, अंग भारी होय, स्जन होय, वमन होय, खुजली चले॥

बालकोंकी अन्तर्गत पीडा जाननेका उपाय ।

शिशोस्तीत्रामतीत्रां च रोदनाञ्चक्षयेद्धुजम् । स यं स्पृशेद्भृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ॥ ५ ॥ तत्र विद्याद्धजं सूर्षि रुजं चाक्षिनिमीलनात् । कोष्ठे विबंधवमथुस्तनदंशांत्रकूजनैः ॥ ६ ॥

#### आध्यानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरि । बस्तौ गुद्धे च विण्यूत्रसङ्गत्रासिदगीक्षणैः ॥ स्रोतांस्यंगानि संधीश्च पर्येद्यत्नान्मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

वालकोंके रुद्द (रोने) से उसके थोडी वा बहुत पीडा जाननी। यह बालक जिस िकाने वारंबार हाथ लगावे उस िकाने और जिस जगह औरके हाथकों न लगाने दे उस िकाने उसके पीडा जाननी चाहिये। नेत्रोंके मूँदनेसे मस्तक पीडा जाने, मलावरोध, बमन, स्तन, (छातीको) चवाना तथा पेटका गुंजना, पेटका फूलना तथा पेटका उछलना इन लक्षणोंसे बालकके पेटमें पीडा जाननी। मलमूत्रके हकने तथा डरनेसे और सर्वत्र देखनेसे इन लक्षणोंसे उसकी वस्ति (मूत्रस्थान) और मुद्दामें पीडा जाननी, वैद्य बालकके स्रोत (नाक मुख कान आदि छिद्दों) को, हाथ पैरसे आदिले अवयवों और सन्धियोंको बारम्बार देखे तो रोगका यथार्य ज्ञान होय॥

"इन्द्रज और सन्निपातज दूषित दुग्धके रोग । द्विलिङ्गं द्वन्द्रजं विद्यात्सर्वलिङ्गं त्रिदोषजे ।

पूर्वोक्त जो बातादिद्विषत हुम्धके लक्षण कहे हैं उनमें दोषके लक्षण मिलनेसे देदज रोग जानना और त्रिदोषके लक्षण मिलनेसे सन्निपातका रोग जानना, यह श्लोक प्रक्षिप्त है माधवाचार्यका नहीं है ॥"

कुकूणकके लक्षण ।

कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामिश्वित्मीनि । जायते तेन नेत्रं च कण्डूरं च स्रवेन्सुहुः ॥ ८॥ शिशुः कुर्याञ्चलाटाक्षिकूटनासाविषर्षणम् । शक्तो नार्कप्रभां द्रष्टुं न वत्मोन्मीलनक्षमः॥ ९॥

कुकूणक यह रोग बालकोंके दूधके दोषसे होता है, इस रोगके होनेसे बालकि कके नेत्रके कोएमें स्जन, नेत्र खुजावे और पानी बहे, नेत्रोंमें कीचड आनेसे वह लहाट, नेत्र और नाकको रगडे, धूपके सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले नहीं, इसको लीकिकमें कोथलाव कहते हैं, यह रोग बालकोंके ही होता हैं सो वाग्मटमें लिखा है।

पारिगार्भिकके लक्षण।

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तनं प्रायः पिबन्नपि । कासाप्रिसाद्वमथुतंद्राकाइर्याक्तचिश्रमैः ॥ १०॥ युज्यते कोष्ठवृद्धचा च तमाहुः पारिगर्भिकम् । रोगं परिभवाख्यं च दद्यात्तत्राग्निदीपनम् ॥ ११॥

वालकके गार्भणी माताका दूध पीनेसे खांसी, मंदाग्नि, वमन, तन्द्रा, अरुचि, कृशता और अम थे होयँ और उसके पेटकी वृद्धि होय, इस रोगको वैद्यगण पारिगार्भिक अथवा परिभव कहते हैं। इस रोगमें अग्निदीपनकर्ता औषि बालकको देनी चाहिये॥

तालुकंटकके लक्षण।

तालुमांसे कफः कुद्धः कुरुते तालुकंटकम् ॥ १२ ॥ तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मुर्भि जायते । तालुपातः स्तनद्वेषः कुच्छात्पानं शकुद् द्रवम् । तृडिक्षिकंटास्यरुजा श्रीवादुर्धरता विमः ॥ १३ ॥

ताड़के मांसमें कफ कुपित होकर ताड़कंटक रोगको करे, उसके होनेसे ताड़के उपरका भाग नीचा हो जाय, तथा भीतरसे वालकका ताड़आ विंघजाय, इसीसे वालक स्तन ( छाती ) को नहीं दावे और पीवेभी तो वडे कष्टसे पीवे, पतला मल होजाय, प्यास लगे, नेत्र कंठ मुख इनमें पीडा होय, लार गिर पडे और जो दूष पीवे उसे डाल दे॥

महापद्मविसर्पके लक्षण ।

विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षनः ॥ ३४ ॥ पद्मवर्णो महापद्मो रोगो दोषत्रयोद्भवः । शंखाभ्यां हृद्यं याति हृद्याद्वा गुदं त्रनेत् ॥ ३५ ॥

बालकोंके जो मस्तक और वस्ती ( मूत्रस्थान ) में विसर्प होय है वह बालकका प्राणनाशक जानना, जो विसर्प कमलके पत्रके समान लाल होय है वह महापद्म रोग त्रिदोषज है, यह कनपटीमें उत्पन्न होकर इदय पर्यन्त जाता है अथवा हदयमें होकर ग्रुदापर्यन्त जाता है ॥

और विकार जो बालकोंके होते हैं उनको कहते हैं-

श्चदरोगे च कथिते अजगल्ल्यहिपूतने।

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ॥ बालदेहेऽपि ते तद्रद्विज्ञेयाः कुज्ञलैः सदाः॥ १६॥

क्षुद्ररोगितदानमें जो अजगङ्धी और अहिपूतना कही हैं सो और ज्वरादिक सर्व रोग जो बड़े मनुष्योंके होते हैं अर्थात् जिन रोगोंको पूर्व किह आये हैं वे सब रोग बालकोंके देहमें भी होते हैं, ऐसे कुशल वैद्योंको जानना चाहिये॥

सामान्य प्रहजुष्टके लक्षण ।

क्षणादुद्धिजते बालः क्षणात्त्रस्यति रोदिति ॥ १७ ॥
निर्वेदन्तद्विरयति धात्रीमात्मानमेव च ।
कर्ष्वे निरीक्षते दन्तान् खादेत्कूजति ज्ञम्भते ॥ १८ ॥
भ्रुवो क्षिपति दंतोष्ठं फेनं वमित चासकृत् ।
क्षामोऽतिनिशि जागर्ति ज्ञूनांगो भिन्नविट्स्वरः ॥ १९ ॥
मांसशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ।
सामान्यमहजुष्टानां लक्षणं समुदाहतम् ॥ २० ॥

कभी क्षणभरमें वालक विद्वल हो जाय कभी क्षणभरमें छरे, रोवे, नख और दांतोंसे अपने शरीर और माताको खसीटे, ऊपरको देखे, दांतोंको चवावे, किलकारी मारे, जंभाई लेय, श्वव (भींह) को तिरछी करे, दांतोंसे होठोंको खाय, वारंवार मुखसे साग डाले, वह अत्यन्त क्षीण होय, रात्रिमें सोवे नहीं, सूजन होय, मल पतला होय, स्वर बैठ जाय, उसके देहमें रुधिर मांसकीसी बास आवें जितना पहिले खाता होय उतना नहीं खाय, ये सामान्य प्रहत्याप्त बालकके लक्षण हैं। अब कहते हैं कि, स्कन्दादिक प्रह पूजाके अर्थ बालकोंको मारे हैं सो चरेकमें लिखा है।

स्कन्दप्रहगृहीतबालकके लक्षण।

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्नावः स्पन्दनकंपनम् । अर्द्धदृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगंधिकः ॥२१ ॥ दंतान् खादति विस्नस्तः स्तन्यं नैवाभिनंदति । स्कंद्रब्रह्महीतानां रोदनं चाल्पमेव च ॥ २२ ॥

१ धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टोपचाराच्छीचभ्रंशान्म्गळाचारहीनात् । छिष्टांस्तांस्तांस्तांत्रतांस्ताढितांत्र पुजाहेताहिंस्युरेते कुमारान् ॥

बालक के एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगमें लाव (पसीना) बहे, एक ओरका अंग फड़के तथा थर थर कांपे, वह बालक आधी दृष्टिसे देखे, मुख देढा होजाय, रुधिरकीसी दुर्गंघ आवे, वह बालक दाँतोंको चबावे, अंग शिथिल होजाय, स्तनको नहीं पीवे और थोडा रोवे, ये स्कन्दग्रह लगे बालक के लक्षण हैं। इस जगह स्कन्दग्रह करके शिवजीके प्रगट करे जो ग्रह हैं उनमेंसे, श्रीशिवपुत्र स्वामिकार्तिकका ग्रहण न करना चाहिये ॥ स्कन्दाप्रमारके लक्षण।

नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरोदिति । प्रयञ्जोणितगन्धित्वं स्कंदापस्मारलक्षणम् ॥ २३ ॥

बालक बेसुधि होय, मुखसे झाग डाले, जब होश हो तब रोवे, उसकी देहमें रुधिरकीसी दुर्गीधे आवे इन लक्षणों करके स्कन्दापस्मारके लक्षण जानने ॥ शुक्रनिप्रहके लक्षण।

स्नुस्तांगो भयचिकतो विहंगगन्धिः संस्नावत्रणपरिपीडितः समन्तात् । स्फोटेश्च प्रचिततनुः सदाहपाकैर्विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या।।

शक्कीनिग्रहसे पीडित बालकके अंग शिथिल होयँ, भयसे चिकित होयँ, उसके अंगमें पक्षीके अंगके समान बास आवे, घाव होकर उसमेंसे लस बहे, सर्व अंगोंमें फोडे उत्पन्न होयँ और ये पकें तथा दाह होय ॥

रेवतीप्रहके लक्षण ।

त्रणैः स्फोटैश्चितं गात्रं पंकगंधमसृक्स्रवेत् । भिन्नवर्चा ज्वरो दाहो रेवतीयहुळक्षणम् ॥२५॥

रेवतीग्रहसे पीडित बालकके अंगमें घाव और फोडे होयँ, उनमेंसे रुधिर बहे, उनमें की चकीसी बास आवे, दस्त होय, ज्वर होय और अंगमें दाह होय ॥ प्रतनाग्रहके लक्षण ।

> अतिसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् । नष्टनिद्रस्तथोद्वियः स्नस्तः पूतनया शिशुः ॥ २६ ॥

पूतना ग्रहकी पीडासे बालकको दस्त, ज्वर, प्यास होय, टेढी दृष्टिसे देखे, रोवे, सोवे नहीं, ठ्याकुल होय, शिथिल होजाय ये लक्षण होते हैं ॥

अंधपूतनाप्रहके लक्षण ।

छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागंधोऽतिरोदनम् । स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्चाप्यंधपूतनया भवेत् ॥ २७॥

१ तदुक्तं हिरण्याक्षेण—संस्नावदाहपाकाचैश्चितः स्कोटैर्भयाऽन्वितः । स्नस्तांगो विस्नगंधिः स्याच्छकुत्या पाडितः शिशुः ॥ अंधपूतना प्रहकी पीडासे चालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यास, चर्बीकीसी दुर्गेध, बहुत रोना,स्तन्य (छातीको ) मुखसे दाबे नहीं, अतिसार यह लक्षण होते हैं॥ शीतपूतनाप्रहके लक्षण ।

> वेपते कासते शीणो नेत्ररोगो विगंधिता। छर्चतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः॥ २८॥

शीतपूतना ग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति शीण होजावे, उसके नेत्ररोग होय, देहमें दुर्गंध आवे, वमन होय और दस्त होयँ॥

मुखमण्डिकाग्रहके लक्षण।

प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिव संवृतः।

मूत्रगन्धिश्च बह्वाशी मुलमण्डिकया भवेत् ॥ २९ ॥ मुलमंडिका प्रक्की पीडासे बालकक मुलकी कांति सुंदर होय और देहकी

कांति श्रेष्ठ होय, शिराओंमें वैधा देह हो जाय, उसके देहमें मूत्रकीसी दुर्गंध आवे यह वालक बहुत भक्षण करे ॥

नैगमेयप्रहके लक्षण ।

छर्दिस्यन्दनकण्ठास्यशोषमूच्छीविगन्धिताः । ऊर्ध्व पर्यदशेदन्तात्रेगमेयग्रहं वदेत् ॥ ३०॥

वमन, कफ, कंठ-मुखका सूखना, मूर्च्छा, हुर्गैध, ऊपरको देखे, दांतोंको चवावे इन रुक्षणोंसे नैगमेयप्रहकी बाधा जाननी ॥

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकायां माथुरीभाषाटीकायां बालगेगनिदानं समाप्तम् ॥

## अथ विषरोगनिदानम् ।

—**∞**♦€₹₹₹

स्थावरं जंगमं चैव द्विविधं विषमुच्यते । मूलात्मकं तदाद्यं स्यात्परं सर्पादिसम्भवम् ॥ १ ॥

विष दो प्रकारका है-स्थावर और जंगम, तथा मूलात्मक स्थावर और सर्पादि-काँसे जो प्रगट हो वह जंगम विष होता है ॥

द्शाधिष्ठानमाद्यं तु द्वितीयं षोड्शाश्रयम्।

आध अर्थात् स्थावर विष दश जगह रहता है और जंगम विष सोलह जगह रहता है ॥

#### मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक्शीरं सार एव च । निर्यासा धातवश्चेव कन्द्श्च दशमः स्पृतः ॥ २ ॥

जड, पात, फल, फूल, छाल, दूध, रस, गोंद, धातु और कन्द् ये दश स्थावर विष हैं। तहां मूलविष आठ—क्कीतक, अश्वमार गुंज, सुगंध, गर्गर, छकरघाट, विद्यच्छिला और विजिया ये हैं। विषवित्रका, लम्बावर, दारुक, करम्भ, महाकरंभ ये पांच पत्रविष हैं। कुमुद्रती, वेणुका, करम्भ, महाकरंभ, कर्काटक, रेणुक, खटो-तक, चमरी, इभगंधा, सर्पधाती, नन्दन, सारपाकिनी ये वारह फलविष हैं। पत्र, कदंब, विद्यज्ञ, करम्भ, महाकरम्भ ये पांच पुष्पविष है। अंत्रपाचक, कर्तरीय, सौरीय, ककरघाट, करम्भ, नन्दन, वराटक ये सात त्वचारस (गोंद) के विष हैं, कुमुद्रशी, स्नुही जालक्षीरी ये तीन दूधके विष हैं। फेणारमभस्म और हरिताल ये धातुविष हैं। कालकूट, वत्सनाभ, सर्षपक, पालक, कर्दमक, वैराटक, पुस्तक, शृंगी-विष प्रपोंडरीक, मूलक, हलाहल, महाविष कर्कट ये तेरह कन्दिष हैं। सब मिल-कर स्थावर विष पचपन (५५) हैं॥

विषके स्थान ।

#### जंगमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठनानि षोडश । समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वक्ष्यते ॥ ३ ॥

जंगम विषके स्थान सोलह हैं, सो मैंने संक्षेपसे कहे हैं, अब विस्तारसे कहता हूँ—हिए, श्वास, दांत, नख, मूत्र, विष्ठा, ग्रुक्त, लार, आतंव, मुख, संदंश, विशिद्धत (पादना), ग्रुदा, हुईी, पित्त, श्रूकशव ये सोलह स्थान हैं। तहां हिए, निश्वास विष दिस्य है सो दिस्य सर्पादिकका जानना। भीम विष दंष्ट्राविष है, विलाव, कुत्ता, बन्दर, मगर, मेंढक, मच्छी, जलगोधिका, शंबूक (श्वाप), पचालक, छिपकरी, मोहारकी मक्खी, पीली मक्खी, ततैया इनसे आदि ले ये जनावर दंष्ट्रा और नख विषवाले हैं। चिंपिठ, पिच्चटक, कषाय, वासिग, सर्पप, तोटववर्च, कोडक्तिशिल्यक इन जानवरोंके विष्ठा और मूत्रमें विष होता है। इनको लोकप्रसिद्ध नामसे जानना। मूसेके शुक्रमें विष होता है। मकरी आदि जो कीट है सो लूता कहे जाते हैं। इनके लार, मूत्र, विष्ठा, मुख, नख, शुक्र, आतंव इनमें विष होता है। बिच्छू, विश्वंभर, ततैया, राजिलमछली, चिठिंग, समुद्रका बिच्छू इनकी पूंछमें जो कांटा होता है उसमें विष होता है। चित्रशिर, शरावकुर्दि, शतदारुक, आदि-मेदक, शारिकामुख, मुखदंशक इनके मूत्रपुरीषमें विष जानना। मक्सी कणव जोंक इनके मुख और काटनेमें विष है। विषसे मरेहुएकी हुईी, सर्पकी हुईी विषेत्री

मळली इनकी हड़ीमें विष है। शकुली नामकी मळली रक्तराजी और चरकी नामकी मळली इनके पित्तसें विष हैं। सूक्ष्मतुंड, चेंटि, वहर, कनखजूरा, शुक, मोर, तोता इनके तुंड अर्थात् मुखके अत्रभागमें विष है। कीट और सर्प इनके मरे देहमेंही विष है और जिनकी गणना यहां नहीं की उनको मुखके संदंशवालोंमें जानना। ये जंगमविषके स्थान हैं॥

जंगमविषके सामान्य लक्षण ।

निद्रा तन्द्रा क्कमं दाहमपाकं रोमहर्पणम् । शोथं चैवातिसारं च कुरुते जंगमं विषम् ॥ ४ ॥

निद्रा, तन्द्रा, क्रम, दाह, अन्नका न पचना, रोमाश्च, शोय और अतिसार ये लक्षण जंगमिवपके हैं ॥

स्थावरविषके सामान्य लक्षण ।

स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दंतहर्षं गलग्रहम् । फेनच्छर्यरुचिश्वासं मूच्छां च कुरुते भृज्ञम् ॥ ५ ॥ स्थावरिवषसे ज्वर, हिचकी, दांतींका विसना, गलेका विरना, झागसे मिली रह,

अरुचि, श्वास और अत्यन्त मूर्जी ये लक्षण होते हैं ॥

राजा किंवा कोई दूसरा बडा सेठ साहूकार जिसको समीपके रहनेवाले किसी नौकर चाकरने विष मिलाकर अन्न दिया हो उस विष देनेवालेके ढूंढनेके निमित्त कुछ लक्षण कहता हूँ—

इंगितज्ञो मेनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवेक्कतेः।
जानीयाद्विषदातारमेतेिर्छिङ्गेश्च बुद्धिमान् ॥ ६॥
न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुमीहमेति च।
अपार्थं बहुसंकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ७॥
हसत्यकस्मात्स्फोटयत्यंगुर्छी विछिलेन्महीम् ।
वेपश्चश्चास्य भवति त्रस्तश्चान्योन्यमीक्षते ॥ ८॥
विवर्णवक्ता क्षामश्च नलैः किंचिच्छिनत्त्यपि।
आछभेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम् ॥
वर्तते विपरीतं च विषदाता विचेतनः॥ ९॥

मनुष्यके अभिप्राय जाननेवाले बुद्धिमान वैद्य बोलने चालने तथा मुखकी चेष्टा इनसे तथा आगे जो कहते हैं इन लक्षणोंसे विषके देनेवाले मनुष्यको जान ले। सो इस प्रकार—जो मनुष्य विष दे उससे कोई वात पूछे तो वह उत्तर न दे और जब बोले तब मोहको प्राप्त हो अर्थात् घवडा जावे तथा कदाचित् बोले भी तो निर्यंक और बहुत अस्पष्ट बोले तथा अकस्मात् हँसे, हाथकी उंगली चटकावे, पृथ्वीमें रेखा काटे, भयसे कांपे और उरकर चारों ओर वारंवार सबकी तरफ देखे, मुखकी चेष्टा जाती रहे और काला होजाय, नखोंसे कुछ तिनका आदि तोडे, गरीबके समान एकही स्थानपर बैठा रहे, माथेपर हाथ फेरे, थारंवार इधर उधर डोल कर बैठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे तथा उसका चित्त भागनेको चाहे। ये लक्षण विष देनेवालेके जानने और यही लक्षण घोर अपराध करनेवालेके राजा जान लेवे।।

मुलादिविषोंके लक्षण।

उद्विष्टनं मूलविषेः प्रलापो मोह एव च ।
जूम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविषेण तु ॥ १० ॥
मुखशोथः फलविषैद्दिशेऽन्नद्वेष एव च ।
भवत्युपविषैद्धिदिराध्मानं श्वास एव च ॥ ११ ॥
त्वक्सारानिर्यासविषैरुपर्युक्तैर्भवंति हि ।
आस्यदौर्यध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्रवाः ॥ १२ ॥
फेनागमः श्वीरविषैर्विद्भेदो गुरुजिह्नता ।
हत्पीडनं धातुविषैर्यूच्छी दाहश्च तालुनि ।
प्रायेण काल्यातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ १३ ॥

मूळविषसे रोगीके हाथ पैरोंमें पीडा और मोह होवे। पत्रविषसे जम्भाई, कंप श्वास और मोह होवे। फळविषसे मुलपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे। पुष्प-विषसे वमन, अफरा और श्वास होवे। छाळ, रस, गोंद-इनसे मुलमें दुर्गन्य, अंगमें खरदरापन, मस्तकशूळ और मुलके मार्ग कफ गिरे। दुग्धविषसे मुलमें झाग आवे, दस्त होय और जीभ जकड जावे। धातुविपसे हृदयमें पीडा होय, मुच्छी आवे, ताळुएमें दाह होय ये विष बहुधाकरके काळान्तरमें मारनेवाले हों।। विषित्रशास्त्रहतके लक्षण।

सद्यः क्षतं पच्यते तस्य जंतोः स्रवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम् । कृष्णीभूतं क्किन्नमत्यर्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते यस्य चापि ॥ १४ ॥ तृष्णा भूच्छा ज्वरदाहो च यस्य दिग्धाहतं मनुजं तं व्यवस्येत् । छिगान्येतान्येव कुर्यादमिन्नेर्वणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ १५ ॥ जिस पुरुषका जलम तत्काल पकजावे तथा उसमेंसे रुधिर वहें और वारंवार पके तथा उस जलममेंसे काला सडा डुग्धयुक्त ऐसा मांस निकले तथा जिसमें प्यास, मूच्छी, ज्वर, दाह ये होवें उसके विषमें बुझे वा लिप्त शसकी जलम लगी जानना चाहिये। शत्रुओंने कपट करके जिसके व्रणमें विष डालदिया हो उसके भी येही लक्षण हैं॥

स्थावरविषको कहकर जंगममें सर्पविष ये अतिर्ताक्षण हैं. इसीसे प्रथम सर्पोंकी जाति कहते हैं...

#### वातिपत्तकफात्मानो भोगिमण्डाछिराजिछाः। यथाकमं समाख्याता द्रचन्तरा द्वंद्वरूपिणः॥ १६॥

भोगी मण्डली और राजिल ये सर्प अनुक्रमसे वात, पित्त, कफपकृतिके हैं और जो द्वंतर अर्थात् दो जातिके सर्प और सिप्णीसे प्रगट हैं वे द्वंतर कहाते हैं। उनकी प्रकृति दंदज है अर्थात् जिस जिस प्रकारके सर्प सापणीसे प्रगट हैं उसी उसी प्रकारकी प्रकृति उनकी होती है, जिनके मस्तकपर चक्र, इल, छत्र, स्वस्तिक ( सतिया ), अंकुश इनका चिद्व हो और जिनका फण करछीके समान चौडा हो भीर जल्दी चलनेवाले हों उनको भोगी अथवा राजिल सर्प कहते हैं और जो अनेक प्रकारके चकत्तोंसे चित्रविचित्र हो तथा मोटे और मन्द चलनेवाले तथा अग्नि और सूर्यकासा प्रकाश जिनका उनको मण्डली सर्प कहते हैं और जो चिकने और अनेक प्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान हों उनको राजिल सर्प कहते हैं । इन सर्पेंकी चार जाति हैं । जिनमें मोती, चांदी, मुवर्णकीसी प्रभा होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहमें सुगंध आवे वे बाह्मण जातिके सर्प हैं और जिनका स्वच्छवर्ण, क्रोधी और जिनके मस्तकपर सूर्य चन्द्रके समान छत्र तथा कमलका चिह्न होवे वे क्षत्रिय जातिके सर्प हैं। काले स्पीर हीरेके समान तथा लोहेके वर्ण हों और जिनकी धूआं और कबूतरके समान प्रभा हो वे वैश्यजातिक सर्प हैं। जिनकी देह भैंसा, चीतेके समान हो और जिनकी त्वचा कठोर हो तथा अनेक प्रकारका जिनका वर्ण होवे वे शूद्र-जातिके सर्प हैं। रात्रिके पिछले प्रहरमें राजिल जातिके सर्प विचरते हैं और रात्रिके पहिले तीन पहरोंमें मण्डली जातिक सर्प विचरते हैं और दिनमें दवींकर जातिके सर्प बहुधा विचरते हैं। इनमें द्वींकर जातिके सर्प तरुण हैं और मंडली जातिके वृद्ध, राजिलजातिके मध्यम अवस्थाके हैं। इतनी जातिके सर्प निर्विष जानने। जो नोलेसे इत हैं और बालक तथा जलसे ताडित हैं और कुश, वृद्ध तथा जिनकी कांचली छट रही हो और डररहे हों ऐसे सर्प विपरहित होते हैं ॥

व्यव सपोंके भेद कहते हैं-

तहां प्रयम द्वींकर सर्पेंके भेद कहते हैं-कृष्णसर्प, महाकृष्ण, कृष्णोद्र, श्वेत-कपोल, बलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गर्वधुक, परीसर्प, खंडफण, ककुद्-पदा, महापदा, दर्भपुष्प, द्धिमुख, पुंडरीक, अकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामिकीण, गिरिसर्प, ऋतुसर्प, श्वेतोद्र, महाशिरा, अलगर्द, आशीविष ये दर्नीकर जातिके सर्प हैं। आदर्शमंडल, श्वेतमण्डल, रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, पृपत, रोधपुष्प, मिलिंद्क, गोनस, वृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, बभ्रु, कषाय, कल्लप, पारा वत, हस्ताभरण, चित्रक, एणीपद ये मण्डली जातिके सर्प हैं । पुण्डरीक, राजिचित्र अंगुलराजि, बिन्दुराजि, कर्दमक, तृणतोषक, संतर्पक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, शक्रक गोधमक, किकसाद ये राजिल जातिके सर्प हैं। गुलगोली, शूकपत्र, अजगर, दिव्यक वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतीरथ, शीरिक, पुष्पक, अहिपतानक, अन्धाहिक, गीराहिक, वृक्षेशय इतने सर्प हीनविष जानने । अब कहते हैं कि, द्यंतर ( वर्णसंकर ) सर्पभी तीन प्रकार हैं-माकूली, पोटगल, स्निग्धराजि । तहां कृष्णसप जातिकी सर्पिणी और गोनसजातिके सर्पेसे जो प्रगट हो वह माकुली कहाता है। इसी प्रकार राजिलर्सप और गोनसी जातिकी सींपणीसे जो प्रगट सो पोटगलसप कहाता है। इसी प्रकार कृष्णसर्प और राजपती जातिकी सर्पिणीसे जो प्रगटहुए सर्प उनको स्निग्घराजी कहते हैं। तहां नाकुलीसर्पमें पिताकासा विष ( जहर ) होय है और पोटगल स्निग्धराजी इन दोनोंमें माताकासा विष होता है। इन तीनोंके विष-रीततासे दिव्येलक, लोधपुष्पक, राजिचित्रक, पोटगल, पुष्पाभिकीर्ण, दर्भपुष्प, वेक्षितक इन सात जातिके सर्प प्रगट होते हैं। इनमें भी प्रथमके तीन सर्पोंमें राजिल सर्पोंकासा विष होता है और शेषोंमें मण्डली सर्पोंकासा जानना । ऐसे सब मिलाकर अस्सी प्रकारके सर्प हैं। इनमें भी जिनके नेत्र, जीभ, मुख, शिर, बडे हों वह पुरुष जानने और छोटे होयँ वह स्त्री जाननी और जिनमें दोनों स्त्री पुरुषके लक्षण मिलते होयँ तथा मन्द विषवाले कोधरहित हों उनको नपुंसक जानना ॥

भोगिप्रसृतिसर्पके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण।

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातिविकारकृत् ।
पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तिविकारवान् ॥ ३७ ॥
राजिलोत्थो भवेदंशंः स्थिरशोधश्च पिच्छिलः ।
पाण्डुः स्निग्घोऽतिसान्द्रामृक् सर्वश्चेष्मविकारवान् ॥ ३८ ॥
भोगी अथवा राजिल द्वींकर सर्पके काटनेसे काटनेकी ठौर काली हो और सर्व वातके विकार करे । इसके मुश्चतमें अवग्रुण लिले हैं । मण्डली सर्पके काटनेकी ठौर पीली स्जनयुक्त और नरम और पित्तके विकार करें और राजिलका दंश चिकना पीले रंगका वा गाढा तथा उसकी स्जन कठोर होय, उसमें गाढा रुधिर निकले तथा सब प्रकारके कफविकार हों ये लक्षण राजिलसर्पके काटनेके हैं ॥

विशिष्टदेशमें तथा विशिष्टनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण ।

अश्वत्थदेवायतनइमज्ञानवल्मीकसंध्यासु चतुष्पथेषु । याम्ये च दृष्टाः परिवर्जनीया ऋक्षे ज्ञिरामर्मसु ये चं दृष्टाः॥१९॥

पीपलके वृक्षके नीचे, देवताओंके मन्दिरमें, मसानमें, बँमईमें सन्ध्याकाल ( प्रातः और सार्यकालकी सन्धि), चौराहेमें, भरणी नक्षत्रमें, चकारसे आर्द्रो, आश्लेषा, मूल, मघा, कृत्तिका ये नक्षत्रोंमें शिरानाडीके मर्ममें सप्के काटनेसे मनुष्य बचे नहीं ॥

गमीं होनेसे विषका जोर होता है उसके लक्षण।

द्वींकराणां विषमाञ्ज हंति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । द्वींकर (नाग) का विष तत्काल प्राणनाश करे और विष गर्मीके योगसे दुगुना जोर करते हैं ॥

अजीर्णिपत्तातपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु । क्षीणक्षते मेहिनि कुष्टदुष्टे रूक्षेऽबले गर्भवतीषु चापि ॥ २०॥

अजीण पित्त और सूर्यकी घाम इनसे पीडित, बालक, बृद्ध, भूखा, क्षीण होगया हो, उरक्षती, प्रमेहवाला, कोढी, रूखा, निर्वल और गर्भिणी इनको सर्पके काटनेसे तत्काल मृत्यु हो ॥

सर्पके काटनेसे असाध्य लक्षण ।

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमस्ति राज्यो छताभिश्च न सम्भवंति । शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो विषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ॥ २१ ॥ जिसको विषका अमछ चढ गया हो उसके शस्त्रके घाव करनेसे रुधिर निकले नहीं अथवा चाबुक मारनेसे अंगमें उपडे नहीं अथवा शीतल पानी अंगपर डालनेसे रोमांच न हों उस मनुष्यका जहर उतारनेका उद्योग न करे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

जिह्मं मुखं यस्य च के शशातो नासावसादश्च सकंठभंगः।
रक्तः सक्रुष्णः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः॥२२॥
जिसका मुख देढा और स्तब्ध हो जाय, केश (बाल ) स्पर्श करनेसे टूट २ कर
गिर पर्डे, नाककी हड़ी देढी हो जाय, नाड नीचेको शुक पड़े, ऊंची न होय और

काटनेकी जगह सूजन होय तथा वह दंश स्थान लाल अथवा काला होय तथा स्थिर होय उस रोगीको त्यागदेय ॥

वर्तिर्घना यस्य निरेति वकाद्रक्तं स्रवेद्व्यमध्य यस्य । दंष्ट्राभिघाताश्चतुरस्य यस्य तं चापि वैद्यः परिवर्जयेत्तु ॥ २३ ॥ उन्मत्तमत्यर्थमुपद्धतं वा हीनस्वरं चाप्यथवा विवर्णम् । सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च जह्यान्नरं तत्र न कर्म कुर्यात् ॥ २४ ॥

जिसके मुखसे गाढी लारकी वन्ती गिरे और नाक मुखके मार्ग तथा गुदाके मार्गसे रुधिर निकले और जिसके चार दांत लगे होयँ उसको त्याग देय, अत्यन्त उन्मत्त हो गया हो अथवा ज्वर अतिसार आदि उपद्रवोंकरके पीडित हो, बोलनेमें असमर्थ हो जिसके देहका वर्ण काला हो गया हो, नासाभंगादि अरिष्टगुक्त, जिसका वेग (लहर) आवे नहीं, ऐसा अथवा विष्ठा मुत्रादि वेगरहित ऐसे विषवाले पुरुषको त्याग देय अर्थात् उसका उपचार चिकित्सा न करे।

दूषित विषके लक्षण।

जीर्ण विषष्नौषधिभिईतं वा दावामिवातातपशोषितं वा । स्वभावतो वा ग्रुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ २५ ॥

जो विष पुराना हो गया हो अथवा विषकी नाशक औषधसे हतवीर्य होनेसे अथवा दावाग्नि, वायु, गरमी, अग्नि इनसे सूखी हुई अथवा जो स्वभावसे गुणरहित हैं ऐसे स्थावर जंगमात्मक विष दूषीविषताको प्राप्त होते हैं ॥

दूषीविषके उपद्रव ।

वीर्याल्पभावात्र निपातयेत्तत्कफान्वितं वर्षगणानुबंधि । तेनार्दितो भित्रपुरीषवर्णो विगंधिवैरस्ययुतः पिपासी ॥ २६ ॥ सूच्छी अमं गद्गदवाग्वमित्वं विचेष्टमानोऽरतिमाष्ट्रयाद्वा ॥ २७ ॥

वे दूषीविष अल्पवीर्य होनेसे मारक नहीं होते, किन्तु कफसम्बध होनेसे उष्णादि ग्रुण मन्द होकर बहुत वर्षपर्यंत गर (विष) रूप होकर रहते हैं। उस विषसे पीडित हुए पुरुषके दस्त होते हैं उसका वर्ण पलट जाय, उसके मुखसे बुरी हुर्गंध निकले, उसके मुखका स्वाद जाता रहे, प्यास लगे, मूर्च्जा आवे, अम होय, वह बोलते सयय अक्षर चवावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा करे और उसको चैन नहीं पडे।। स्थानमेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण।

आमारायस्थे कफवातरोगी पकाशयस्थेऽनिल्रितरोगी । अवेत्समुद्धस्तिशिरोरुहांगो विलूनपक्षस्तु यथा विहंगः ॥ २८॥

पूर्वोक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय और पकाशयमें आनेसे वातिपत्तजन्य विकार होय तथा उस रोगीके मस्तकके और सब देहके बाळ उडकर पंखरहित पक्षी ( पखेरू ) के समान हो जाय ॥

निद्रा ग्रुरुत्वं च विजृम्भणं च विश्लेषहर्षावथवांगमर्दः।
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ २९ ॥
मांसक्षयं पादकरप्रशोथं मुर्च्छा तथा छिद्मिथातिसारम्।
दूषीविषं श्वासतृषो च कुर्याज्ज्वरप्रवृद्धं जठरस्य चापि ॥ ३० ॥

उन्माद्मन्यजनयेत्तथान्यद्दाहं तथान्यत्क्षपयेच शुक्रम् । गाद्रद्यमन्यजनयेच कुष्टं तांस्तान्विकारांश्च बहुप्रकारान् ॥ ३९॥

दूषीविषके प्रभावसे निद्रा, भारीपन, जंभाई, अंग शिथिल, रोमांच, अंगोंका टूटना ये प्रथम होकर तदनन्तर भोजनके उपरांत हर्ष होना, अन्न पचे नहीं, अरुचि, देहमें चकत्ते तथा गांठ उठें, मांसक्षय, हाथपैरोंमें स्जन, मुच्छी, वमन, दस्त, श्वास, प्यास, ज्वर, उद्ररोग ये विकार होयँ तथा अनेक प्रकारके रोग होयँ सो इस प्रकार-किसीसे उन्माद रोग होय और किसीसे दाह होय, कोई नपुंसकत्व करे और कोई गद्रदवाणी करे, कोई कुछरोग करे और विसर्प विस्फोट आदि अनेक प्रकारके रोग होयँ॥

दूषीविषकी निरुक्ति ।

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्तरभीक्ष्णशः । यस्मात्संदूषयेद्धातूंस्तस्माद्दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३२ ॥

देश काल और अन्न और दिवा निद्रा इनसे वारंवार दूषित हुए विष धातु-ओंको दुष्ट करे, इसीसे इसको दूषीविष कहते हैं। दूषीविष दो प्रकारका है— एक कुत्रिम और दूसरा गरसंज्ञक । जो विष पदार्थोंसे बनाया जाय वह कृत्रिम और निर्विष द्रव्योंके संयोगसे होय उसको गर कहते हैं। सो वृद्धकाश्यपने और चरकने लिखा है।

१ इद्धकाश्यय:-संयोगजं तु द्विवियं तृतीयं विषमुच्यते। गरः स्याद्वियस्तत्र सविषं कृत्रिसं यतः ॥ २ चरकः-बंष्टाविषे मूखविषे सगरे कृत्रिमे विषे । इति ॥

इन दोनों विषोंका लक्षण ।

सौभाग्यार्थ ह्नियः स्वेद्रजोनानांगजान्मलाद् । शत्तुप्रयुक्तांश्च गरान्प्रयच्छंत्यन्नमिश्रितात् ॥ ३३ ॥ तैः स्यात्पाण्डुः क्वशोऽल्पामिर्ज्यश्चास्योपजायते । मर्मप्रधमनाष्मानं इस्तयोः शोथलक्षणम् ॥ ३४ ॥ जाठरं म्रहणीदोषो यक्ष्मगुल्मक्षयज्वराः । एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ३५ ॥

घरका अधिकार स्वाधीन करनेको हुए जनोंके कहनेसे पतिको वशीकरण कर-नेके निमित्त स्वी अपने पतिको पसीना, आर्तन (रजोदर्शनका रुधिर) तथा अपनी देहके अनेक अंगोंका मैल अनमें मिलाकर खिलाती हैं। अथवा शहुकृत विषके प्रयोग अर्थात् वैरी विष अथवा विषके अन्न तथा जलमें मिलाकर खवाय देय, इससे मनुष्य पीला और कृश होय, उसकी आग्ने मन्द होय, सब ममोंमें पीडा, पेट फूलजाय, हाथोंमें सूजन, उदररोग, ब्रहणीरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर इन रोगोंके तथा इसी प्रकारक रोगोंके लक्षण होते हैं। "

दूषीविषके साध्यादि लक्षण।

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोषितम् । दूषीविषमसाध्यं तु शीणस्याहितसेविनः ॥ ३६ ॥

दूषीविष पेटमें जानेसे तत्काल उपाय करनेसे और रोगी पथ्यसे रहनेसे साघ्य है। और वर्ष दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना। और क्षीण तथा अपथ्य सेवन करनेवालेके असाध्य होय।।

छ्ताविषकी उत्पत्ति ।

यस्माल्ळूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेद्बिंद्वः । तस्माल्ळूताः प्रभाष्यन्ते संख्यया तास्तु षोडश् ॥ ३७॥

विश्वामित्रराजा वसिष्ठकी कामघेनु जबरद्स्ती लेकर चला, उस समय वसिष्ठल जीको कोघ आया, उससे ललाटमें पसीनेके विंदु निकले, सो समीप जो कटे कुण गाँके चरनेके अर्थ पढे थे उनपर वे विंदु पढे, इसीसे लूता ( मकडी ) मगट हुई, इन मकडियोंकी सोलह जाति हैं। इन सोलहोंके भी दो भेद हैं एक कुच्छ्र- साध्य दूसरी असाध्य ॥

उनके काटनेके सामान्य लक्षण ।

ताभिर्द्धे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ३८॥ पिडिका विविधाकारा मण्डलानि महांति च । शोथा महान्तो मृदवो रक्तश्यावाश्चलास्तथा ॥ सामान्यं सर्वलूतानामेतदंशस्य लक्षणम् ॥३९॥

उन मकडियोंके काटनेसे वह स्थान सडे और उसमेंसे रुधिर बहे, ज्वर, दाह अतिसार और त्रिदोषज तथा अनेक प्रकारके फोडे, वडे बडे चकत्ते नरम लाल काली नीली और चश्चल ऐसी स्जन होय इत्यादि लक्षण होते हैं, इस प्रकार सब लूताओंके सामान्य लक्षण जानने ॥

दूषीविषद्धताके काटनेके लक्षण।

दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकावृतम् ॥ ४०॥ अध्वीकृति भृशं पाकं क्रेदकोथज्वरान्वितम् । दूपीविपाभिर्लूतीभिरुतं दृष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ४९॥

जिस देशका मध्यभाग काला अथवा नीला अथवा हरा तथा जालके सहश ऊंचा होकर शीघ्र पके तथा उसमेंसे दुर्गधयुक्त लस बहे, उसमें ज्वर होय उसको दूर्वीविष अथवा लूताका काटा हुआ जानना।

प्राणहरल्द्रताके लक्षण ।

सर्पाणामेव विष्मूत्रशवकोथसमुद्भवाः । दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥ ४२ ॥ शोथाः श्वेताऽसिता रक्ताः पीताः सपिडिका ज्वराः । प्राणान्तिकाभिर्जायन्ते दाहहिक्काशिरोग्रहाः ॥ ४३॥

सर्वों में मलमूत्रसे अथवा मरे हुए सर्वके सडजानेसे जो दूरीविषके कीडे उत्पन्न होयँ वे प्राण हरनेवाले होते हैं, उनका काटा हुआ स्थान सज जावे तथा वह सफेद काला लाल पीला होय और फुन्सी हो जायँ और रोगीको ज्वर आवे, दाह होय, हिचकी आवे, मस्तकमें शूल होय ॥

दूषीविषाखुलक्षण ।

आदंशाच्छोणितं पाण्ड मण्डलानि ज्वरोऽरुचिः। लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषादिते ॥ ४४॥ विषे आखु (मूसे ) के काटनेसे पीछा रुधिर निकले, देहमें गोल चकत्तें उठें, ज्वर होय, अरुधि होय, रोमांच और दाह होय, ये मूसेके काटनेके विषपीडित मनुष्यके लक्षण हैं॥

प्राणहरम्षकविषके लक्षण ।

#### मूर्च्छाऽङ्गर्शाथो वैवर्ण्यं क्वोदो मन्दश्चतिर्न्वरः । शिरोग्ररुत्वं छालासृक्छाईश्चासाध्यमूपकैः ॥ ४५॥

जिस मुसेके काटनेसे मुर्च्छा, मूसेके आकार स्जन, देहमें विवर्णता, क्वेद, मन्द सुनाई दे, ज्वर, मस्तक भारी, लार और रुधिर इनकी रह होय ये लक्षण प्राणहर्ता मुसेके असाध्य हैं॥

कुकलास ( सरट ) के काटके लक्षण।

#### काष्ण्यं र्यावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव च । व्यामोहो वर्चसो भेदो दृष्टे स्यात्क्वकछासकैः ॥ ४६ ॥

सरटके काटनेसे देहका वर्ण काला अथवा नीला इरा तथा अनेक प्रकारका होय तथा उस रोगीको भ्रांति और अतिसार होय ॥

वृश्चिकविषके लक्षण ।

#### दहत्यमिरिवादे। तु भिनत्तीवोर्ध्वमाशु वै। वृश्चिकस्य विषं याति पश्चादंशेऽवतिष्ठति ॥ ४७॥

विच्छूके काटनेसे उस स्थानमें प्रथम आग्नसी चले पीछे ऊपरको चढे पीछे काटनेकी जगह फटनेकीसी पीडा होय ॥ अब कहते हैं कि, विच्छू मन्द्विष, मध्यावष, महाविषके भेदसे तीन प्रकारका है। तिनमें जो गौंके गोवरसे प्रगट होय वह
मन्द्विष हैं और काठ ईट इनसे प्रगट होय वह मध्यविष हैं और जो सर्पकी सडी
देइसे प्रगट होय वह अथवा अन्य विषवाली वस्तुओंसे प्रगट होय वह विच्छू महाविषवाला होता है, मन्द्विषवाले वारह प्रकारके हैं और मध्यविषवाले तीन प्रकारके
हैं और महाविषवाले पंद्रह प्रकारके हैं, ऐसे सब मिलकर तीस प्रकारके बिच्छू हैं।
कोई आचार्य २७ प्रकारके कहते हैं। कृष्ण, स्याव, कर्चुर (विचित्रवर्ण), पीत,
गोमुत्राभ, कर्कश, मेचक, श्वेत, लाल, रोमश, शादलाभ, रक्त ये वारह मन्द्वीर्य हैं,
इनके काटनेसे पीडा, कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निकलना इत्यादि रोग
होते हैं। रक्तोदर, पित्तोदर, किपलोदर ये तीन मध्य विषवाले विच्छू हैं, इनके
काटनेसे जीभमें सूजन, भोजनका न होना, घोर मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं। श्वेत, चित्र,
स्थानल, लोहिताभ, रक्त, श्वेत, रक्तोदर, नीलोदर, रक्त, पीत, नीलपीत, रक्तनील,

नीलशुक, रक्तवञ्च, एकपर्वा, उपपर्वा ये घोर विषवाले १५ विच्छू हैं। इनके काट-नेसे सर्पके समान वेग, फोर्डोकी उत्पत्ति, आंति, दाह, ज्वर, नाक कान आदिके छिद्रोंसे काला रुधिर निकले इसीसे शीघ्र प्राणत्याग होवे ॥

वृश्चिकविषके असाध्य लक्षण।

दष्टोऽसाध्यस्तु हृद्याणरसनोपइतो नरः । मांसैः पतद्भिरत्यर्थे वेदनार्तो जहात्यसून् ॥ ४८॥

हृद्य, नाक, जीभ इनमें विच्छूके काटनेसे मांस गले, अत्यन्त वेदना होकर मनुष्य मरे ॥

कंणभदष्टके लक्षण।

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरङ्छर्दिरथापि वा । लक्षणं कणभेदेष्टे दंशश्चैवं विज्ञीर्यते ॥ ४९ ॥

कणभ एक जातिका कीडा होता है उसके काटनेसे विसर्प, स्जन, ग्रूल, ज्वर, वमन ये लक्षण होते हैं और वह काटनेका स्थान गलजाय ॥ अब कहते हैं कि, त्रिकंटक, कुणी, हस्तीकक्ष, उपराजित ये कणभकीडाके चार भेद हैं। इनके काटनेसे पूर्वोक्त रोग होयँ और अंगोंका टूटना, देहमें भारीपन और काटनेकी ठौर काली होजाय ये लक्षण विशेष होयँ॥

उचिटिंग ( झींगर ) विषके लक्षण ।

हृष्टरोमोचिटिंगेन स्तन्धिलंगो भृशार्तिमान् । दृष्टः शीतोद्केनेव सिक्तान्यंगानि मन्यते ॥ ५०॥

उचिटिंगनामक विच्छूके काटने से देहमें रोमांच होय, लिंग जकड जाय, घोर पीढा होय और सच देहपर शीतल जल मानो डाल दिया है, उचिटिंगको सुश्चत-बाला झींगर कहता है और कोई उष्ट्रधूम कहते हैं परन्तु आतंकदर्पण टीकाकारने विच्छूका भेद माना है ॥

मंडूक ( मेंडक ) विषके लक्षण ।

एकदंष्ट्रार्दितः शूनः सरुजः पीतकः सतृद् । छर्दिनिदा च सविषेर्मेडूकेर्द्षछक्षणम् ॥ ५१ ॥

विषेठे मेंडकके काटनेसे उसको एक दांत लगे, उस ठिकाने पीली स्जन होय, दूखे, प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण होयँ॥ अब कहते हैं कि कृष्णसार, कुहक, हरित, रक्त, यववर्णाभ भ्रकुटी, कोटिक इन भेदोंसे मेंडक आठ मकारका है इनके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होयँ और खुजली, मुखमें पीले साग आना, इन

आठमें भी भ्रुकुटी और कोटिक इन दोनों मेंडकोंके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होयें और दाह, मूर्च्छा अत्यन्त होय ये विशेष लक्षण हैं ॥

विषेले मत्स्य ( मछर्डा ) के विषके लक्षण ।

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रूजं तथा।

विषेले मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और झूल ये होयँ, विषेले मछलीके सत्ता-ईस भेद हैं उनके नाम नहीं लिखे इस लिये कि मिले नहीं ॥

सविषजलौका ( जोंक ) के विषके लक्षण।

कण्डूं शोथं ज्वरं मूर्च्छा सविपास्तु जलौकसः॥ ५२॥

विषेठे जोंक के काटनेसे खुजली, स्जन, ज्वर और मुच्छी ये लक्षण होते हैं। विषेठे जोंक काली, विचित्रवर्णकी, जलगढ़ी, इन्द्रायुधा, सामुद्रिका, गोचन्दना इन भेदोंसे छः प्रकारकी है। इनमें भी अंजनचूर्णवर्णा और पृथुशिराके भेदसे काली जोंक दो प्रकारकी है। बार्मि मछलीके समान लम्बी छिन्नोन्नत कुक्षिके भेदसे विचित्र-वर्णकी जोंक दो प्रकारकी है। रोमशा, महापार्था, कृष्णमुखी इन भेदोंसे अल्ब्यार्थी जोंक तीन प्रकारकी है—इन्द्रधनुषके समान ऊपरसे विचित्र होयँ वह इन्द्रा युधा जोंक है, कुछ सफेद और पीला तथा विचित्रपुष्पके समान चिन्नित ये दो भेद सामुद्रिका जोंकके हैं और बैलके अंडकोशके समान नीचेसे दो भाग होवें उसको गोचन्दना कहते हैं।

गृहगोधिका (छिपकली) के विषके लक्षण।

विदाइं श्वयथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ।

छिपकलीके विषसे दाह होय, सूजन, नोंचनेकीसी पीडा और पसीना आवे कोई गृहगोधिकाको भाषामें विषखपरा कहते हैं ॥

शतपदी (कानखजूरा) के विषके लक्षण।

दंशे स्वेदं रूजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥ ५३ ॥

कानखजूरेक काटनेसे स्थानमें पसीना आवे, शूल होय और दाह होय ॥ अब जानना चाहिये कि, परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपीलिका, पित्तिका, रक्ता, श्वेता, अग्निमभा ये शतपदीके आठ भेद हैं। इनमेंसे छः तो पुर्वेक्त लक्षण करती हैं और श्वेता तथा अग्निमभा दो जातिकी शतपदीके काटनेसे दाह और मुर्च्छा अधिक होय ये विशेष लक्षण जानना ॥

मशक ( मच्छर वा डांस ) के विषके लक्षण ।

कृण्डू मान्मश्केरीषच्छोथः स्यान्मन्द्वेदनः । मच्छर अथवा डांसके काटनेसे किंचित् स्जन होय उसमें खुजली चले तथा थोडी पीडा होय, सामुद्र, परिमण्डल हस्तिमस्तक, कृष्णा, पार्वतीय ये पांच भेद मच्छरोंके हैं॥

असाध्य मशकक्षतके लक्षण ।

असाध्यकीटसदृशमसाध्यमशकक्षतम् ॥ ५४ ॥

पर्वतके उत्पर रहनेवाले मच्छर अथवा डांसके काटनेके क्षत असाध्य कीटके समान असाध्य है। असाध्य कीटके विषके लक्षण सुश्रुतमें लिखे हैं सो जान लेने ॥
सविषमक्षिका ( मक्खी ) दंशके लक्षण।

सद्यः प्रस्नाविणी स्याद्वा दाह्मूच्छीज्वरान्विता। पिडिका मक्षिकादंशे तासां तु स्थविकाऽसुहृत् ॥ ५५॥

विषेठे मक्खीके काटनेके ठिकाने काली फुन्सी प्रगट होय, वह तत्क्षण वहने लगे, उस ठिकाने दाह होय और मूर्च्छा, ज्वर होय। इनमें स्थविका नाम मक्खी प्राण- हुनी जाननी। मक्खीके छः भेद हैं—जैसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगलिका, मधूलिका, काषायी और स्थविका दो असाहय हैं।

चतुष्पादादिकोंके विषके साधारण लक्षण ।

चतुष्पद्धिर्द्धिपद्धिर्वा नखदन्तविषं च यत् । पूयते पच्यते चापि स्रवति ज्वरयत्यि ॥ ५६ ॥

व्याघ्रआदि चतुष्पाद और वनमनुष्यादि वानरादि द्विपाद इनके नखदांतोंके विषसे सूज आवे, पकजावे, वहे तथा इसके योगसे ज्वर आवे ॥ अब कहते हैं कि, श्रीमाधवाचार्यने विश्वंभरा, अहिंडूका, कण्डूमका, शुक्रवृन्तादि, पिपीलिका, गोधरका और सर्पपिका इनके विषका निदान नहीं लिखा परन्तु इनका निदान सुश्चतमें कहा है सो प्रन्थकी परिशिष्टमें लिखेंगे ॥

विष उत्तरगया हो उसके लक्षण।

प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकांक्षं समसूत्रविद्कम् । प्रसन्नवर्णेन्द्रियाचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेद्विषं मनुष्यम् ॥ ५७ ॥

जिस पुरुषके वातादि दोष निर्मल होयँ, रस रक्तादि धातु निरोग अवस्थामें जैसे होते हैं वैसेही होयँ, अन्न खानेकी इच्छा होय, मलमूत्र जैसे होते हैं वैसे होय श्रारीरका वर्ण, इन्द्रिय मन और व्यापार (देहकी चेष्टा) ये जिसके शुद्ध होयँ उसका विप उतरगया ऐसे वैद्य जाने ॥

इति श्रीमाथुरकुलकमलप्रकाशकश्रीमत्कन्हैयालालपाठकतनयद्त्तरामानिर्मित-माधवभावार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां विषरोगनिदानं समाप्तम् ॥ इति माधवनिदानं समाप्तम् ॥

# परिशिष्ट ( ग्रंथशेष )।

विदित हो कि माधवाचार्य भिषक्तिशरोमणिजीने बहुतसे रोगोंके निदान स्वयन्थमें नहीं लिखे परन्तु उन रोगोंके निदानोंसे बहुधा वैद्योंको काम पडता है, इसी कारण उन निदानोंको अन्य प्रन्थोंसे संग्रह करके इस जगह लिखते हैं। प्रथम क्लीव (नपुंसक) का निदान चरकसे लिखते हैं॥

क्रीवके लक्षण ।

रेतोदोषोद्भवं क्रैन्यं यस्माच्छुद्धचैन सिन्यति । अतो वक्ष्यामि ते सम्यगित्रवेश यथातथम् ॥ १ ॥ बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात् । वैक्रव्यसम्भवस्तस्य शृणु सामान्यलक्षणम् ॥ २ ॥

क्रैव्य (नपुंसक होना) केवल वीर्यके दोषसे होता है, वीर्य गुद्ध होनेसेही उसकी गुद्धि है इसी कारण हे अग्निवेश! में तेरे आगे क्रीवका लक्षण कहता हूं। नपुंसक चार मकारके होते हैं, उनको कहते हैं—१ वीजके उपघातसे, २ ध्वजीपवातसे, ३ बुढापेसे और ४ ग्रुक (वीर्य) के क्षय होनेसे जो नपुंसकता माप्त होती है उसके सामान्य लक्षणको तु सुन ॥

क्रैब्यके सामान्य लक्षण ।

संकल्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामथापि वा । न याति लिङ्गशैथिल्यात्कदाचिद्याति वा प्रमान् ॥ ३ ॥ श्वासार्तः स्विन्नगात्रांसो मोघसंकल्पचेष्टितः । म्लानशिश्रश्च निर्वीजः स्यादेतत्क्कैब्यलक्षणम् ॥ ४ ॥

प्रिय और वशीभूत खीको भी प्राप्त होकर जो पुरुष छिंगकी शिथिछता होनेसे नित्य विषय न करे और कदाचित् करे तो जब कभी करे, वह पुरुष श्वाससे व्याकुछ हो, देहमें पसीना होय, निष्फछमनोरथ और चेष्टा (विषयादि) होय, छिंग जिसका ढीछा और बीजरहित होय ये नपुंसकके सामान्य छक्षण हैं॥

बीजोपघात क्षीबके लक्षण ।

सामान्यलक्षणं होति दिस्तरेण प्रवक्ष्यते । शीत ह्याम्लसं छिष्ट-विषमासात्म्यभोजनात् ॥ ५ ॥ शोकचिन्ताभयत्रासात्त्रीणां चात्यर्थसेवनात् । अभिचाराद्विस्नम्भाद्रसादीनां च संक्ष-यात् ॥ ६ ॥ वातादीनां च वेषम्यादिरुद्धाध्यशनाच्छ्रमात्। नारीणामनभिज्ञत्वात्पंचकर्मापचारतः ॥ ७ ॥ बीजोपघातो भवति पाण्डुवर्णः सुदुर्बेछः । अल्पप्रजोऽल्पहर्पश्च प्रमदासु भवेन्नरः॥ ८॥ हत्पांडुरोगतमककामठाश्रमपीडितः । बीजो-पघातजं क्रेब्यं ध्वजभंगकृतं शृणु ॥ ९ ॥

प्रथम जो कहे वे नपुंसकके सामान्य लक्षण हैं, अब उनको विस्तारसे कहता हूं—शीतल, रूक्ष, थोडा खटाई मिलाइआ तथा विषम असात्म्य (अहितकारी) अस्न इत्यादि पदार्थों के भोजन करने से, आदिशब्द से खटा, चरपरा, कसेला पदार्थ खाने से, शोक (सोच), चिन्ता, भय और त्रास तथा अत्यन्त खीरमण करने से, किसी शत्रुका अभिचार (जादू टोना) से तथा किसीका विश्वास न करने से रसादि धातुओं के शीण होने से, वातादि दोषों के बढ़ने से, उसी प्रकार विरुद्ध (शीर मत्स्यादि) भोजन, उपवास (त्रतादि) और श्रम करने से स्त्रीसुख के न जानने से, पश्चक में (वमन विरेचनादि) के अपचारसे, बीजोपचात अर्थात् वीज में किसी प्रकारका विकार होता है उसके होने से, वीजका वर्ण पीला होता है तथा देह दुर्बल होजाय, उस पुरुष के सन्तान थोडी हो तथा खीगमन में इच्छा न होना, हृदयरी ग और पांडुरोग होय, तमक श्वास कामला अनायास श्रम इनसे पीडित होय ये लक्षण बीजोपचात क्रीवक हैं॥

#### ध्वजभंगक्षीयको उत्पत्ति ।

अत्यम्छछवणक्षारिविरुद्धाजीर्णभोजनात् । अत्यम्बुपानाद्धि-षमिष्टात्रगुरुभोजनात् ॥ १० ॥ द्धिक्षीरान्तपमांससेवना-द्तिकर्शनात् । कन्यानां चैव गमनाद्योनिगमनाद्पि ॥ ११ ॥ दीर्घरोन्नी चिरोत्सृष्टां तथेव च रजस्वछाम् । दुर्गधां दुष्ट-योनि च तथेव च परिस्नुताम् ॥ १२ ॥ नरस्य प्रमदां मोहा-दित्दर्षात्प्रगच्छतः । चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघा-ततः ॥ १३ ॥ अधावनाद्वा मदस्य शस्त्रदंतनस्वक्षतात् । काष्टप्रहारिवश्चेषश्चकानां चातिसेवनात् ॥ रेतसश्च प्रती-घाताद्धजभङ्गः प्रवर्त्तते ॥ १४ ॥

अत्यन्त खट्टा, नोनका खार, विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ), अपक अन्न भोजन करने तेसे तथा बहुत जल पीनेसे, विषमान्न और भारी ऐसे पदार्थोंके खानेसे, दही, दूध, जलसमीप रहनेवाले पक्षीका मांस खानेसे, न्याधिकरके कृश होनेसे, कन्याके साथ गमन करनेसे अथवा

अयोनि किर्दे गुदाभंजन करनेसे तथा जिसकी योनिपर बडे वाल हों और जिस क्लीने बहुत दिनोंसे मैथुन करना छोडिदिया हो तथा रजस्वला और जिसकी योनिमें हुर्गिष आती हो तथा दुष्टयोनि और जिसकी सोमादिरोगेंसे योनि चुचाती हो ऐसी स्त्रियोंसे मैथुन करनेसे तथा उन्मत्त होकर गमन करनेसे और अतिहर्षसे गमन करनेसे तथा चतुष्पाद (बकरी कुतिया आदि) से गमन करनेसे तथा लिंगमें किसी मकारकी चोट लगनेसे तथा लिंगके न घोनेसे तथा शस्त्र, दांत, नख इन करके घाव होनेसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे, लिंगके पिसजानेसे तथा लिंगके मोटे करनेके निमित्त ग्रूकादि प्रयोग करनेसे अर्थात् इनका अत्यन्त सेवन करनेसे तथा वीर्यके विगडनेसे मनुष्यके घ्वजभंग अर्थात् लिंग खडा होकर तुरंत ग्रुरकाय यह रोग होता है।। इसके लक्षण आगे कहते हैं—

ध्वजमंगके लक्षण ।

श्वयथुवेंद्ना मेद्रे रागश्चेवोपलक्ष्यते ॥ १५ ॥ स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यि ॥ मांसवृद्धिर्भवेचापि वर्णाः क्षिप्रं भवंत्यि ॥ १६ ॥ पुलाकोदकसंकार्गः स्नावः स्थावा-रुणप्रभः । वल्यीकुरुते चापि कठिनं च परिग्रह्म् ॥ १७ ॥ ज्वरस्तृष्णा अमो मुच्छी च्छिदिश्वास्योपजायते । रक्तं कृष्णं स्रवेचापि नील्माविल्लोहितम् ॥ १८ ॥ अग्निनेव च द्ग्धस्य तीव्रो दाहः सवेदनः । बस्तौ वृषणयोविऽपि सेवन्यां वंक्षणेषु च ॥ १९ ॥ कदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्डुस्नावश्च जायते । श्वयथुश्च भवेन्मंद्स्तिमितोऽल्पपरिस्नवः ॥ २० ॥ चिरात्स पाकं व्रजति शीघं वाथ प्रपद्यते । जायन्ते कृमयश्चापि विल्ल्यते पूतिगंधि च ॥ २१ ॥ प्रशिर्यते मणिश्चास्य मेद्रं मुष्कावथा-पि च । घन्नभंगकृतं क्लेन्यमित्येतत्समुदाहतम् । एवं पंच-विधं केचिद् ध्वजभंगं वदंत्यि ॥ २२ ॥

ध्वजभंगवाले मनुष्यके लिंगपर स्जन हो और लिंगमें पीडा हो तथा लाल हो, उसके उपर घोर फोडे होते हैं, तथा लिंगमें पाक हो, मांसकी वृद्धि हो लाल होय तथा लिंगमें फोडे होंचें उसमें चावलके मांडके समान और काला लाल स्नाव होय कंकणके समान गोल लपेटा होय और उसकी जड कठिन होय, तथा उस पुरुषको ज्वर, प्यास, श्रम, मुर्च्छा, वमन ये रोग हों तथा लिंगमेंसे काला नीला लोहित और

दुष्ट रुधिर निकले उसका लिंग अग्निसे दग्धके समान होजाय, मूत्राद्याय अंडकोश उरुकी सिन्धयोंमें घोर दाह और पीडा होय, कभी कभी गाढा और पीला स्नाव होय, सूजन मन्द और गीली होय, तथा थोडा स्नाव होय देरमें पके, अथवा शीन्नही पक जावे, उसके लिंगमें कीडे पडजायँ, क्लेंद्युक्त और दुर्गंध आवे, लिंगके उपरकी सुपारी गलजाय, तथा लिंग और अंडकोश दोनों गलकर गिरजायँ, यह ध्वजभंग-नपुंसक्के लक्षण कहे हैं।

कोई सुश्रुतादिक आचार्य इस ध्वजभंग नपुंसकके ईर्ष्यक, सीगन्धिक, कुंभिक, आसेक्य और महापंढ इन भेदोंसे पांच प्रकारका बतलाते हैं ॥ उनको भी प्रसंग-बशसे इस जगह सुश्रुतसे लिखते हैं।

तहां प्रथम आसेक्य नपुंसकके लक्षण।

#### पित्रोरत्यल्पवीर्यत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत् । स शुक्रं प्राइय छभते ध्वजोच्छ्रायमसंज्ञायम् ॥ १ ॥

मातापिताके अत्यल्पवीर्यसे जो गर्भ रहे वह पुरुष आसेक्यनाम नपुंसक होता है, वह पुरुष अन्य पुरुषसे अपने मुखमें मैथुन कराकर उसके वीर्यको खा जाय तब उसको चैतन्य अर्थात् लिंग सतर हो तब ख़ीसे मैथुन करे इसका दूसरा नाम मुखयोनि है।।
सौगन्धिकनपुंसकके लक्षण।

#### यः पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसंज्ञितः । स योनिशेफसोर्गन्धमात्राय रूभते बरुम् ॥ २ ॥

जो पुरुष दुष्टयोनिसे उत्पन्न होय, उसको योनि तथा छिंगके सुंघनेसे चैतन्यता प्राप्ति होय, उसको सौगंधिक कहते हैं, इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम नासायोनि है॥ अभिभक नपुंसकके रुक्षण।

स्वगुदें ऽब्रह्मचर्याद्यः स्त्रीषु पुंवत्प्रवर्तते। कुम्भिकः स तु विज्ञेयः — जो पुरुष पहले अपनी ग्रदा मंजन करावे तब उसको चैतन्यता प्राप्त होय तब स्त्रीके विषयपुरुषके समान प्रवृत्त होय, उसको कुम्भिक नपुंसक कहते हैं। कोई आचार्य इसका और प्रकारसे अर्थ करते हैं अर्थात् जो पुरुष लौंडेवाजी करते हैं वे प्रथम स्त्रीके पीछे बैठकर पशुके समान शिथिल लिंगसेही उसकी ग्रदाभंजन करें, इस प्रकार करनेसे जब चैतन्यता प्राप्त होती है तब मैथुन करें, उसका नाम कुम्भिक कहते हैं और ग्रदायोनी यह इसका पर्यायवाचक नाम है। इसकी उत्पत्ति काश्यपने इस प्रकार लिखी है कि, ऋतुकालमें अल्परजस्क स्त्रीसे श्लेष्म रेतवाले पुरुषके सम्भोग करनेसे उस स्त्रीका कामदेव शान्त न हो इस कारण उस खीका मन अन्य प्र रुषसे सम्भोग करनेसी इच्छा करे तब उसको कुम्भिकनामक नपुंसक होता है।।

ईर्ष्यकनपुंसकके लक्षण ।

-ईर्घकं शृणु चापरम् ॥ ३ ॥

दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्तते । ईर्ष्यकः स तु विज्ञेयो हग्योनिरयमीर्ष्यकः ॥ ४ ॥

जो मनुष्य दूसरेको मैथुन करते देख आप मैथुन करे उसको ईर्ष्यक नपुंसक कहते हैं। दूसरा पर्यायवाचक नाम द्रायोनि है। कोई ' द्रायोनिरयमीव्यकः ' इस जगह ' षण्डकं शृणु पश्चमम् ' ऐसा पाठ कहते हैं अर्थात् पण्डक जो पश्चम नपुंसक उसके लक्षण सन ॥

महाषण्डनपुंसक लक्षण ।

यो भार्यायामृतौ मोहादंगनेव प्रवर्तते । ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जायते पण्डसंज्ञितः ॥ ५ ॥

जो पुरुष ऋतुकालमें मोहसे स्त्रीके सदश प्रवृत्त होय अर्थात् आप नीचेसे सीधा हो उत्तर स्त्रीको चढाकर मैथुन करे उससे जो गर्भ रहे वह पुरुष स्त्रीकीसी चेष्टा करे और स्त्रीकी आकार होय, स्त्रीकी चेष्टा करे ( आप स्त्रीके समान नीचे होकर अन्य पुरुषसे अपने लिंगके ऊपर वीर्य पतन करावे ) ॥

नारीषण्डनंपुसकके लक्षण ।

ऋतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्त्तेताङ्गना यदि । तत्र कन्या यदि भवेत्सा भवेत्ररचेष्टिता ॥ ६ ॥

ऋतुसमय यदि स्त्री पुरुषके सददा प्रवृत्त होय अर्थात् पुरुषको नीचे सुलाय उसके ऊपर चढ पुरुषके समान मैथुन करे, उस मैथुनसे जो कन्या प्रगट हो वह पुरुषकेसे आकारवान् होय और पुरुषकीसी चेष्टा करे ( अर्थात् स्वयं खीरूप भी होकर दूसरी खींके ऊपर पुरुपके समान उसकी योनिसे अपनी योनि घर्षण करे )ये षण्डनपुंसकके दोनों भेद हैं। इससे पांच प्रकारके ही ध्वजभंग नपुंसक जानने परन्तु चरकके मतसे नपुंसक स्त्री पुरुषके भेदसे दो प्रकारका है और जितने पुरुषके नपुंसक भेद हैं उतनेही स्त्रीके जानने ॥

उक्त स्रोकोंका संप्रह ।

आसेक्यश्च सुगंधी च कुम्भिकश्चेष्य्कस्तथा।

सरेतसरूत्वमी ज्ञेया अशुक्रः षण्ढसंज्ञितः ॥ ७ ॥ आसेक्य, सुगन्धी, कुंभिक और ईर्ष्यक ये चार्रो प्रकारके नपुंसक शुक्र (वीर्य) सहित जानने और षण्डसंज्ञक नपुंसकके वीर्य नहीं होता है वह वीर्यरहित जानना ॥

कोई शंका करे कि जब वीर्य सहित है तब आप उसको नपुंसक कैसे कहते हो ? इस वास्ते कहते हैं—

अनया विश्वकृत्या तु तेषां ग्रुकवहाः शिराः। हर्षात्स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छ्रायस्ततो भवेत्॥ ८॥

इनकी विरुद्ध चेष्टाके करनेसे उनके शुक्रके बहनेवाली जो नाडी हैं सो हर्ष ( आनन्द ) से फूलती हैं, इससे उनको चैतन्य ( लिंग सतर होना ) होता है विथिक प्रभावसे नहीं होता, ये ध्वजभंग नपुंसकके पांच भेद हैं ॥

जरासम्भवनपुंसकके लक्षण।

केव्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्कृणु । जघन्यमध्यप्रवरं वयित्रविधमुच्यते ॥ २३ ॥ अथ च प्रवरे शुक्रं प्रायशः क्षीयते वृणाम् । रसादीनां संक्षयाच तथेवावृष्यसेवनात् ॥ २४ ॥ बछवर्णेन्द्रियाणां च क्रमेणेव परिक्षयात् । परिक्षयादायुषश्चाप्यनाहाराच्छ्रमात्क्रमात् । जरासम्भवजं क्रेन्यमित्येतेईतुभिर्नृणाम् ॥ २५ ॥

अब मैं जरा ( बुढापे ) में नपुंसक होनेके लक्षण कहता हूँ, उनको सुन । अवस्था तीन-जघन्य ( छोटी ) और मध्यम, तथा प्रवर ( बडी ) इन तीनोंमें प्रवर अर्थात् पृद्ध अवस्थामें बहुधा करके शुक्र ( वीर्य ) शीण होता है । उसके हेतु ये हैं—रसादि पातुओं के शीण होने से, तथा वृष्य ( वीर्यकर्ता ) औषधिके न खाने से, बल वर्ण इन्द्रिय इनके कमसे शीण होने से, आयु ( अवस्था ) के घटने से, भूखा रहने से, श्रम ( मेहनत ) के करने से इन कार्णों से जरासम्भव नपुंसक होता है ॥

जायते तेन सोऽत्यर्थे शीणधातुः सुदुर्बछः ॥ २६ ॥ विवर्णो विह्वछो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथारुनुते । एतजरासम्भवं हि चतुर्थे क्षयजं शृणु ॥ २७ ॥

पूर्वोक्त जरासम्भवक्रीबके होनेसे मनुष्य धातुक्षीण, दुर्बल, देहका हीनवर्ण विद्वल, देनि ऐसा हो जाय और वह शीघ्रही ट्याधि (रोग)को प्राप्त होय, यह जरास-स्भवके लक्षण कहे, अब चतुर्थ क्षयजक्कीबके लक्षण सुनो ॥

क्षयजक्लीनके लक्षण ।

अतिप्रचिन्तनाचैव शोकात्कोधाद्रयाद्पि । ईर्ष्योत्कण्ठा-

त्तथोद्वेगात्सदा विं शतिको नरः ॥ २८॥ क्वशो वा सेवते रूक्ष-मन्नपानमथौषधम् । दुर्वलप्रकातिश्वेव निराहारो भवेद्यदि ॥ २९॥ अथाल्पभोजनाचापि हृद्ये यो व्यवस्थितः । रस-प्रधानधादुईि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ ३०॥

अत्यन्त चिन्ता, आतिशोक, अतिश्रोध, अतिभय, ईर्ष्या, उत्कण्ठा, उद्देग और जो पुरुष वीस वरसका होय, तथा जो पुरुष कृश होकर अश्रपानकी वस्तु तथा रूवी औषधियोंका सेवन करे और दुर्बल प्रकृति होकर निराहार रहे अथवा थोडा भोजन करे वह भी हृदयमें ही स्थितरहे इन कारणोंसे रस है प्रधान जिनमें ऐसी जो

धातु क्षीण होयँ, इसी कारणसे वह मनुष्य क्षीण होता जाय ॥

रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः। शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक्रं धाम परं मतम् ॥ ३१ ॥ चेतसो वापि हर्षेण व्यवायं सेवते तु यः । शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति संक्षयम्॥ ३२ ॥ घोरं व्याधिमवाप्नोपि मरणं वा समृच्छति। शुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥ एवं निदान-छिङ्काभ्यामुक्तं क्रैब्यं चतुर्विधम् ॥ ३३ ॥

उस प्ररुपके रक्तादि धातु क्षीण होयँ उन धातुओं की ग्रुक्त अवसान ( मर्यादा ) है क्यों कि सबका ग्रुक्त ही धाम ( ठिकाना ) है, चित्तके हर्षसे जो मैथुन करे, तब उसका ग्रुक्त क्षीण होय, तदनन्तर संक्षयको प्राप्त होय, जब मनुष्यका ग्रुक्त क्षीण हो जाता है तब घोर व्याधि इस मनुष्यको प्राप्त होती है और मरण होता है, अतएव आरोग्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ग्रुक्त ( वीर्य ) की जरूर रक्षा करे यह निदान और चिद्रोंसे नपुंसक चार प्रकारका कहा है ॥

केचित्क्केच्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभङ्गक्षयोद्भवे । वदन्ति शेफसङ्छेदाद वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ३४ ॥

कोई आचार्य छिंग और अंडकोशिके गिरनेसे ध्वजभंग और क्षयज इन दोनों

नपुंसकोंको असाध्य कहते हैं॥

मातापित्रोर्वीजदोषाद्शुभैश्चाकृतात्मनः ॥ ३५ ॥ गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः शिराः । शोषयन्त्याशु तन्नाशां-देतश्चाप्यपहन्यते ॥ ३६॥ तत्र संपूर्णसर्वाङ्गः स भवत्यप्रमान् प्रमान् । एते त्वसाच्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ्यात् ॥३७॥

गर्भर्मे नपुंसक कीन कारणसे होता है ऐसे कोई प्रश्न करे उसके निमित्त कहते हैं-माता पिताके बीजदोषसे, पूर्वजन्मके पापोंसे, गर्भमें रेत ( वीर्य ) के बहनेवाली नाडियोंमें दोष प्राप्त होकर उन नाडियोंको सुखाय देवे, जब रेतके बहनेवाली नाडी सुख जावें तब वीर्यका क्ष्य हो इससे वालक जो पगट होय उसके सर्व अंग यथाय होये, परन्तु लिंग नहीं होवे, सन्निपातके बढनेसे ये असाध्य हैं॥

ग्रकार्तवदोषनिदान ।

शुकं पौरुषमित्युकं तस्माद्रक्ष्यामि तच्छृणु । यथा हि बीजं कालाम्बुक्रमिकीटाग्रिदूषितम् ॥ १ ॥ न विरोहति सन्दुष्टं तथा शुक्रं शरीरिणाम् । अतिव्यवायाद्वयायामाद्सात्म्यानां च सेवनात् ॥ २ ॥ अकाले चाप्ययोनी वा मैथुनं चैव गच्छतः। रूक्षतिक्तकषायातिलवणाम्लोब्णसेवनात् ॥ ३॥ मधुरस्निग्धगुर्वन्नसेवनाज्जरया तथा । चिन्ताज्ञोकोदिविख-म्भाच्छस्रक्षाराग्रिभिस्तथा ॥ ४ ॥ भयात्कोघादभीचारा-द्रचाधिभिः कर्शितस्य च । वेगाघातात्क्षयाचापि धातूनां सप्तदूषणात् ॥ ५॥ दोषाः पृथक्समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः शिराः। शुक्रं संदूषयन्त्याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः॥ ६॥

पूर्व नपुंसकके निदानमें यह कह आये हैं कि, मनुष्यमें पुरुषार्थ केवल वीर्यका ही है इसी कारण अब में वीर्यका वर्णन करता हूं, उसको सुन-जैसे काल ( समय ) जल, कृमि, कीट, अग्निसे दूषित बीज नहीं हुरा होवे उसी प्रकार मनुष्यका दूषित वीर्य गर्भपद नहीं होता है। अत्यन्त मैथुन करनेसे, दण्ड कसरत करनेसे, अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करनेसे, कुसमय और दुष्टयोनि (गर्मी रोग आदिसे दूषित ) में विषय (गमन ) करनेसे, बैठे रहनेसे, मधुर, रूक्ष, कडुवा, कषैला, अति-नोनका, खटा, गरम ऐसे पदार्थके सेवन करनेसे मधुर, चिकने, भारी अज्ञके भोजन करनेसे, बृद्ध अवस्थाके होनेसे, चिन्ता, शोक, अविश्वास, शख, खार और अग्निके प्रयोगसे, भय, कोध, क्षयी तथा धातुओं के दूषित होनेसे पृथकू र दोष अथवा सर्व दोष ( वीर्य ) के बहनेवाली नाडीमें प्रवेश होकर शुक्रको दूषित करते हैं। उस दूषितग्रुकके लक्षण कमसे न्यारे २ कहता हूं॥

दूषितशुक्रके भेद ।

फेनिलं तनु रूसं च विवर्ण पूर्ति पिच्छिलम् । अन्यधातूपसंसृष्टमवसादि तथाष्ट्रमम् ॥ ७ ॥

द्वष्ट शुक्त आठ प्रकारका है-फेनिल अर्थात् झागवाला, पतला, रूखा, विवर्ण, (खोटे रंगका) पूर्ति (सडा), पिच्छिल (गाडा) और धातुके साथ मिला भया तथा अवसादि ये आठ भेद हुए॥

वातद्षित शुक्रके लक्षण ।

वातेन फेनिंसं शुष्कं क्रच्छेण पिच्छिलं तनु । भवत्युपदतं शुकं न तद्गर्भाय क्रल्पते ॥ ८॥

बादीसे शुक्र झागवाला, सूखा, कुछ गाढा और थोडा तथा क्षीण हो। यह गर्भके अर्थका नहीं है।

पित्तदूषित शुक्रके लक्षण ।

सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगंधि च । दहेछिङ्गं विनिर्याति शुक्रं पित्तश्च दूषितम् ॥ ९ ॥

पित्तसे दूपित शुक्र नीला, अत्यन्त गरम होता है उसमें बुरी वास आवे और जब निकले तब लिंगमें दाह होवे ॥

कफदूषित शुक्रके लक्षण ।

श्रेष्मणा रुद्धमार्गे तु भवत्यत्यर्थिपिच्छिलम् ।

कफसे शुक्र शुक्रवहा नाडियोंके मार्ग रुकनेसे अत्यन्त गाढा होजाता है ॥

स्त्रियमत्यर्थुगमना्दभिघातात्स्यादपि ।

शुक्रं प्रवर्तते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम् ॥ १०॥

अत्यन्त स्त्रीगमन करनेसे, चोट लगनेसे, मनुष्यके रुधिरसंयुक्त वीर्य निकलता है॥

क्रूच्छ्रेण याति त्रथितमवसादि तथा्ष्टमम्।

इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्याष्टी सलक्षणाः ॥ ११ ॥ अष्टम जो अवसादि शुक्र है सो बडी कठिनतासे गांठके समान निकलता है, शुक्रके आठ दोष कहे हैं ॥

शुद्रशुक्रके लक्षण ।

क्षिग्धं घनं पिच्छिलं च मधुरं चाविदाहि च।

रेतः शुद्धं विजानीयात्स्निग्धं स्फटिकसान्निभम् ॥ १२॥ सिचक्कण, गाढा, पिच्छिल ( मलाईके समान ), मीठा, दाहरिहत और जो स्निग्धं स्फटिक मणिके समान होय ये शुद्धवीर्यके लक्षण हैं॥

सुश्रुतसे-शुक्रदोषनिदान।

वातापित्तश्चेष्मशोणितकुणपगगंध्यनल्पश्रंथिपूतिपूर्यक्षीणरेतसः

प्रजोत्पादने न समर्थाः ॥ १३ ॥ तत्र वातवर्णवेदनं वातेन । पीतवर्णवेदनं पित्तेन । श्रेष्मवर्णवेदनं श्रेष्मणा । शोणित-वर्णपित्तवेदनं रक्तेन । कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन पित्तेन च । ग्रंथिभूतं श्रेष्मवाताभ्यां पूयनिभं पित्तवाताभ्यां शीणं शुक्रं प्राग्रक्तं पित्तवाताभ्यां मूत्रपुरीषगंधि सर्ववर्णवेदनं सन्नि-पातेनेति तेषु कुणप्रंथिपूयक्षीणरेतसः कृच्छ्साध्या मूत्रपुरीषरेतसोऽसाध्याः ॥

वात, पित्त, कफ, रुधिर इनसे दूषित हुआ शवगांधि और बहुत हुर्गंध युक्त तथा राधके समान ऐसा जिस पुरुषका रेत (वीर्य) होय उसके सन्तान नहीं होय, जिसका वीर्य वादीसे दुष्ट होय उसका वर्ण काला, लाल होय । तथा उसमें तोदा-दिक पीडा होय । पित्तसे दुष्टहुए शुक्रका वर्ण पीला, नीला इत्यादि वर्णोंका होय तथा उसमें चोषादि पीडा होय । कफसे दुष्टहुए शुक्रका वर्ण श्वेत होय, तथा उसमें मन्द पीडा होय, रुधिरसे दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण लाल होवे उसमें चोषादि (चूसने-कीसी पीडा होय) तथा रुधिरसे दूषित शुक्रमें मुदेंकीसी वास आवे और विशेष ऐसा हो—कफसे दूषित हुआ शुक्र गांठदार होय, पित्त कफसे दूषित शुक्रमें राध-कीसी वास आवे । पित्तवातसे शुक्र कीण होता है । सिन्तिपातसे दूषित शुक्रमें पुवाक्त सब वर्ण होयें और पीडा होय तथा उसमें मूल और विश्वाकीसी बास आवे, इनमें कुण्य, ग्रांथ, पूय, क्षीणरेतस ये चार कुच्छ्रसाध्य हैं और पुरीष (विष्ठा) रेतस असाध्य और वाकीके सब साध्य हैं ॥

आर्त्तवदोषके लक्षण।

आर्तवमापि त्रिभि देंषिः शोणितचतुर्थैः पृथग्द्वन्द्वेः समस्तै-श्रोपसृष्टमबीजं भवति । तद्पि दोषवर्णवेदनाभिर्झेयम् । तेषु कुणपत्रंथिपृतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्यम् ॥

आर्त्तव अर्थात् श्चियोंका रज वातादि पृथक् दोष, रक्त, द्वंद्व और सन्निपात इनकरके दुष्ट होनेसे गर्भ धारणके अयोग्य होय तिन दोषोंकरके वर्ण और वेदना जाननी चाहिये। तिनमें कुणप, पूति, पूय, श्लीण मलमूत्रके समान जो होय सो असाध्य हैं, वाकीके साध्य जानने॥

विष्टमगर्भके लक्षण ।

गर्भिणीके कुसमय भोजन करनेसे अथवा रूक्षादि पदार्थ खानेसे, वायुसे कुपित होकर गर्भ शुक्र शुष्य करे अर्थात् गर्भको सुखाय देवे, इसीसे उस गर्भका हलना चलना बढना बन्द होय और समय पाकर उसका बादीकी पीडा होकर स्नाव होय॥ उपविष्टगर्भके लक्षण ।

गर्भिणी खीके अत्यन्त दाहकर्ता पदार्थ खानेसे रुधिरका स्थाव बहुत होय इसीसे वह गर्भ पीछे बढता न दीखे, उसका हलना चलनामात्र होय ऐसे गर्भको उपविष्ट कहते हैं। यह विष्टम्भ गर्भकाही भेद हैं॥

मंथरज्वर ( मोतीज्वर ) के लक्षण । ( योगरनसे )

ज्वरो दाहो श्रमो मोहो ह्यतीसारो विमरुतृपा। अनिद्रा मुखशोपश्च तालु जिह्वा च शुष्यित ॥ १ ॥ श्रीवायां परिदृश्यन्ते रूफोटकाः सर्षपोपमाः। घृताश्चनात्स्वेदरोधान्मंथरो जायते नृणाम् ॥ २ ॥

अधिक घृत खानेसे, अथवा पसीना रोकनेसे, मनुष्यको मंथनज्वर (मोतीज्वर) आता है। इसके लक्षण कहते हैं-ज्वर, दाह, भ्रम, मूर्च्छा, अतीसार, वमन, प्यास, निद्रानाश, मुख ताड़ और जीभ इनका सूखना, कंठमें सरसोंके समान सफेद मोतीके आकार फोडे होयें, इस ज्वरको माधवने पित्तज्वरके अन्तर्गत माना है इसीसे इसको पृथक नहीं कहा, परन्तु व्यवहारमें इसको पृथक मानते हैं तथा वहुतसे ग्रंथकारोंने इसका नाम जुदा कहकर चिकित्सा भी पृथक कही हैं।

अलर्क (कुत्ते ) के विषानिदान। (वाम्महते)

शूनः श्रेष्मोल्वणा दोषाः संज्ञां संज्ञावहाश्रिताः । मुष्णन्तः कुर्वते क्षोभं धातूनामतिदारूणम् ॥ ३ ॥ छालावानन्धवधिरः सर्वतः सोऽभिधावाति । स्रस्तपुच्छहतुस्कंधः शिरोदुःखी नताननः ॥ २ ॥

कुत्तेके कफादिक दोष संज्ञाके बहानेवाले स्रोतों (छिद्रों) में प्रवेश करके संज्ञा नाशको सदश करे और उसकी धातुओंका क्षोभ करे इस योगसे उस कुत्तेके सुलसे लार बहे, तथा वह अंधा बहरा होकर इधर उधर दौड़ने लगे, उसकी पूंछ सीधी हो जाय और थोड़ी कंधा डीले हो जायँ, इसको बावला कुत्ता कहते हैं॥

उसके काटनेके लक्षण ।

दंशस्तेन विद्षस्य सुप्तः कृष्णं सरत्यसृक् । हन्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भस्तृष्णा मूर्छोद्भवोऽनु च ॥ ३॥ उस बावले क्रत्तेके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य हो जाय, उसमेंसे काला रुधिर बहै, तथा उस मनुष्यका हृद्य और मस्तक दूखे, ज्वर होय, देह जकड जाय, प्यास छुगे तथा मूर्च्छा आवे ॥

> अनेनान्येऽपि बोद्धन्या न्याला दंष्ट्राप्रहारिणः । शृगालाश्वतराश्वर्शद्वीपिन्यात्रवृकादयः ॥ ४ ॥

इस प्रकार डाढा प्रहार करनेवाले सर्प, स्थार, खचर, घोडा, रीछ, चीता, वाघ, भेडिया, आदिश्रव्दसे सिंह वानर आदि इनके लक्षण भी कुत्तेके समान जानने ॥
सविष निर्विषदंशके लक्षण।

कण्डूनिस्तोद्वैर्ण्यसुप्तिक्केद्ज्वरश्रमाः । विदाहरागरूक्पाक-शोफग्रंथिविकुंचनम् ॥ ५ ॥ दृंशावदरणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च । सर्वत्र सविषे लिगं विपरीतं तु निर्विषे ॥ ६ ॥

खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वर्णका बदलना, झून्यता, क्लेद, ज्वर, श्रम, दाह लाली, दर्द, पकना, सूजन, गांठ, चोंटनी, काटनेकी जगह चीरा पडे, फोडा, कर्णिका मण्डल असाध्य ये लक्षण सविष दांतके होते हैं। इसके पिपरीत लक्षण निर्विषके जानने ॥

असाध्य लक्षण ।

द्धो येन तु तचेष्टां रूद्व् कुर्वन्ति नश्यति । पर्यस्तमेव चाकस्मादादर्शसालिलादिषु ॥ ७ ॥

जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणीकी सब चेष्टा करे और रुद्न करे तथा आदर्श (शीसा) पानी आदि पदार्थोंमें उसी प्राणीका प्रतिबिंब देखे वह रोगी मरजाय ॥

जलसंत्रासनामाके लक्षण ।

योऽद्भचस्रस्येददृष्टोऽपि ज्ञब्दसंस्पर्जाद्र्ज्ञनैः । जलसन्त्रासनामानं दृष्टं तमपि वर्जयेत् ॥ ८॥

पुरुप पानीके शब्द स्पर्श और अवलोकन (देखने) से डरपे उसको जल-संन्वासनामा कहते हैं। उसको भी वैद्युत्याग देवे॥

कोई शंका करे कि, जल विना देखे कैसे मनुष्य उरता है इसवास्ते कहते हैं-

अदृष्टस्यापि जन्तोर्हि जलत्रासो अवद्यदि । तस्यारिष्टं हि विषजं बुवते विषचिन्तकाः । जलं विना जलत्रासो जायते श्चेष्मसंचयात् ॥ ९॥

जिस मनुष्यको जलके बिना देखे भय भी लगे, उसको विषज्ञवैद्य विषजरोग कहते हैं। यह जल बिना जलसे त्रास कफके सश्चयसे होता है सो लिखते हैं। बुद्धिस्थानं यदा श्रेष्मा केवलं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ तदा बुद्धौ निरुद्धायां श्रेष्मणाधिष्टितो नरः । जायत्सुप्तोऽथ वात्मानं मज्जन्तमिव मन्यते ॥ सलिखत्रासदा तन्द्रा जलत्रासं तु तं विदुः ॥ ११ ॥

जिस समय कफ केवल बुद्धिके स्थानमें जाकर प्राप्त होता है तब इस पुरुषकी कफकरके बुद्धि आच्छादित होनेसे जागते सोते अपने आपको जलमें डूवा हुआ जाने, इसी कारण वह मनुष्य जलसे डरता है, इसीसे इसको जलत्रास जानना ॥

अब विपनिदानमें कह आये हैं कि, विश्वंभरा, अहिंडूका, कण्डूमका, श्रूकतृ-न्तादि, पिपीलिका, गौधेरका और सप्पिका इनका निदान परिशिष्टके अन्तर्में लिखेंगे सो यहां सुश्रुतसे लिखते हैं—

गौधेरकदंशके लक्षण।

प्रतिसूर्यः पिंगभासो बहुवर्णो महाशिराः। तथा निरुपमश्चापि पंच गौधेरकाः स्मृताः ॥ १२ ॥ तैर्भवन्तीह दृष्टानां वेग-ज्ञानानि सर्पवत्। रूजश्च विविधाकारा प्रन्थयश्च सुद्क्रणाः ॥१३॥ प्रतिसूर्य, पिंगभास, बहुवर्ण, महाशिरा, निरुपम ये पांच प्रकारके गौधेरक (गौहेरा) होते हैं। इनके काटनेके वेग और ज्ञान सर्पके समान जानना और अनेक प्रकारके रोग तथा दारुण गांठ प्रगट होंय, गौधेरककी उत्पत्ति प्रन्थान्तरोंमें लिखीहै॥ सर्पपकादशके लक्षण ।

गलगोली श्वेतकृष्णा रक्तराजी तु मण्डला ॥ १४ ॥ सर्वश्वेता सर्विपिकेत्येवं षट् । ताभिर्द्धे सर्विपिकावर्ज्यं दाह्शोफक्केदा भवन्ति । सर्विपिकया हृदयपीडातिसारश्च ॥ १५ ॥

गलगोली, श्वेतकृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, सर्वश्वेता, सर्पिका इस प्रकार सर्विषकाके छः भेद हैं। इनमें सर्पिकाको छोडकर वाकी गलगोली आदिके काट-नेसे दाह, सूजन और क्लेद होय और सर्पिकाके काटनेके पूर्वोक्त लक्षण होवें और हृदयमें पीडा तथा अतिसार होय ॥

विश्वमंरादष्टके लक्षण ।

विश्वम्भराभिर्द्धे दंशः सर्विपिकाकाराभिः। पिडिकाभिश्चीयते शीतज्वरीत्तश्च पुरुषो भवति॥ १६॥

१ कृष्णसर्पेण गोधायां भवेजन्तुश्चतुष्पदः। सर्पो गौधेरको नाम तेन दृष्टो न जीवति॥

विश्वंभराके काटनेकी ठीर सरसोंके समान फुन्सियोंसें व्याप्त हो और शीत ज्वर-करके रोगी व्याकुल होय ॥

अहिंडुकादप्टके लक्षण ।

अहिंडुकाभिर्षष्टे तोद्दाहकण्डूश्वयथुका मोहश्च । अहिंडुकाके काटनेकीसी पीडा, दाह, खुजली, स्जन, मोह होय ॥

कण्डमकादष्टके लक्षण।

कण्डूमकादिभिर्द्धे पीतांगच्छर्यतीसारज्वरादिभिर्हन्यते ॥ १७ ॥ कण्डूमका कीडोंके काटनेसे देह पीली हो जाय, वमन, अतिसार और ज्वरादि-रोगोंसे मनुष्य पीडित होय ॥

शूकवृन्तादिदष्टके लक्षण ।

शूकवृन्तादिभिर्दष्टे कण्डूकोठाः प्रवर्द्धन्ते शूकश्चात्र छक्ष्यते । शूकवृन्तादि कीडोंके काटनेसे खुजली, चकत्ता और शूकरोग हों ॥ पिपीलिकादंशलक्षण।

पिपीलिका स्थूलशीर्षा संवाहिका ब्राह्मणिकांगुलिका कपि-लिका चित्रवर्णेति पट्। ताभिर्दष्टे दंशे श्वयथुरब्रिस्पर्शवद्दा-इशोफी भवतः॥ १८॥

स्थूलशीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, अंगुलिका, कपिलिका, चित्रवर्णा थे छः प्रकारकी पिपीलिका (चेंटी) हैं इनके काटनेकी जगह सूजन, अग्निस्पर्शके समान दाह और चकत्ते और सूजन होवें ॥

स्नायुके निदान।

शालासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसर्पवत्। भिनत्ति तक्षते तत्र सोष्मा मांसं विशोष्य च ॥ १ ॥ कुर्यात्तन्तुनिभं जीवं वृत्तं सितद्युतिं बहिः। शनैः शनैः क्षताद्याति च्छेदात्कोप-मुपैति च ॥ २ ॥ तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्पुनः स्थानां-तरं भवेत्। स स्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ता तु विसर्पवत् ॥ ३ ॥ बाह्नोर्यदि प्रमादेन जंघयोस्तुद्यते कचित्। संकोचं खंजतां चैव छिन्नो जन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥

हाथ पैरोंमें दोष कुपित होकर विसर्पके सहदा सूजन होय, वह सूजन फूट कर घाव पडजावे और उसमें आभ्यंतरीय अग्नि, मांसके शुष्क करके सूतके समान गोल सफेद जीव डोरके सहदा बाहर निकले वह जीव धीरे धीरे घावसे बाहर निकले समय टूट जावे तो बहुत हु:ख देता है, यदि वह समग्र बाहर निकल आवे तो सूजन जाती रहे और उसमेंसे कुछ टुकडा बाकी रहजावे तो वह फिर दूसरे स्थानपर निकले। उस रोगको स्नायुक (नहरुआ) कहते हैं, इसपर चिकित्सा विसर्परोगकीसी कही है, कदाचित् हाथ वा पैरोंमें नहरुआ होकर टूट जावे तो पैरसे टोंटा अथवा लूला होजाय।।

ध्वजभंगके संगृहीत श्लोक ।

यौवनेऽनङ्गवेगेन शिशुना केलिमाचरेत्। गुह्यदोषेण तर्छिगे शैथिल्यमुपनायते । स्वगुदोत्पाटनं वाल्ये परैः कारयति स्वयम् । कुरुते तेन दोषेण ध्वनभङ्गोऽभिनायते । अथवा यो भवेन्मर्त्यः करमेथुनलम्पटः । तस्य नूनं प्रनायेत ध्वन-भंगे सुदुर्जयम् ॥ 'करमेथुनं ' इथरस इति प्रसिद्धः ॥

रोगानुकमणिका।

ज्वरोऽतिसारा प्रहणी अँशोऽजीणी विध्विका । अलस्य विर्लम्बी च कृमिरुक् पीण्डुकामली ॥ १ ॥ इलीमेंकं रसी-पत्तं राजयर्दमा जरःक्षतम् । कासो हिका सहश्वासः स्वेरेभे-दस्त्वरोचकंम् ॥ २ ॥ छिदिस्तृष्णी च मूच्छिया रोगाः पानात्ययादयः । दीहोन्मीदावपस्मीरः कथितोऽथाऽऽनिर्लामयः ॥ ३ ॥ वातरक्षेष्रक्रस्तम्भ आमवीतोऽथ शूलकेक् । पित्तजं शूल्रेमानीह उदीवत्तीऽथ गुल्मककं ॥ १ ॥ हेद्देगो मूर्जिक्च्छं च मूजापीतस्तथाइमरी । प्रमहो मधुमेहश्च पिटिकाश्च प्रमहजाः ॥ ५ ॥ मेद्दस्तथोदेरं शोथी वृद्धिश्च गलगंडकः । गण्डीमालाऽपंचीप्रेन्थिरेचुदं छीपेदं तथा ॥ ६ ॥ विद्विधिर्वणशोधिश्च द्वी त्रेणी भन्ननांडिक । भगन्दरीपेदंशी च शूकंदोषस्त्वगीमयः ॥ ७ ॥ श्वितिपित्तमुद्धिश्च कोर्ठश्च-वाम्लिपत्तकम् । विर्त्तपश्च सविस्फोटः सरोमान्द्वी मस्ने-रिकाः ॥ ८ ॥ श्वुद्धाऽऽस्येक्षिणनासांऽिक्षि श्वरः श्वीबांलक-प्रहाः । विषं चेत्ययमुद्देशो क्षिनिश्चयसंग्रहे ॥ ९ ॥

अर्श ( बवासीर ), छदीं ( रह ), मूर्च्छांचा ( मूर्च्छा अम तन्द्रा निद्रा संन्यास पानात्थय मदात्यय ), अपस्मार ( मृगी ), अनिलामय ( वातव्याधि ), आनाह ( अफरा ), गुल्म ( गोलेका रोग ), अश्मरी ( पथरी ), बृद्धि ( अंडवृद्धि ), प्रन्यि ( गांठ ), त्वगामय ( कोढरोग ), आलस्य ( मुखरोग ), प्रह ( पूतनादिवालप्रह ) वे हमने कठिन शब्दोंके अर्थ लिख दिये हैं, रोगानुक्रमणिका लिखनेका यह प्रयोजन है कि इतने रोक इस प्रन्थमें कहे हैं इससे विशेष रोग प्रक्षिप्त जानने ॥

टीकाकर्ताकी वंशावली ।

श्रीमन्माथुरमण्डले द्विजकुले श्रीमाथुराणां कुले घासीराम इति प्रथामघिगतो जातः सतां मोदकृत्। श्रीचन्द्रः किल रामचन्द्रविबुधो जातो हरिश्चन्द्रकः पुत्रास्ते त्रितयीव धर्मनिषुणा सर्वे नृषेः पूजिताः॥ १॥

श्रीमान् माथुरमण्डल दिजकुल श्रीमाथुर (चौचे) नके कुलमें श्रीघासीराम इस नामसे प्रसिद्ध सज्जन मनुष्योंको आनन्दकर्ता प्रगट भये उनके श्रीचन्द्र और परम बुद्धिमान् रामचन्द्र और इरिश्चन्द्र ये तीन पुत्र वेदत्रयी (ऋक् साम यजुष) के समान और सर्व राजमान्य प्रगट भये ॥

तेषां इरिश्चन्द्रसमानकीर्तिर्जातो इरिश्चन्द्रगुणाभिरामः।

बभूव तस्मात्किल कृष्णलालः संगीतज्ञास्त्रार्थिविचारदृक्षः ॥ २ ॥ तिन घासीरामके तीन प्रत्रोमें हरिश्चन्द्रके समान कीर्ति जिनकी ऐसे हरिश्चन्द्र भये, तिनके संगीतज्ञास्त्र (गानविद्या)के अर्थ विचारमें कुज्ञल कन्हैयालाल प्रगट होते भये॥

तस्य प्रत्रस्त्वहं जज्ञे दत्तरामो विमूढधीः। भाषायां माधवस्यार्थो यथामति मयोरितः ॥ ३॥

तिन कर्न्द्रेयालालका पुत्र में तुच्छ बुद्धिवाला दत्तसम प्रगट हुआ, में अपनी बुद्धिके अनुसार माधवनिदानका अर्थ भाषामें निरूपण किया ॥

#### समाप्तोऽयं यन्थः॥

Printed by Shri Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass proprietors Shri Venkateshwar press Bombay-400 004. at their Shri Venkateshwar press, 66, Hadapsar Industrial Estate, Punc-411013.



हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व ख़रीद के लिये हमारे निजी स्थान : खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, मुंबई - ४०० ००४. दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास ६६, हडपसर इण्डिस्ट्रियल इस्टेट, पुणे - ४१६ ०१३. दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, फैक्स -०२०-२६८७४९७.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, जूना छापाखाना गली, अहिल्यावाई चौक, कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.

